## समय याम-सेवा की स्त्रोर

[भारतीय ग्राम-बीवन की पुनर्रचना की तमस्याएँ श्रीर उनका तमाधाने]

**ह**ोसंक

श्री घीरेन्द्र मजूमदार ट्रस्टी भारतीय चर्ला संग, संचालक रखीवा श्राशम

> म्<sub>सिका—लेखक</sub> स्राचार्य कृपलानी

संपादक श्री रामनार्थ 'सुमन'

> <sup>प्रकाशक</sup> साधना-सद्न इलाहाबाद

> > श्राठ रुपय

#### प्रकाशक

#### साधना-सदन

प्रयाग

प्रथम मुद्रखः सितम्बर, १६६७

::

### हमारी कुछ पुस्तक<u>ें</u>

| ۹. | गांधीबाद की रूप-रेखा (सुमन) | 8111) |
|----|-----------------------------|-------|
| ₹. | गांधीवाखी (गांधी जी)        | ₹)    |
| _  |                             |       |

- २. श्रमृतवाणी (गांधी जी) १॥) ४. स्त्रियों की समस्याएँ (गांधी जी) १॥)
- ५. जीवन-यह (सुमन) २) ६. सेबाधर्म (ग्रप्पा पटवर्धन) २।}

#### साघना-सदन

प्रयाग

::

#### मुद्रक

जगत नारायणलाल, हिन्दी साहित्य प्रेस, प्रयाग

## भूमिका

श्री घीरेन मज्ञमदार १६२० से, जब उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होने के लिए हिंदू गूनिवर्सिटी छोड़ी, मेरे साय काम कर रहे हैं। वह, श्री गांधी आश्रम (युक्तपान) के मूल-बदस्यों में से एक हैं। उन्होंने आश्रम के खादी ख़ीर गांवों के काम को संघटिन किया। कुछ वर्षों के वाद उन्होंने अपना सारा प्यान गांवों के काम पर लगा दिया। सालों तक उनके काम का कोई प्रकट परिखास ' नहीं निकला। किर मी वह असाधारस अदा ख़ीर धुन के साय अपने काम में लगे रहे।

, आखिरकार इन मुखों का नतीजा निकला और उन्होंने मामरेवा के लिए फैजाबाद जिले में रखीवों केन्द्र की स्वापना की। महां
उन्होंने न केवल गांवों की तेवा और संपदन के लिए कार्यकर्ताओं
की शिला की व्यवस्था की बल्कि स्वयं प्राम्वाधियों को दरकां
सिखाई और स्वतंत्र रूप से अपना काम करने तथा स्वतंत्र आलीविका
प्राप्त करने में उनकी बहुगता की। युक्त्यान्त की कांभ्रेस सरकार
तक को अपने प्राम-कार्यकर्ताओं के शिल्ला के लिए रखीवों आक्रम
का उपयोग करना पड़ा। १६४२ में यह संस्था नष्ट कर दी गई,
और उवके साल-कामान, श्रीकार और मखीनों को ज़रून कर लिया
- गया और इनारत पर वाला लगा दिया गया। श्रीधीरेन मन्त्रदार
मी १६४५ तक नक्तर्वंद रहे। जूटने पर उन्होंने इस संस्था का
किर निर्माण किया।

श्रव उनका विचार बनारस के निकट दूसरा श्रीर रखीवाँ से बहा, पर उसी प्रयाली का, श्राधम स्यापित करने का है। श्राजकल बह उसी में लगे हुए हैं। इसलिए उन्होंने को कुछ लिखा है श्रापकांग अपने निजी श्रमुखों के श्रापार पर लिखा है। उन्होंने कितांबें नहीं पड़ी हैं; बीयन की पुस्तक से सीखा है। इसिलए मुक्ते विरवास है कि इस पुस्तक में उन्होंने जो कुछ लिखा है वह न मेमल उन लोगी के लिए उपयोगी होगा जो गोनो की पुनरंपना के कार्क में लगना चाहते हैं बिल्क उन सरकारों के लिए भी काम का होगा जो मास्त के समाज सीटी के चेतन मोड़ वा पटक-स्वरूप गोवों को नवजीवन देने के बारे में समझच गंगीर है।

ग्रगर लोकतंत्र को बास्तविक ग्रीर फलदायक बनाना है; ग्रगर उसे हमारी जनता को अपने मामलों की विवेकपूर्वक व्यवस्था करने की शिक्षा देनी है तब तो हमें ब्राधिक ब्रीर राजनीतिक दोनों चेत्रों में बहुत दूर तक विकेन्द्रीकरण को ग्रपनाना होगा। केदल वालिग मताधिकार दे देने से सच्चा खोकतंत्र स्थापित नहीं होता ; न सी वह सार्वदेशिक प्रारंभिक शिक्तण से ही स्थापित होता है। टमारे श्रद्भाताश्रौ (जनता—किशानौ) का शिद्धण्यौ न होगा। उनकी तो जीवन के द्वारा और जीवन के लिए ही शिक्तित करना पड़ेगा I इसका सर्वोत्तम उपाय उनको ऐसा चेत्र प्रदान करना है जिसमें वे सहकारिता के ज्राधार पर प्रयंज कर सक्तें जीर अपने प्रयंज के परिस्हाम कां ग्रापनी पैदा की सम्पत्ति के शाकार रूप में देख नकें तथा खद ही श्राप्त में उसका बैंटवारा कर सकें। उनको श्रपन ही प्रयत्नों से गाँप में शान्ति रखने की कहा भी सीखनी डोगी। अपने चारों स्रोर स्वास्यकर, स्वच्छ वातावरण और पड़ोस बनाने का भीका उन्हें देना होगा। संदेप में, उन्हें ज्ञपने कारे मामलों का छोटे ज्रीर व्यवस्था-योग्य पैमाने पर खुद ही इन्तजाम करना होगा। यही लोक्तंत्र के लिए बास्तविक शिच्चण होगा। इतना हो जाने के बाद, ब्रातमानुभाव ब्रौर ब्रात्मावलम्बन के इस ढाँचे पर एक एंसी शक्तिमान वेन्द्रीय सरकार का निर्माण करना सरल होगा जिसका लोकतंत्र o सत्ता ग्रथवा केन्द्रीकरण से धुँधला न होगा। श्राज की जटिल दुनिया में लीकतंत्र के रह्मण का यदी मार्ग है।

सरकारों को केवल शक्तिमान और महत्वाकांका राष्ट्रां, से अपनी रक्ता करने के लिए ही शक्ति की ब्रावश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि स्वयं ग्रपने, राष्ट्र के श्रन्दर के शक्तिशाली व्यक्तियों ग्रीर वर्गों वा समूहों की स्वार्य-भावना के नियमन और नियंत्रण के लिए भी उसकी ज़रुरत होती है। श्राज की दुनिया में न केवल कानून श्रीर सत्ता से विलक्त शक्ति के सहारे भी मुक्ति-स्वतंत्रता-की रचना करनी पड़ेगी। ऐसा करना तभी संभव होगा जब स्थानीय इकाइयां प्रभावपूर्ण ढंग पर सकियं होंगी। ग्राज के विषम विश्व में, जो विज्ञान ग्रीर यंत्र-कौशल की प्रगति से श्रीर भी जटिल वन गया है, लोकतंत्र के रक्त् का एक ही रास्ता है-गाँव की इकाई की पुनर्जीवन देना और शक्ति प्रदान करना । मुक्ते कोई सन्देह नहीं है कि इस कार्य में श्रीधीरेन मज्मदार के विचार, बामों की पुनर्रचना-सम्बन्धी वास्तविक अनुभवी पर आधारित होने के कारण, उन सब लोगों के लिए बहुत अधिक सहायक होंगे जिन्हें इस दिशा में प्रकाश की ज्ञावश्यकता है या जो

६ जंतर मंतर रोड, ) नई दिल्ली २ ग्रागस्त, १६४७

प्रकाश पाने के इच्छुक हैं।

—जे० बी० कृपलानी

## लेखक श्रीर उनकी कृति

कहने को बंगाखी, जन्म से विद्वारी, दीर्घ निवास से युक्तप्रान्तीय श्रीर श्रद्धा से सर्वभारतीय, ऐसे इस प्रस्तक के खेखक धीरेन भाई हैं। १६२० के ग्रसहयोग श्रान्दोलन में गांधी जी के श्रादाहन पर जो लोग सेवा चेत्र में भागे श्रीर समय की कसीटी पर खरे उतरे, ऐसे गांधी जी के धनुवायियों में वह, किसी पद की दृष्टि से नहीं पर धपनी लगन श्रीर सेवा से एक ऊँचा स्थान रखते हैं । इमारे देश में कार्यकर्ताओं की संख्या नगर्य नहीं है। पर सच्चे. श्राश्मनिष्ठ कार्यकर्ती इने गिने हैं; गणना की जाय तो नेताओं की संख्या उनसे अधिक होगी। जैसे गाँवों की जदमी की गति नगर की छोर रही है; वैसे हो सेवकों, कार्यकर्ताओं की गति भी गाँव से नगर की छोर दिखाई देती है। श्रधिकांश जो नगरों में रहने का प्रबन्ध कर सकते हैं, गॉर्वो से उधर भागते हैं। आमों के जो युवक इमारी युनिवर्सिटियों से डिमियाँ श्राप्त करते हैं वे भी सदा के लिए नगरों में लो जाते हैं। पर धीरेनमाई एक दसरी कोटि के हैं। जनमे नगर में: बसे गाँव में। श्रीर श्राज तो सुरत शङ्क श्रीर भेष से गँवार ही लगते हैं। गॉर्वी के प्रति उनका श्रारमार्थेण कुछ ऐसा है कि नगरों में उनका दिल घवराता है ! थढ़ गाँवों के प्रति एक सम्पूर्णतः श्रारमार्थित सेवक हैं।

पर इतना ही सब इन्द्र नहीं है। उनमें बंगाली की मानुकता, विदारी की सहदयता भीर युक्तमन्त की यथार्थता एक साथ पनपी है। ध्याली नीचे दब गया है। युक्तमन्त करर हा गया है। इसीलिए पहली नन्नर में वह रूसे खगते हैं पर कुरेद दीनिए तो मानुकत की तरह मानु उनसे टाकने लगता है। उनके गयारमक जीवन के भीतर जनस्वा की तम्मवता से मानु गहरी संस्कारिता का सारमन्त्रचण है। अपनी संस्कारकात मासुकता को उन्होंने स्त्रीया नहीं पर उसमें यह नहीं गये; अपनी गहरी निष्का, स्त्रान, किसी काम के पीड़े सब कुछ मूल कर पढ़ने की शृति स्त्रीर सतत जाग्रत जिल्लासा मे उन्होंने उसे संस्कृत और निषंत्रित किया है। इसीखिए उनमें एक कवि की साहुँता और एक विवेचक की सर्वेमाही रिष्ट है।

उनकी इस कृति में उनकी ये विशेषताएँ मूर्त हैं। पुस्तक का प्रथम भाग उनकी सेवा की वैवारी श्रीर उसकी विविध श्रवस्थाओं के संस्मारणीं तथा धनुमदी से मरा हुआ है। इसमें इस उनके हुद्य की गहरी संवेदनाएँ और उनके बाद के सेवक जीवन की विकास रेखाएँ पाते हैं। इसमें उनकी आम-सेवा की दृष्टिका प्रकाश है। दृष्टी भाग में चपनी करपना के चानुसार भावी ग्राम-व्यवस्था का पुरा नक्शा ही उन्होंने रख दिया है। इसमें ग्रामील जीवन के प्रत्येक विभाग की श्रावरयकताएँ तथा उनकी पृति के साधनी का उन्होंने श्रायनन विशद, ब्यौरेवार विवरण दिया है: प्रत्येक विषय की प्रामाणिक ताबिकार दी हैं; धाज का चौर सिवस्य का एक-एक परिवार, एक-एक गाँव घौर सम्पूर्ण प्रान्त का बतट दिया है और कित-किन परिवर्तनों के द्वारा एक सुखी, समृद्ध चीर हंस्कार-सम्पन्न प्रामीण समाज का निर्माण किया जा सकता है, इसका विवेचन किया है। खेती, मूमि; जल, यस्त्र, शिचा और उद्योग की कोई सद उनसे छुटो नहीं है। उन्होंने न कैवल यह बताया है कि क्या चाहिए बल्कि यह भी बताया है कि कैसे वर्तमान छापनों में सुचार करके, भारतीय टंत पर, अध्येक गाँव को स्वाव बन्धी रियति पर पहुँचाया जा सकता है। सब से बड़ी बात यह दें कि उन्होंने हुने सब सुधारों श्रीर परिवर्तनी में होने वाले विशाख व्यव की पति के साधन भी सुमाये हैं। इस प्रकार उन्होंने 14 वर्ष में गाँवों के पुनर्जीवन का एक घायनत व्यावहारिक बजट-सा ही पेश कर डिया है।

श्राज वय देश राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करके शाशा से उत्पुत

है और जब इस पर राष्ट्र एवं समाज के निर्माण को ज़िम्मेदारी था गई है श्रीर जब देश के सामने उद्योगीकरण की धनेक योजनाएँ श्रा रही

हें थीर बड़े बड़े कल कारखानों की विमनी का धुत्रों शिविन युवकी के मस्तिष्क में भर रहा है; जब ग़जत धारणाएँ तेज़ी से फील रही हैं

तव धीरेन भाई की यह पुस्तक चौरस्ते पर खड़े दिशमुद यात्री के लिए दिशा निर्देशक पट का काम दगी; - हाँ, यदि हम कुछ सीखने श्रीर प्रहरा करने की दृष्टि से उसे पर्डें।

इसीबिए जब मेंने पुस्तक देखी तो उसे प्रकाशित करने के मोह से मन भर गया और उसकी उपयोगिता देखकर ही साधना सदन ने अपनी साधन हीनता की छोर दुर्लच्य करके, इतनी बड़ी पुस्तक ऐसे

समय छापने का उपक्रम किया जब काग़ज खाद्य-सामग्री से भी श्रिधिक दुलंग है थौर काराज के खिए मिले सरकारी परिमट १४४२ के बर्मा के कांग्रेजी नोटों की मौति तिरस्कृत इवा में मारे मारे किर रहे हैं।

स्वतंत्र भारत की केन्द्रीय सरकार तथा धान्तों की सरकारों के मंत्रियों, अधिकारियों तथा आम सेवा-कार्य से सम्बन्ध रखनेवाली

संस्थाची श्रीर कार्यकर्तात्री को पुस्तक का श्राध्यन सनन करना चाहिए।

-श्री रामनाथ 'समन'

#### श्रात्म-निवेदन

्दस साल पहले, श्रीमती श्राशारेषी में, जब रवीवी श्राधम के ज्ञासपास के गाँवी का काम रेखा था तब उन्होंने सुकते श्रामह किया था कि मैं बपने श्रद्धमन लिल बालूँ। तब, समय के श्रमान से, इन्हें लिख सका लेकिन सन् ६९ में व्यक्तित सवापह में नहांच्य होता से, स्वाता हैं हुन जेल चला तो श्राशायहन ने किए श्रामह किया। तब मेरे पास समय की कमी का ब्रह्मना न था श्रतः में उनके श्रामह की पूर्ति में लगा गया।

लय लिखने बैटा तो महसूस हुआ कि यह भी एक कजा है और लिख वे ही सकते हैं जिनकी चादत खिलने-ाइने की है। हुश्पन से, विद्यालय द्वीड कर जब से राष्ट्रसेवा के काम में घा गया तब से प्रायः र्गीत में ही रहने को मिला। यसहयोग-यान्दोशन के साथ साथ ति खने पढ़ने से भी असहयोग कर देना पड़ा था। अतः मेरी समक्त में यह नहीं भावा कि मैं किस साह जिल्हूँ। बहुत सोच-विचार के बाद मेंने धवने अनुभवां की कहानी पत्री हारा ही आशा यहन को लिखती शुरू की । ऐसा करने में खास सहुवियत यह थी कि खेल के सिलंसिजी, सर्व भीर तरीके की रचा करने की आवश्यकता न भी। इस तरह दस साह शागरा जेल में रहते के समय मैंने शपने मान्यसेवा के अनुसद काफ़ी जिल बाले। सन् ४२ में बाहर माकर, इन पत्री की इक्ट्री ती कर लिया था लेकिन समयानाव से उसे फिर से देखने का मौकां नहीं मिया । और कुछ ही दिनों बाद, सन् ४२ के आन्दोलन के कारणं फिर नज़रबंद होकर प्लाहाबाद सेंट्रल-जेल चल दिया । उस पक हमारे दादा (ब्राचार्य कृपतानी), श्रहमद्दनगर किले में नगरबंद थे। वहाँ से उन्होंने मुक्ते यह बारेश जिल मेजा कि में आम समस्या और उसके समाधान पर क्रम जिल्हें। दनके भारेश का पांचन करता ही था।

लेकिन इस बार किंदिनाई यह यो कि सुके पत्र जिस्तेन की इजाजत न यी। फिर सोचा मेजने की इजाजत नहीं है जिकिन लिख तो सकता ही हैं। खीर दिख्ले परों के सिलसिखे से, प्राशा बहन के नाम, पत्र जिसकर, धपने पास ही जमा करता गया। सन् ४४ के नवस्व में, जब में खुटकर आया तो मित्रों का आपह रहा कि उन पत्राविक्षों को सुपवा सूँ। पर काम की अधिकता के कारण वे दूप न सकीं। इपर मेरे मित्र, माई रामनाय सुमन इन्हें ट्रेक्टर छुपाने के लिए धपने साथ ले गये और उन्हीं के परिश्रम से थे बाज इस पुस्तक रूप में मकायित हो रही हैं।

पुस्तक जिल्ला शुरू किये ६ साज हो गये । उसके बाद भारत के इतिहास में, युग परिवर्तन हुन्ना, श्रंग्रेज़ी-जेज के शंदर से खिली पुस्तक छप रही है- उस बक्त जब इंग्रेज़ भारत छोड़कर चले जा रहे हैं। चाज देश की परिस्थिति बदली हुई है ख़ौर साथ साथ समस्याएँ भी। पिछुले ६ साल तक सदाई जारी रहने के कारण, किसानों के श्रमाज के दाम में ऋधिकाधिक वृद्धि हुई। इस कारण बाज यह समफा जाता है कि क्सिनों की हालत पहले से सुधरी हुई है। राष्ट्रीय सरकार होने के कारण, ज़र्भीदारी श्रस्थाचार भी उनपर कम हो गये हैं। पेसी हाबत में, पौच-छः साल के पहले की खिली हुई बातों को श्राज छपाने की क्या चावरयकता है, इससे किसे लाभ हो सकता है, यह शंका स्वभावतः पारक के मन में उठ सकती है। लेकिन, जो खोग, मुहक का पुनिनेमीए करना चाहते हैं वे जब गाँव की मौजिक समस्यार्थी पर विचार करने खरोंने तो उन्हें मालून हो जायगा कि इन तमाम परिवर्तनों के बावजूद, इमारे देहातों की हालत वैसी ही है जैसी बाज से दस वर्ष पहिले थी। फर्क इतना ही हमा है कि माज के दहात के स्त्रोग किसी राष्ट्रीय जन को देखकर, उसके पात बाकर पृद्धे हैं-""मह्या ! बाब का होत वा ?" पहले उनको इस बात का कुछ भी होरा नहीं रहता या कि दुनियां में

क्या हो रहा है। बाज वे दुनिया की हर चील की जानने के लिए

च्याङ्गल हैं। बाकी वार्तो में विशेष परिवर्षन नहीं है। गरलें की मेंह्याई के कारण उन्हीं किसानों की हानत में सुधार हुआ है जिनके सामने पहले मी 'कोई समस्या नहीं भी याने जी लाने भीर करने के जलावा बरवी बताज बज़ार में बेचने थे। फायदा केवल उन्हों को है। जिन हिसानों के वात केवल इतनी ही जमीन है निसकी पैदाबार से उनको किसा जाये पेट खाना और तो-एक कैपील चरत के सिवाय और लुद्ध नहीं वच सकता है उनको मेंह्याई और तस्ता हो से क्या मतजब ? भीर भारत के हरे किसानों की हालत यही है। यगर ४ सेकड़ा किसानों के वात दो पैते स्वाय चार तो उसमें से व्यविकाय किसान असी है। स्वार चार के सिता वात्रवाद की सिवाय मी केवल दो पैते स्वाय मान्य स्वाय की सिवाय की सिवाय की महानाई के कारण, मान्य-समस्या में कुछ परिवर्षन हुया है, ऐसी बात नहीं दिवाई देती।

बारत नहा (रुवा) रहा। ।

राष्ट्रीय सरकार होने रा किसानों के बिए कानून में अरूर कुछ
पित्रतंत हुवा है। जेिका वहिक्सनी से, आज खेमेज़ देश से चले

गयें दें बीर खेल गये हैं छोमेज़ी। बाज भी हम राज्य-स्ववस्या दसी

तरह केन्द्रीय गंग से चला रहे हैं जिस हम से खेमेज़ चला रहे थे।

इस तरह केन्द्रतंत्र का स्वामाविक नतीजा नौकरशाही माज मी उसी

तरह चल रही है। पिर्शामरवरूर किसान के लिए जो अच्छे कानूत

वनते हैं उतका जावदा, नौकरशाही की दीवार लोंबकर, किसानों

कक नहीं पहुँच पाल थीर किसान आज मी उसी तरह पद्दित है

निस तरह पाल से इस साज पहले था।

जैसा कि मेंने पहले चतनावा है, सन् ४२ के जत-मान्दोलन के कारण खीर राष्ट्रीय सरकार होने के नतीने से, प्रात्र मारीय जनता पहले-तीसे पेतेय नहीं है और दुनिया में क्या हो रहा है, इसे जावने के लिए येवेन हैं। मना यही सब से खातुहूज सीका वे जब उनके बीच प्यापक काम करके, बनको जिम्मेदारी और अधिकारों का मान उन्हें करा दिया नाय सौर इसे आप स्थापक काम करके, बनको जिम्मेदारी और अधिकारों को मान उन्हें करा दिया नाय सौर इस जिम्मेदारी और उन स्रोधिकारों को म्यान हाथ

कोने की योंग्यता उनमें पैदा की जाय।

इसिलिए देरी होने पर भी, भाम-सेवा के मेरे अनुभव सुक्क के सामने भार्चे इसके लिए भाज की परिस्थिति सबसे अनुकृत है।

इस पुस्तक में मैने घपने श्रनुभवों की कहानी लिखी है। उनके श्राधार पर हमारे देश के स्वतंत्र ब्राम सेवक, राष्ट्रीय संस्थाएँ श्रीर श्रांतीय सरकारें अपनी विशेषताओं और मर्शादाओं के श्रंतर्गत, किस प्रकार प्राम-उत्थान का काम कर सकती हैं, उसकी धनुमानित योजना भी दी गई है। ये योजनाएँ गोंधी जी की बतळाये विकेन्द्रित द्यार्थिक सथा सामाजिक ब्यवस्था के श्राचार पर ही बनी हैं श्रीर इन्हीं श्राघारी पर, समाज का श्राधिक तथा राजनैतिक संघटन करने पर ही देश में, सही लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है, इसमें संरेष्ट नहीं। केन्द्रीय श्रार्थिक श्रीर सामाजिक ब्यवस्था को कायम रखने हुए, प्रजा के चाहे जितना मताधिकार दिया जाय, मुल्क में, सच्यी लोकशाही के बदले, केन्द्रसंचालकों की तानाशाही ही प्रतिब्टित होगी क्योंकि बेहोश जनता की राय लोकमत न होकर भीड़मत ही हुआ करती है। खगर चाज की मान्तीय सरकार चाहती हैं कि मजा, घपनी जिस्मेदारी श्रपने थार उठा कर, जनता का राज्य स्थापित करे श्रीर उसकी रचा भी कर सके तो उन्हें इस पुस्तक में बताई योजना के बनुरूप ही योजना चनानी पहेगी। जब से देश में राष्ट्रीय सरकार कायम हीने की बातचीत चली तब

मे शांधी जो मंत्रि-मंडजो थीर देश के तीशवारों को सप्तम प्राप्त सेवा, विक्रित्त उपवादन तथा विकेत्रित स्ववस्था की बात पुकार-पुकार कर कह रहे हैं। मालूम नहीं, चाज के राष्ट्रीय जन सचा प्राप्ति के नरे में, गांधी जो को इन पुकारों को सुन सकेंग या नहीं। खेकिन, जिसे मुक्क को गांधी जी के बताये मार्ग पर चलकर, इतने सससे में स्वतंत्रता मिश्री है यह कपार चपने को संबंधित करने में, गांधी जी का रास्ता स्वार्थ का स्वीर्थ हों से स्वार्थ मार्ग पर करने में, गांधी जी का रास्ता

देता । मुक्ते व्याशा है, लोकतंत्र के पुनारी राष्ट्रीयवन इस पुस्तक के पर्वो से लाभ उठा सर्वेंगे ।

पुरतक'का तास "समग्र ग्राम-सेवा की सोर" रखा गया है। स्वीकि प्राम-समस्या जैसी ध्रयाह समस्या के खंत तक पहुँचना मेरे-जैसे सामान्य सेवक की श्रव कक की शक्ति के बाहर है। खतः अभी तक मैं ध्रयने को ग्राम-सेवा के योग्य बनाने की बेद्या में हूँ। धीर इस पुरतक के पत्नी में इपी प्रयक्ष परमसा क' कहानी है। इसिंखए इसे "प्राम-सेवा" न कह कर "ग्राम-सेवा की खोर" ही कहना रीक समस्या।

पुरतक में जो कुछ जिला गया है वह मेरा निजी अनुमव है। यह अनुभव कुछ निली में सीमित है। हो सकता है. शास्त्रीय, दिए से मेरी बातों में कुछ फर्ड हो। यह भी हो राकता है कि मिने निल निलों में कार किया है उन जिलों के बाताया दूसरें नेहातों की स्थित में कुछ फर्ड हो। जेकिन हन पहों में मैंने किसी के जिल सम्मूर्ण पोजना बनाने को कीशिश नहीं की है। मैंने जिक येजना बनाने के लिए एक रास्ता बताया है। जो कोई सो मैंने किस योजना बनाने कि स्थाप करना चाहेंगे उन्हें पएने चेत्र को में विद्यालये स्थाप करना चाहेंगे उन्हें पएने चेत्र को में प्रियोग करना नाहोंगे अन्त वानी होती।

सुमें अपने अनुमव बतलांगे में कुछ लोगों वी आलोचना मी करनी पड़ी। संभव है, कहीं-कहीं यह धालोचना सब्त हो गो हो। सुमें आला है, विल्लोग समाकरेंगे।

दादा (राष्ट्रपति छपलानीजो) का मुक्त पर सहया वाध्वस्य है। इसजिय उन्होंने पक्त-सित्र को तरह तेज़ी से अदलते हुए दंग की, पर्तमान-रिपति में कथ्यरत कार्यध्यस्त होते हुए भी पुस्तक के लिए विधारपूर्ण मूर्मिका जिल्ला दी है। उनके प्रति हृदय की छत्तस्ता प्रकट करना भी शक्तत्रत्ता होशी।

रखीर्यां स्वाचीनता दिवस १६४७ }

—धीरेन्द्र मजूमदार

## विषयानुक्रम

|   |          | प्रथम      | भाग    |            |
|---|----------|------------|--------|------------|
| Ţ | संस्मरण, | संस्कार    | भौर घर | ुभृतियाँ ] |
|   |          | <b>۱</b> - | ३६०    |            |

1. सेवक की घट्चन ... ... ३. [ग्राम-सेवा की कटिनाई; ग्राम में काम करने की पहली

र्श्त, ग्रामवासी की मनोधारा } २. पहला चनुभव ... ...

्राध्रम में, प्रथम दर्शन, एक भटका; किंकर्त्त व्यविमूद्ध ] १. जिल्ह्यों की तैयारी

्रिशेणीगत ग्रहंकार; हृदय-संयन; त्राङ्घतौ से सम्पर्क ]

थ- सेवा की कोर ... ... १९

[ प्रामसेवा की मनोर्हात्त का महत्त्व; श्री श्रमिल श्रौर राजाराम भाई; श्रकवरपुर में; 'डाक्टर साहव' ]

१. प्राप्तवासियों से सम्बक्त ... ... २० [उच्चता का श्रामिमान दूर रखने की श्रावश्यकता; वेन्द्र विन्दु को स्पर्श करो, प्रामवासियों का स्वाधिमान; प्रामीण

नारी की सहज चेतना; यामील सम्यना का प्रकाश उनमें सुराजन है, टांडा में ]

भेदमाय चौर मातृहद्य ... २१-३
 मुगलमान माता का ग्राविष्य; भारतीय हृदय की एकता;

भगदों के मूल कारण ] ७. देशतियों के कीच ... ... !

दिसात का ज्ञानः श्राम्हरतीय गरीयो; रामधुर की वहिनों का इड; 'मेश्राम शीकीन होइ गई हैं'; उस बूढ़े के तीर मे सन्द्री

ट. श्रीन केंपा, श्रीन नीचा । ... ... १० [पतनसील उच्च पर्ग; दोनों भेलियों का सन्तर;

```
( १५ )
   मलमनइयो-द्वारा उपेचा; उन दीनों के हृदय का अपृत;
   दरिद्रता की चक्की उनकी मानवता को पीसनै में
   ग्रसमर्थ है ]
 १. कीन सम्य, कीन श्रसम्य ?
    [इन शहरियों से वे ऋधिक संस्कृत हैं; वनमानुषों के विषय
    में, भारत की श्रेष्ठ संस्कृति ]
१०. वनसानुष और चसार ...
    विनमानुषों के विषय में और बातें: चमारों की जड़
    स्थिति ी
११. चमारों की डावत ...
                                              ... ५३-६२
    [ परमुलापेद्यी जीवन: गुलामों की भौति बँटवारा; गन्दगी
    काकारण: मूल समस्या: वच्चों से परिचय: स्त्रियों से
    परिचय: स्त्रियों का फुहड़ हास्य; भक्तमनई ही पाप के बीज
    बोते हैं 1
१२. शॉव के बरचे
                                            ... ६२-६⊏
1 रे गाँवीं में पंचायत
                                              ... $8-08
    [ एक श्रौलों देखी पंचायत; कचहरियों का भद्दा श्रतुकरण.
    सरकारी पंचायत; 'ये भी क्या पंचायतें हैं ?' ]
१४. समस्याकी जद ... ...
    िसव बुराइयों की जड़ उनकी गरीवी है: यह बेहीशी:
    श्रार्थिक सुधार की ध्रावश्यकता: स्वयं हैजे के चंगुल में ]
११. दसरी समस्याएँ
    [ सर्द की खेती विना चर्ला पंगु है; खेती के लिए तिनौले
    का प्रचार: चरित्रहीन के घर में: नारी का वही सनातन
    मातृत्व ी
 1६. देश-असणाकी कहानी ...
                                              ... 43-100
    [ यात्रा की श्राकरिमक घोपणा: प्रयाग में: दक्षिण की श्रोर:
    गुजरात का श्रातभव: भाववा के श्रातभव: व्यवहार में .
```

```
( १६ )
   परिवर्तन: कौन सभ्य है !
१७. निश्चित प्रयोग की चेटा ...
                                               ... 900-930
    शाम-कार्य की योजना, समग्र दृष्टि की श्रायश्यकता;
    रासना की विशेषताएँ: धुनाई-कताई श्रीर रात्रिपाठशाला:
    युत न खरीदने की नीति की निष्मलता; स्त्रियों का शिक्षण
    श्रीर सधार ी
१८. समता की शेप कथा
                                                ... 120-133
    [रासना घेन्द्र का श्रन्त ]
१६. सेवा का निश्चित कदम ...
                                                ... 122-124
                                    ...
     [स्वास्थ्य का दिवाला; गाँव में विश्राम का निश्चय;
    रणीवाँ का जनावी
२० माम-प्रवेश का तरीका ...
                                                ... १२६-१३२
     [ब्याख्यानवाजी के सम्बन्ध में गाँववाली के विचार;
     इमारे रहन सदन की देख रेख: हमारा तर्क; चर्का चला;
     गाँव में वहीं कते सन की पहली साड़ी ]
 २ १ - समग्र प्राप्तसेवा की भोर ...
     रिशीयों की बस्ती, बहुत पिछड़ा गाँव, दिक्यानूमी दिमाग
      पर प्रेम श्रीर श्रद्धा मे भरा हृदय; ब्राममेवा का श्राधार-विन्दु,
      निराशा इमारे गलत इष्टिकोख का परिखाम, इम कितने
      दर्यल हैं।ी
  २२. स्फाई की योजना
                                                ... 14=-{87
  २३. घनिष्ट सम्दर्भ का खाम
                                                 .. 183-115
                                      ...
       श्चितांचनात्रों का श्चन्त, चिकित्सा फेसम्बन्ध में विचार:
       चेत्र-दिलार र
   २४. वस्य स्वावस्तरका की चौर
       [ सुनाई का श्रारंभ; शुन परियाम, एक विधवा ब्राह्मणी
       पा साहत र
```

( १८ )
पर चलाने की आवश्यकता ]
२५ किसाने का स्वादा ... ... ...२०४-२०
[कॉंंंसिटो का चुनाय; जमॉदार-किसान संपर्य की हार्द्धिः;
ग्राम-वासियों की विविध समस्याएँ ]

ग्रम-वावियों की विविध समस्याद ँ] ३४. ताल्लुकेशरों का अध्याचार ... ... २०१-[तमीदारी प्रथा, श्रीर यह ताल्लुकेदारी !; किसानों की

याहसरीनता के कुछ उदाहरण, किसानों से खेत कैसे छीने जाते हैं र अवस्थित लूट की प्रणाली; 'बीड़बड़ा टाकुर श्रन्छा, मेड़बड़ा नहीं'] ३६. किसानी थीर मझरूरों की बेहती .... २१६-२२४

ि तानुती च दियाँ वेदसाली के गोरस्वधन्ये: झार्मीदारों को सुत्राम्या देना अनुचिन है. कानून की असमर्थता; यह वस्ती मनूगी !]

[किरानों द्वारा श्रमस्य श्वारोप: ज़र्मोदारों की परस्यर प्रतिद्वन्द्विना के कारण उटने वाले भगड़े; हमारी जीच का तरीका, परिस्पति के श्रमुकार कार्य; श्राज ज़र्मोदार व्यर्थ हैं] १= चापकी मगाई की समस्या ... ... २३४-२ [ज़र्मोन जायदाद के बैंटयार के भगड़े; दूसरों के परों में श्राण लगाने वाले परोपकारी: नामहिक सलब्रों के समस्य में

[ज्ञमीन जायदाद के बैटवार के मनाई; दूसरों के परों में आग समाने वाले परोपकारी; मामूदिक बस्तुओं के सम्बन्ध में भगड़े, पन हज़्दने की नीवत; मजुरों को लेकर होने वाले भगड़े, भगड़े ऊँची जातियों में अधिक होते हैं; खुरामात की जड़ बेचारी]

२०. प्रचायत का संघटन ... ... २४४-२४६ [गाँव में ही नेता पदा करने होंगे]

... २४६-२१४

४०. स्वाभाविक नेतृत्व के विकास की चेश (स्वाभाविक नेतृत्व का श्रवाल; एक योजना)

( 35 ) **४१. वे**कारी ग्रीर चर्ला ... ... २१४-२१६ [गौंबों की बेकारी, चर्खें के समाधान पर विचार: चर्खें की **उपयोगिता** ४२. रात्रिपाठशासास्त्री का संघटन ... ... 448-448 सिय-साय उद्योग और शिक्षा की खावश्यकता, गौंबों के साधनों से शिवा पाठशालाओं का प्रमाय] १३. प्रीट शिला का प्रयोग... शिंढ शिक्ता का आरंभ: स्काउटिंग का आरंभ स्वायलम्बी समाज-रचना का लच्यी ४४. सरकारी सष्टायता का ग्रसर ... [सम्पूर्ण प्रामोद्योग विचालय की स्थापना; कठिनाइयाँ श्रीर त्र टियौ ४१. योजना की सही दिशा में ... २७४-२७¤ एक पग श्रीरी ४६. स्त्री-जानि ग्रीर समाज किंचे और नीचे वर्ग की स्त्रियाँ: विलास और पतन की ग्रांर: गृहलद्दमी से चंडिका ४७, स्त्री-सुधार की श्रोर ... [स्त्रियों की असीम संभावनाएँ ; स्त्रियों के विना सामाजिक जीवन संभव नहीं। ४८. ग्राम-सैविका शिचा-योजना ... २८६.२६३ ४६. खतरे की शंका c \$ \$ -8 \$ \$ ... श्चिपतियाँ, ग्रामीस समाज की तीन श्रेसियाँ: प्रथम श्रेसी में दुनींति, शुनारंम] **४०. ग्राम सेविका-शिवा-शिविर** ... ₹\$9.307 [प्रथम दरय: वच्चों के विना छी शिक्तण व्यर्थ है: शुभ काम को ईश्वर बढ़ाता है; अनुकूल बाताबरण के लिए प्रचार]

```
( 30 )

 सेविकाओं की ब्यावहारिक शिक्षा ...

                                            ... ३०२-३०४
    [ग्रवं सरकार भी चेती]
                                            ... ३०४.३०७
¥२. १३ी-शिवा का श्राधार— चर्का
                                  ...
    च्चाशातीत सफलताो
                                             ... ३०७.३११
¥३. सादी-सेवकों की स्त्रियों
    [यह विषम रियति 1, योग्य व्यवस्थापिका का ग्रामाव]
४४. सरकारी प्राप्त संधार ...
                                             ... ३११-३१७
    [उपदेशों की भरमार, वही पुराने तरीके, पहले पंच या
    पंचायन पर १ शहरी दृष्टिकील वाले ऋषिकारी]
 ११. को बापरेटिव सोसाइटी ... . ...
                                            ... ३१७-३२७
     [ग्राजीवन कारावास-सा नीरस जीवन; जीवन की कठोर
     वास्तविकताएँ, विधायक तरीका, गले का फंदा कैसे कसा
     गया 1: नामनाथ हटे तो सौपनाथ आये. सही तरीका
 ₹६. गेनी का महकमा
                                            .... ३२७-३३४
     जि़मीन के अनंख्य दुकड़े; खाद का अभाय; निचाई की
     कठिनाई, सुधरे बीज श्रीर सुधरे श्रीजार, हवाई वार्ते,
     किसान श्रवने लाभ को खूब समभता है।"
  < ७. ऐसी की समस्याएँ ...
                                                 334 385
      (राधा के नाचने के लिए नी मन तेल का इनाज़ार-
      नें टबारा के पीछे भी एक तत्व है, दो ही उपार्य साद वी
      समस्या पानी की नमस्या, पानी के इकरात से हानि पानी
      की निकासी स्कने से दानि, एक श्रीर सतरा, क्या नहर
       मसी है ! कुश्रों की बोरिंग, एक योजना]
   रेप. स्थार सहस्मा दा काम
                                               ... ३४८ ३४२
                                   ...
       (बीड शिवा श्रीर स्टाउदिगी
   ११. प्राप्तमेश की गृत्ति चौर सेवर की जिल्ह्सी
                                              ... ३१२-३६०
       दिवाहित में मेबा, उपदेशक वृत्तिवाली सेवा: बास्तविक
```

मेवाश्वत, मेदक का जीवन ही उत्तरी कला की तृतिका है:

श्राप एक कंगल मालिक के सेवक हैं; कुर्मस्कारों के मलवे के नीचे मानवता दथी पड़ी है; वहीं की श्राम से महां के दीप जलाश्रो !]

> द्वितीय भाग [ विवेचन; निष्कर्ष श्रीर कोजनाएँ ]

३६१--७२**८** 

श. चीन का प्राप्तीचांग आप्योजन चौर विचारवारा १६६-६-६ [खाने मन क्छु चौर है, कर्चा के क्छु चौर'; चीन की उद्योग-समितियां चौर हमारी दशा; कार्यकर्ताचां का अभाय हमारी दुवंशा का कारण है; गोजी से चाहीद होने चाले हैं पर किया शहीद नहीं चीनी आमायोगों के पीछे किसी निश्चित विचार वारा- का ख्रमाय; वापू की विचार-वारा, मानव प्राप्ति के मूल में ख्राहिंसा है; शावनवत्ता का केन्द्रीकरण और विकेद्रीकरण; उत्पादन के साधनों पर पंजीवाद का प्रमुखी

कताई-द्वारा सर्वोह प्राप्त सेवा की छोर ... ६१३-४: [नूतन प्रमोग के लिए चेत्र का जुनाव; करनाएँ और किनाइयाँ; वीजना, पूर्वी युक्तप्रति में कवास की कमी की समस्या; देव कपास की संभावनाएँ; परिश्रमालय की नीतानी

प्राम-सेवा की विधि ५२६ है चित्रक का जीवन, सेवा की इस्ति; कार्यक्रमी का खिलखिता, संस्था का रूप, शाम-उद्योग का चुनाव; हमारी कृषड़ें की ग्रावरम्बक्त के लिए चुनकर, मध्यस्थता स्वावलंबन की पिनाशक है

१. सुभार के दूसरे कार्य-कम ... १६०-६० [शिला स्त्रीर संस्कृति, सफाई स्त्रीर स्वास्थ्य; कृषि स्त्रीर वागवानी बीज गोदाम का संबदन, संच्याई, खाद; बागवानी,

्शिका आर स्टब्स्स, एकाई आर स्वास्थ्य; क्वान आर बागवानी बीज गोदाम कासंघटन सिंचाई, खाद; श्रागवानी, गोपालन] गोपालन ... ১७६-२५

१. गोपाखन ... ४७६-२ [प्राचीन काल में गो सेवा अच्छे तस्त की गाँची का अभाव, चार की कमी, दूप के लिए गोपालन प्रथा का हाम, गो- दुग्य के प्रचार की जिरुद्ध, नस्त मुधारने की समस्मा, गोपालन की एक वीजना; वैज्ञानिक डान, चुत पुद्ध को के चमके का उपयोग मृत जानवर के उपयोग द्वारा अनेक

वस्तुक्रों का निर्माण, यह भयंकर हानि]

• वातायात बीर जब की म्यवस्था

[गाँव ने रास्तों की दुर्दशा, मार्गोन्का पुनकदार, हैट-मुट्टे

का उद्योग, हैंटे के मकान बनाने को प्रोत्साहन दी; महीं

की स्थापना से श्रम्य साम; कुत्रों की दुर्दशा; ब्राम-स्थयन

की रूपरेखा]

□ प्राप्त के देशतों की हाबत ... १२०-१६

[प्राप्त-सुपार वनाम सरकार; संघटन के दो भाग, मीतिक

प्राप्तार, जांच श्रीर जानकारी, चेत्रका तथा श्राहादी;

श्राप्तदानी, रहन-चटन; देहात के लिए श्रव्य श्रीर दूध का

श्रीसत; पर-दार, गड्ढों के गन्दे पानी में, कर्ज; रोती-बारी;

राद, र्मचाई, पशु, जंगल; श्रिचा; केशरी; सेती के लिए

श्रावश्यक श्रादमी श्रीर पशु: (प्रत्येक मास की तालिका);

( २३ ) साल भर के काम के दिन; बेकारी के दिन]

१. सुपार की समस्वाएँ ... १६१ १८३ [मानव की मीलिक त्रावश्यकताएँ; कुछ प्रश्न. साधनों का

सवाल, मृमि का भार कैसे कम हो शै

रे॰ समस्यात्री का समाधान ... ... भन्दर ६१४

श्वावस्थक भोजन-सामग्री, सम्पूर्ण प्रान्त की भोजन-सामग्री की व्यावस्थकता (तालिका), उसके तीन व्यावस्थक सापम— खेती, नाग तथा जंगत और पशुः प्रान्त में कुल व्यनाज और मृप्ति की व्यावस्थकता (तालिका), व्यावस्थक भोजन पाने का उपाय, प्रति जानवर व्यावस्थक भोजन (तालिका)

आर मुम का आवस्यकता (तालका). आवस्यक माजन पाने का उपाय, प्रति जानवर आवश्यक मोजन (तालिका) पशुओं की कुल वार्षिक आवश्यकता (तालिका); आनाज की कुल आवस्यकता, प्रति शाम के लिए आवश्यक अनाज. जमीन का हिसाव और कृष्य-सुपार- उपन्न क्योदी करो: पश्चिमी देशों से हमारी परिहिचति की मिलता: उपन अधिक

होने के ब्रीर भी कारण है, हमारे किसानों की विशेषताएँ: विदेशों श्रीर मारत के किसानों के पाछ हमान की हसनासक तालिकाएँ; वैद्यानिक खेती बनाम यांत्रिक खेती. विदेशी हस श्रीर वहाँ की मूमि]

११. समस्पार्थे का समाधान—१ ... ६१४-६४४ [माचीन काल में भूमि की व्यवस्था; लगीन के दुकड़े; क्रानिकारी उपार्थे की श्रावस्थकता; सम्मिलत लेती.

कानिकारी उपायों की श्रावर्यकता; सम्मिलत खेती.
उतादक ही ज़मीन का मालिक होगा, खाद की व्यवस्था (गोवर की खाद, मविश्वयों के पेशाव: वकरेतया में कु की टही पेशाव: यनस्पति की चड़न: शोरा जातीय नमक, जानवरों की इट्डीमांच, वनहें श्रीर दूचरी हरी खाद तेलहन की खती, मगुलों की टही, रावायनिक खाद विचाई की ज्यस्था]

१२. ज्ञतीन कार्येंटवारा ... ... ६४४-६७६ [फतल का वॅटवारा, फतल की ज़मीन पर वॅटवारा तथा

( `₹¥ ) · उत्पत्ति (तालिका); साल भर के काम की मासिक तालिकाएँ;

कुल काम के दिन; सन्दम लोगों के काम के दिन (माहवार तालिका), गृह-उद्योग के काम के दिन: पशुत्रों का प्रश्न: वाग जंगल, वस्त्र का प्रश्न, गाँव और घर, कारूप; अरन्य ग्रावश्यकताएँ: भाजन के श्रलावा एक गाँव की कुल

श्रायश्यकताएँ (तालिका), गाँव के प्रस्तावित खर्चका श्रनुमान (तालिका), किसान की श्रामदनी खर्च; श्रावादी का वॅटवारा)

नः. प्राप्त उद्योग तथा घंन्य पेशे ... इ७७-६३४ [१. तेलघानी २. चीनी बनाने का काम, ३. गोरत, ग्रंडा, मछली श्रादि का काम; उद्योगों में लगे श्रादिमियों की प्रतिशन तालिका, मशीन बनाम हाथं का उद्योग: ग्रीद्योगिक देशों थे श्रमिकों की संख्या, कपड़े की मिल का हिसाव; खादी का हिसाव, फेन्ट्रित बनाम, विकेन्द्रित उद्योग, उद्योगी

का तिलसिला, जंगल की व्यवस्था। १४. जन सेवाका कार्य-क्रम

 सफाई व स्वास्थ्य, २.शिक्षा श्रीरं संस्कृति; ३. यांतायात; . ४. ग्रार्थिक लेन-देन; ५. संघटन तथा श्रनुशासन] -014-02<del></del> [खेती की सिचाई (नहर, कुन्ना, तालाव); उद्योग; न्नावश्यक पूँजी श्रीर मौजूदा पूँजी प्रतिग्राम (पाँच

14. योजना के लिए पूँजी तालिकाएँ), शेष पूँजी के निरिये] समय याम-सेवा की स्त्रोर

श्री धीरेन्द्रनाथ मजृमदार

# भाग १

संस्मरण, संस्कार श्रीर श्रनुमृतियाँ

#### सेवक की अड्चन

सॅंट्रल जेल, धागरा १—६—४१

मिय श्राशा दोदी,

पिछले दो साल से तुम बीछे, पड़ी रहीं कि मैं दैहात में काम करने की बावत अपने अनुभव लिख डालुं। मैं यही कहता रहा कि लिखना-पड़ना मुक्तसे नहीं होता है। क्योंकि मैं हूँ एक कारीगर, न कि लेखक थ्रीर यह बात भैंने कभी नहीं छिपाई। इत्तजाक से सरकारी प्रहार मेरे उत्तपर भी हो गया ग्रौर.मे जेल में श्रावता। बापू जी ने लिखा था कि "तुम्हारी कैद मेरी समभ में ही नहीं ब्राई।" तो फिर गेरी समक्त में कैने ब्राती १ एक बात तो निर्विवाद है कि सके ग्राराम चाहिये था श्रीर वह बाहर मिल नहीं सकता था। इसलिए शायद ईश्वर ने यहां उपाय किया कि सुक्ते काम के चेत्र से हटा लिया। खैर, श्रव तो जेल श्राये दो महीने हो गये। दका २६ मी लग गई। मैं सोचना हूँ कि अप्र अपनी बातें तुमको लिखना रहूँ जिससे तुम्हारे बहुत दिनों के अनुरोध का भी पालन हो जाय। यह तो तुम्हें मालूम दी है कि लिखने पढ़ने से मेरा कितना सम्बन्ध रहता है। यह पत्र भी में ग्रापने एक मित्र से लिखा रहा हूं। इसलिए सम्भय दें कि मैं तुँम लोगों के सन्तोप के लिए पूरामसाला न भेज सकूं। लेकिन यदि कोई बात छुट जाय या तुमको मेरी किसी बात पर शंका द्दी तो मुफत्ते-पत्र-द्रारा पूछ लेना। जहाँ तक सम्भव द्दोगा मैं सारी यातें राष्ट्र-राष्ट्र लिखने की कोशिश करूँगा ।

समग्र ग्राम-सेवा की श्रोर ¥ गिरप्रनारी से पहले क्राप्तिरी बार जब मैं वर्घा गया था तो रात

को खाना साते समय हम लोग गाँव में काम करने वालों की बावत बात-चीन कर रहे थे। तुमको याद होगा, मैंने कहा था कि हमारे शहरों थे रहने वाले पड़े लिखे लोग, जिनमें कुछ बुद्धि श्रीर संस्कार

कि वे सब कुछ त्याग कर सकते हैं लेकिन ऋपने बड़प्पन की भावना नहीं छोड़ सकते। वे समभते हैं कि अपनी शिद्या के द्वारा उन्होंने जो गुग प्राप्त किये हैं, गाँव में रहने से उनकी हत्या हो जाती है। श्रीर उनके श्रम्यास श्रीर विकास का गाँवों में कोई भी साधन नहीं है। "मैंने इतना पड़ाई! दुनिया में घूम कर इतना श्रनुभव प्राप्त

यह है कि किसी भी राष्ट्र-बादी मित्र से बात करो तो यही सुनने को मिलता है कि विना प्राम-नेवा तमा प्राम-मुधार के हमारे देश में फुछ

यभी योई मित्र मुक्तमे गाँव में बाम करने बी बाबत पूछता है

शिचा है ब्रार साय-साथ है उनकी ( क्षा पर camplex) बङ्घन की उलक्तन की भावना।

शिद्धित समाज के लोग देश-सेवा के लिए बहुत-कुछ त्याग करते हैं। वे रुपया-पैक्षा छोड़ते हैं, जैल

है, गाँव में टिकते नहीं हैं। इसका कारण उनका शहरी संस्कार श्रीर ग्राम-सेवाकी

कठिनाई

जाते हैं, तकलीफ भी उठाते हैं। चौर उनके इस त्याग में हमारे देश की राष्ट्रीय भावना में उन्नति भी हुई है। उनका इस प्रकार का सारा त्याग श्रीर कष्ट सहने की इच्छा राष्ट्रीय भावना पैदा कर सकती है, लेकिन इसमे प्राप्त मेदा एवं संघटन नहीं हो सकता। उस समय तुमने

पूछा था—''तो फिर उनमें क्या कमी है कि वे इतना त्याग करने पर भी गाँव मे नहीं चेठ सकते हैं !" मैंने उस समय वही उत्तर दिया था

किया है; भला इन मूरों के बीच कैसे रहूँ ! इसमे तो मेरी इस्ती ही मिट जायगी !" गाँव वालो का उदार तो दर-विनार यही वजह है कि

दी सपना सम्भद नहीं।

. हमारं देशन में योग्य कार्य-कर्ता नहीं दिखाई परने। तारीज तो

सेंबंक की ग्राड़चन ५

 कर लें, तब तक वे प्रामीख जनता के प्रति श्रद्धा की मावना नहीं रख सकते और उनको हमेशा होटा ही समझते रहेंगे।

तो में सबसे पहले उससे बही प्रश्न करता हूँ कि आप किमी गाँव में आमीख बन कर बैठने को तेगर हैं या नहीं र क्वोंकि कुछ दिन देहात में काम करनें ने मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि बग तक हमारे शिक्ति लोग श्रापनी बहुदम्न की मायना का छाईबार छोड़ कर गाँव वालों के

लाग श्वपनी बहुदन को मायना का श्वरहार छोड़ कर गाँव वाला के साथ जहीं तक सम्भव हो सके मिल न वार्ष श्वीर प्राप्त में काम करने श्वपनी श्वादन, सम्बना श्रीर बहुत सी गन्दगी श्रादि की पहली श्वर्त के खिलाक श्रपने संस्कार के स्थाय सम्मीता न

ग्रास्तिर इम मेबा उन्हीं की कर सकते हैं जिन पर हम श्रद्धा भी रख सके। नतीजा यह होता है कि जो गाँव में पहुँचते हैं, वे गाँव वालों के सामने प्रामोद्धारक के रूप में ही प्रकट होते हैं, प्राम-सेवक के रूप में नहीं। गाँव की जनता को इम चारे जितना मूर्ख समर्फें, किन्त श्रनादिकाल से एक ख़ाम किरन की ज़िन्दगी होने के कारण वे श्रपने तरीके, रीनि-नीति आदि सभी चीलों को श्रेष्ठ ग्रामवामी की समसते हैं ग्रीर उन विषय पर किसी दूसरी सम्यता मनोधारा बाले शिवक या उदारक की ये सहन नहीं कर नकते । धामीस सभ्यता का ग्राभिमान उनके ग्रन्दर कुट-कुट कर भरा हथा है। यहाँ तक कि ये तुम्हारी सहानुसति के . भोड़े से शब्द भी बरदाश्त नहीं कर सकते। वे ग़रीब हैं, दरिद्रता उनके जीवन को प्रमती वा रही है। लेकिन जिस प्रकार बोड़े दिनों के, विशेष कारगों से विगड़े हुए रईस कीटुन्विकों के सहानुसृति के शादी को ब्यंग समक्त कर नाराज़ हो जाते हैं, उसी तरह वे भी हमारी सहातुभृति को पसन्द नहीं करते । इमलिए ख्रगर हम गाँव के छान्दर कुछ करना चाहें तो हमें उनके सेवा-कार्य के योग्य बनना होगा ग्रीर

· उसी प्रकार की मनो हत्ति भी वनानी पड़ेगी। तभी बह हमकुरे

कर सकते हैं, श्रन्यया नहीं।

६ . समग्र ग्राम-सेवा की खोर

शहर का शिद्धित समाज पश्चिमी सभ्यता के चक्कर में पड़ कर ग्रीर ग्रपनी ग्राधिक सुविधाओं के ग्रभिमान के कारण गाँव की विशेषताएँ समक ही नहीं सकता; ग्रपने जीवन में उनका ग्राम्यास करना तो वहन दर की बात है। इसलिए ग्राम-सेवक को काफ़ी समय तक अनुकृत परिस्थिति में रह कर अपने आपको ऐसी सेवा के योग्य वनाना पड़ता है। कुछ लोगों को परिस्थित भी घसीट कर ग्रानुकुल वना देती हैं। मैं जो आज थोड़ी सेवा देहात में कर पा रहा हूँ इसके लिए मुक्तको भी वड़ी तैयारी करनी पड़ी थी। श्रीर यह सब कुछ ती श्चपनी चेष्टा और कुछ परिस्थिति के दवाव के कारण ही सम्भव हो सका। मैं गाँव को पसन्द करने लगा। यह सब एक लम्बी कहानी है जिसे में फिर कभी लिखंगा। यहाँ मैं बहुतं स्वस्थ हूँ। त्राराम खुव मिल रहा है। कभी कभी अधिकारियों से भगड़ने में भी मज़ा आता है। तुम सब लोग तो ग्राज कल ख़ुब व्यस्त हो। ग्रब तो सरकारी सहारा भी नहीं रह गया। अब तालीमी संघ के पास केवल अपनी . शक्ति ही शेप है। यह भी श्रव्हा ही हुशा। सिन्धवाद के कन्धे पर से 'समुद्र के वृद्ध पुरुष' के उतर जाने पर ही वह निश्चित्र हो सका था। तुम लोग भी श्रव सरकारी महकमों को अपने कन्धे पर से उतार कर इल्पे हो गये, यह श्रन्छा हुश्रा।

> . नमस्कार।

[ २ ]

पहला ଅनुभव

सेंद्रज जेल, चागरा

-E---Y

पिछले पत्र में मैंने यह बताने का बादा किया था कि मैं किए तरह माम-मेवा की त्रोर बढ़ा त्रीर ऋपनी मनोहत्ति श्राज जैसी किस तरह पहला श्रनुभव ,

यन सकी। ब्राज उसी का योड़ा इतिहास लिखने की कोशिश करूँगा।

पिनकार की भावना पैदा होती थी, किन्तु झान्दोलन श्राथम में की गर्मी ने बहुत सी तकलीको को महसूल नहीं होने दिया और मैं भी स्वर्दा के लिए गांधी झाक्षम में

Ξ

जा कर वस गये। ग्रार्थम के बड़े भाई लोग भी उस गांव में ग्राते जाते थे। मैं उन दिनों ग्रपने भाई लोगों का देहात में श्राना-जाना देला करता था श्रीर उनकी श्रापस की बातचीत भी ध्यान से सुना करता था। मन में देहात देखने की इच्छा प्रवल होती गई। इसी बीच त्राश्रम के एक भाई देवनन्दन दोन्तित जेल से छुट कर ग्राये श्रीर घर के किसी श्रुतुष्ठान के वहाने श्राश्रम-वासी भाइयों को श्रपने घर चौवेपुर गाव में आमंत्रित किया। चौबेपुर बनारस से १६ मील की दूरी पर है। हम ठव ने यही तब किया कि पैदल जायेंगे ऋौर पैदल श्रावंगे । चौवपुर जाते समय रास्ते में कई गांव पड़े । देहात में पहले-पहल जाना हुन्ना । हरे-भरं खेतों थे बीच सुन्दर-मुन्दर भोपड़ियां देखने को मिली। होधे-सादे किसानों को जनन्त आकाश के नीचे खली हवा

में काम करने हुए देखा। छोटे-छोटे बच्चों को प्रथम दर्शन देहात के वगीच में खेलते कृदते और हँसते हुए गीये चराते देखा। रास्ते भर देहाती जीवन की मलक देखते हुए चौबेपुर पहुँचे । चौबेपुर का एक दिन का रहना बहुत दिलचरप रहा । देहाती' भाइयों का सीधा-सादा श्रीर हँसमुख व्यवद्दार एक दृश्य ही था । ऋतिथि-मत्कार भी एक सास तरह की दिली चीज थो। चौवेपुर ने उसी दिन लीट ग्राया। जिस देहात ग्रीर देशतियों के क्यिय में पढ़ता और सुनता ब्यामा या, उन्हें ब्रपनी थांखों देखा और प्राप्तिक सीन्दर्य के बीच का अनका जीवन बहत आच्छा मालूम हुद्या। कभी-कभी यह भी भावना पैदा हुई कि ऐसे ही सुन्दर स्थान में जाकर रहना चाहिए। परन्तु तत्काल ऐसा श्रवसर न प्राप्त हो मना। कुछ मनव परचान् इम प्रकार का श्रवसर प्राप्त हो ही ∼गपा।

गजाराम भाई एक मनाइ के लिए घीरहरा गांव को जा रहे ये। ूमें भी उनके साप हा लिया और रेलगाड़ी में राजवाड़ी स्टेशन . उत्तर कर रे भील देवल चलने के बाद भीरहरा पहुँचा। भीरहरा

में ५ ६ दिन कोई काम नहीं था। वहाँ के मिट्टी के छोटे छोटे ग्रीर दूसरे परों से बिरे हुए मकान, छाटे-छाटे छाँगन, दरवाजों के निकट ही गलियों में नाबदान के इत्य, रसोईघरों से निकलते हुए धुर के जमध्य एवं आँगन और घरों की सदियों ने जमी हुई नमी के कारण पृथ्वी से निकलते हुए भाप आदि ने मेरी देहात के सम्बन्ध में इतने दिनों की कविता पूर्ण घारणा और उस दिन की मधुर स्मृति, सबको एक साथ मिटी में मिला दिया। रामग्राश्चर्य के तो देहाती लोग मित्र वन गये थे। उन्होंने गाँव के ख़ास-ख़ास लोगों से परिचित कराने के लिए मुक्तको उनके वरों में ले जाना गुरू किया। हमारे जाने पर लोग हमते खुशी से मिलते थे। लेकिन बात-चीन में उनके सीधे-सादे लड़मार जवाब सुन कर नथा उनकी अपनी बात पर हर वक्त ज़िद करने की प्रशक्ति देख कर मुक्ते परीशानी हुई। हम लोगों की ख़ातिर करने - फेलिए वे अपने वर्रों से तोशक और कवरी लाते वे। इन चीज़ों मे . इतनी श्रधिक बदबृ निकलती थी कि उन पर बैठने को जी नहीं चाहता था। लेकिन न बैठने मे उनके अपमान 'की आशंका थी। कहीं-कही लोग वैल श्रीर घोड़ा वॉंधने के गन्दे श्रीर बदवृदार स्थान के पास ही चारपाई विछा कर बहुत ख़ातिर के साथ हम लोगों को बैठाते थे। इस प्रकार गाँव में रहना बड़ी परीशानी की बात थी। इतनी ग्रिंधिक भुएड के भुएड मिन्सियों के बीच बैठ कर खाना खाना भी मेरे लिए एक अपूर्व अनुभव था। पाँच-छः रोज़ में ही में परीशान हो गया और वहाँ से बनारम चल दिया। देहात में जाकर रहने का स्वप्त सम्राप्त हो गया। मैंने अपने मन में विचार किया कि.जब ये लोंग इनने मुस्त, इनने मूर्ख श्रीर इनने बन्दे हैं तो इनकी यह हालत होना तो स्थामाविक ही है। सुमे उनके प्रति एक घृणा सी हो गई। सोचने लगा कि इन पर क्या रहम किया जाय। ये तो इसके पात्र क्षी हैं। मुफ्तको तो इनके नमी ते भरे हुए मकान ही विचित्र प्रतीत होते थे तिस पर उनमें इतना श्रेंपेरा था कि ५ मिनट में दम घुट जाय। ये लोग मकान बनाते हैं तो ठीक देंग से क्यों नहीं बनाते ? इस प्रकार के विचार भी रह रह कर दिमाग में घूमने लगे ! कुछ दिन के बाद राम श्राह्मयं भाई बनारत श्राये ! मैंने उनसे कहा कि भाई इतने दिनों से उस गांव में हो किन्तु उन्हें थोड़ी कमाई भी न स्थिता सके ! राम श्राह्मयं भाई ने हैं इस बना बंदगा कि ये इसी प्रकार रहते हैं; उनके रहने के तरीके में मुधार नहीं हो सकता श्री र न तीचे स्थरने को तैवार

ही हैं। हिर सुधार किस बात का किया जाय है शहर के सुधरे हुए और साफ रहते वाले लोगों से वे अधिक स्वस्य और सबबूत हैं। परिश्न अधिक कर ककते हैं। फिर उनका क्या सुधार करोगों है। रामश्रास्त्र पार्द से रह प्रकार की बहुत सी बातें हुई । हम लोग बात कर ही रहे ये कि एक दूसरे भाई बहाजा पहुँचे और हमारी वातें सुनकर हमारा मलाक उड़ाने लगे। "चाहर के बाबू लोग देहात की बातों को क्या समग्रेंगे।" रलादि-इलादि। मैंने हम लोगों से बातें तो की लिकन दिमाग में परीशानी बनी रही। रह-रह कर बही ख्याल खाता पार् कि क्या में हम नथा है कि हिन्दस्थान के जन-वेदा-कार्य में सफत हो

शहर फेंदरबान श्रीर चनसभी भी मालूम पहने हैं। बब इन बहें समके जाने वाले लोगों थी दशा यह पी तो हिस्दूगरे छोटे लोगों का करना ही क्या हिस्स उनके प्रति ऐसी श्रमदा रसते हस् उनकी सेना ही क्या करूँगा र इस प्रकार के क्याज भी रह-रह कर दिमाग़ में ब्राते रहे। दो-तीन माह तक में हसी प्रकार की चिरताओं में बहुन परीशान रहा। कई बार यह भी मन में ब्राया कि बहुन से क्षरन माह्यों की तरह पुनः कारोज में याशिस चला जाऊँ किन्तु एक बार जो निश्चय कर चुका था, उतसे पीछे हटना भी कठिन धी प्रतीत होता था। इस हिया ब्रीर परीशानी के

किंकत्तं व्यविमृद्धः वीच में कर्तव्याकत्तं व्य का कुछ निश्चय न कर सका श्रीर लानारी की श्रवस्था में जिस तरह पहले दिन

श्रार तानार का श्रवस्य में जिस तरह पहली रवन भ्यतीत करता था, उसी तरह स्थतीन करने लगा। मेरी तथीयत मली-गाँति किसी काम में नहीं लगती थाँ, जिससे लोग मुक्ते खब्ती समक्तेल लगे। बाद को परिस्थिति और मेरी मनोवृत्ति में कुछ तबदीली हुई और मेरा दिमाग् अधिक स्थित होने लगा। यह तम्दीली किस प्रकार हुई इसे दूसरे दिन लिख्ना। आज इतना ही कह कर पत्र समाम करता हुँ।

ें श्राज कल यहां का जीवन ख्र श्रच्छा है। पड़ने की भी पीरे-धीरे श्रादत पड़ रही है। जलदक्दी के जेल-जीवन का क्या टिकाना। एक तरह से श्रच्छा भी हैं, लामियाद होने से दिन तो नहीं गिनने पढ़ते। हुम सब की गेरा नमस्कार।

[ ३ ]

#### जिन्दगी की तैयारी

सॅंड्रब जेल, श्रागरा १३—६—४१

उस दिन से मैं कोई पत्र नहीं लिख एका। इपर जेल में कुछ खड़ाई-भागड़ा या। उस भागड़े के सिक्तिले में लिखने-पड़ने की फ़रसत ही नहीं मिली।

१२ समग्र ग्राम-सेवा की छोर उस दिन मैने तुम्हें लिखा था कि गाव की बुराइमों को देख कर गाव वालों के प्रति सुक्ते कैसी घृणा हो गई। इतने दिन से गांव के प्रति इतनी मधुर धारगा रखने पर भी इतनी जल्दी सारा स्वर्ण समाप्त हो गया, यह क्या वात है ! क्या गाँव की हालत देख कर ही ऐसा ख्याल पैदा हुआ या कुत्र मीनरी संस्कार, जो कविता-मय भावना से दवे हुए थे, एकाएक उभर पड़े ? यह सोचने की बात थी। तुमको तो मालूम

ही है कि बंगाली मध्यम श्रेखी के लोगों में छोटे लोग श्रीर भद्र लोग के नाम से दो श्रेणी का विकट संस्कार कृट-कृट कर भरा हुन्ना है। उनके लिए छोटे लोग मनुष्य श्रेणी में नहीं गिने बाते। वे देय ग्रौर नीच नमके जाते हैं। में भी तो बंगाली बाबू श्रेणी का एक युवक था। इसलिए जो लोग सफेंद्र कपड़ा नहीं पहनते श्रेणीगत उनको मेरा छोटे लोग अर्थात् नीच ग्रौर हेय

श्रहंकार

समभाना स्वामाविक ही था। उन वक्त यह वात कहाँ मालूम यी कि गाँव के सीधे सादे लोग दीन हो सकते हैं लेकिन हीन नहीं। मेरी परिस्थिति के एक नौजवान के लिए यह समभाना नामुमकिन था कि सदियों के ब्रावसर श्रीर साधन के ग्रमाव ने ही उनकी हालत ऐसी वना दी है। उस समय मुफामें श्रेणी-भेदका संस्कार इतना प्रवलाया कि मेरे लिए यह भी समभना श्रसम्भव-सा थाकि इस सन्दर्शी श्रीर श्रवस्वड बक्ति की तह में भी

हज़ारों वर्ष की मुसंस्कृति चिनगारी की तरह राख के नीचे दवी हुई पड़ी है। यह सब वार्ते मुक्ते सालों बाद मालूम हुई । जिनकी वार्वत में फिर कभी समय पाकर लिखंगा। उस समय तो गांव की बात सोच कर मुक्ते परीशानी ही होती थी ग्रीर उनके प्रति श्रधदा की मानना ही उत्पन्न होनी थी। में समभता हूँ कि भारत के सैकड़ों नौजवानों की यही मनःस्थिति है। ग्राम-सेवा को उत्कट इच्छा रखते हुए भी वहाँ की ज़िन्दगी के प्रति वितृष्णा की भावना उत्पन्न हो जाती है। वनारस लौट कर मैं अपने काम में लग गया । मेरे ज़िम्मे बढ़ई-

विभाग के संचालन का काम था । इज़ीनियरिङ्ग कालेज में पड़ने की वजह से यह काम मेरे अवुक्त भी था । स्वभावतः ही में अपने काम में मरामूल हो गया । लेकिन रह-रह कर धौरहरा का उत्ताल मेरे दिमागु में आता ही रहता था । "तो क्या में राष्ट्रीय सेवा के योग्य नहीं हूँ" में देखता था कि मेरे कुछ दूवरे भाई कार्जा आसानी से देशत का काम कर लेते ये लेकिन उनका घर देहात में ही या और उनके लिए देहाती वायु-मयडल स्थामाविक था । में इस विन्ता में कार्जा वस्ता रहता था । कमी-कमी यह भी स्थाल आता या कि में आहत प्रहार था। कमी-कमी यह भी स्थाल आता या कि में आहत हयोग आप्तरोलन में नाहक साग लिया । उत समय के वायुमयडल में

जुका हूँ कि मेर दिल में यह बात पहले ही से यैठ जुकी थी कि हिन्दुस्थान ग्रांव में बबता है जीर इस मुक्त की सेवा तभी हो फकती है जब कि हम गांव की सेवा करों। लेकिन क्या अपने भीतर उच्च वर्ष की समोहित रखते हुए गांव की सेवा सम्मय है। इस प्रकार की सावना के साथ तो ग्रांव में दो दिन टिकना भी मुश्किल हो जावगा। किर जिनके प्रति अद्वा नहीं है, उनकी सेवा क्या कर सकेंगे! में पहले भी लिख जुका हूँ कि सेवा उसी की की जा सकती है जितके प्रति हम अदा रख सकें में से सोवने लगा कि मह अदा रख सकें है। इसके लिए अदा रख सकें । में सोवने लगा कि यह अदा स्था बेसे है इसके लिए तो सर्वप्रयम अपने भद्र-पन की भावना को छोड़ना पड़ेगा। यों तो

१४ समग्र ग्राम-सेवा की श्रीर मैंने जब से कालेज छोड़ा था तभी से अपनी रहन-सहन बहुत शादी कर लिया था। आश्रम का वायुंमपटल हो पैसा था। किन्तु उस समय से मैंने अपने कपड़ों को देहाती की तरह बनाने की कोशिश करना

प्रारम्म किया। श्राश्रम में यह रिवाज साथा कि रोज़-रोज़ साबुन से कपड़े घोकर साफ़ रखे जावें। मैं कपड़े तो रोज़ घोता या, फिन्तु उन्हें श्रिषिक सफेद नहीं करता या। श्रपने श्रापको कुछ ऐसे रंग में रंगना

चाहता या कि देहातियों के साथ उठना-वैठना सहम हो सके। आश्रम के दूसरे भाई इस पर काकी टिप्पणी करते थे, मेरा मालक भी उड़ाते थे, लेकिन में इन वातों को हँस कर उड़ा देवा था। उनसे कहा करता था कि भाई यह भी एक स्टेंडर्ड है। आख़िर कहा पका तो है नहीं है गुरू के आख़िर तक एक ही रंग मिलेगा। इत्यादि, इत्यादि वनारा में यही सोचा करता था कि किस तरह अपने को गाँव के कार्य के योग्य वना सक् । इसी वीच औ दिनेशचन्द्र चक्रवर्ता नाम के एक नीजवान ने बनारक में अबुलोद्धार का काम प्रारम्भ किया था।

श्रञ्जर्ती से

में कभी कभी उन्हें चन्दा इकट्ठा करने के काम में सहायता दे दिया करता था और कभी कभी उन्हीं

सम्बर्क के साम श्राञ्चतों के मुहस्ते में भी जाया करता था। धीरे धीरे उनके दरवाज़े पर उठना-वैठना मी शुरू कर दिया। इस प्रकार कमशः मेरा उनके सार उठना-वैठना सहा सहज होता गया। दिनेश बाव के साय श्रञ्चलों के मुहस्त्वे में आने जाने से सब से बड़ा लाग यह हुआ कि मेरे हदय में उनके प्रति पृणा की भावना भरी हुई भी वह धीरे-धीरे दूर होती गई श्रोर मैं गन्दगी को सहन करते का श्रम्थावी होता गया। लोगों के इस प्रकार के जीवन के बरलने के श्रम्भाग्य से बाव में उनके वार-वार मिलने लगा तो मुक्त में कुड़ परिवर्तन होने लगा। इस बात की श्राश्चाभा भी होने लगी कि कहीं मेरी श्रवनति न हो जाय।

मेरे मस्तिष्क में इस धारणा ने घर बना लिया था कि देशत की जनता

को उठाने में ही देश का कल्याण है। भैं सर्वदाइस प्रकार का अवसर प्राप्त करने के लिए व्यय रहा करता था, किन्तु हृदय के पूर्व संस्कार इतने प्रवल ये कि धौरहरा जाते ही वाचू मनोवृत्ति उमड़ आई। तुम पुत्रांगी कि जो संस्कार प्रारम्भ में खेत गोड़ने, वर्तन माजने श्रीर ठेला र्सीचने पर भी नहीं मिट सके ये वे बाद में किस तरह मिट सके। सचमुच यह सोचने और समऋने की बात है। शुरू में जब हम मज़रूरी का काम करते थे, तो आश्रम-जीवन के रवेया के साथ यंत्रवत् चलते रहे। उस समय किसी खास ढंग की श्रोर श्रपने को ले जाने की नीयत नहीं थी। यह जीवन सम्मिलित जीवन का एक ग्रांग था। साथ मिल कर नियमित रूप से परिश्रम करने ग्रीर तक्लीफ उठाने के कारण श्राश्रम-वासियों में ग्रापसी प्रेम ग्रीर भ्राठ-भाव गम्भीर होता जाता था, किन्दु उन कामों के द्वारा मध्यम श्रेणी की भद्रता की भावना दूर करने में कोई सहायता नहीं मिलती थी। क्योंकि उस समय हमारी दिमाग़ी प्रकृति में इस प्रकार की कोई भावना नहीं थी। किन्तु वाद में जब में इस दिशा में प्रयत्न करने लगाती एक विशेष प्रकार की नीयत और धारणा के साथ करने लगा जिससे यह पिछता प्रयास भीतरी संस्कार को कम करने में श्रथिक सहायक हुआ। फिर भी इस बात में कोई सन्देह नहीं कि यदि ग्राथम में ग्रारम्भ से ही शारीरिक परिश्रम का ग्रादर्श ग्रीर श्राम्यास न रहतातो बाद का प्रयास मी, सम्भव नहीं होता। श्रतः आश्रम के हर एक काम की अपने हाथ से करने के अम्यात ने हम लोगों को ग्राम-मेबा के योग्य बनाने में विशेष सहायता दी।

इन तरह छाल भर बनारस में हो बीत गमा और मैं किसी तरह गांव में जीकर फाम करने फा मौका हूँ जुता ही रहा। कई बार भीरहरा जाने का विचार हुआ किन्तु अवसर नहीं मिला। में आक्री में अपने तिए किसी काम की मौग नहीं करना मा। जो ही काम मुंभे दिया जाता था, उसे ही अपनी शक्ति भर करने की कीशिश

समग्र ग्राम-सेवा की ग्रोर

करता रहा। इसलिए मैंने किसी से गाँव भेजे जाने के सम्बन्ध में बात चीत नहीं की। और ऐसे प्रवस्त की प्रतीचा करने लगा जब श्राध्रम फे लोग स्वयं ही सुक्ते गाँव में भेज़ दें। श्राज पत्र बहुत बड़ा होगया और श्रपने ही विषय की कहानी लिखते-लिखते समात हो गया। इसका कुळ ज़्याल न करना। मैंने इसलिए लिखा कि तुम्दें यह बात स्पन्टन: जात हो जाय कि किस प्रकार मेरी मनोवृत्ति ग्रम-लेखा की श्रार मुझी। उसके बाद ही मुक्ते गाँव में जाने का मौक़ा मिला गा; इसकी कहानी श्रगले पत्र में लिखेगा।

१६

# [ 1]

#### . सेवा की श्रोर

सेंड्रज जेर्ज, यागरा १४—६—४१

१४—६—४१ तुम्हारा पत्र मिला । हाँ, सुकको तो अपना ही अनुसब लिखना

तुम्हारा पत्र मिला । हां, मुक्तका ता अपना ही अनुसव लिखना या । एक शहरी युवक के लिए अपने आप को पहले पहल आस-सेवा इत्ति का बनाने का अनुसव ही तो प्रधान अनुसव

प्राप्त मेरा की था। मेरी इस कहानी में यह भी प्रालूम हो जायगा-मनोपृतिकाम अध्यक्षिणों में रह कर काम करने की पृत्ति उत्पन्त

सनोपुतिकास इस्वीके गाँव में रहे कर काम करने की पृति उत्पन्न करना भी नेवक के लिए एक विशेष प्रीग्राम है। यह इस ग्रोग्राम की पूरा करने के बाद ही कुछ काम शुरू कर सकता

है। असन, निर्देश पत्र में मैंने तिला या कि में बीच में उपकर काम करने का अवसर द'ड़ रहा था। इसी बीच ग्रेमें उपकरी मुक्तिया मिल मेरे। १ एपर कुछ दिनी से मैंने होमियंशियक-विश्वित्या पदिन का प्रत्यावन परना और उसी के अनुसार दन देना हुए कर दिवा या कि असर में मीच में जाऊँगा तो यह दिवा मदद करेगी। इसकी

समग्र ग्राम-सेवा की ग्रोर

यही सीख रहा हूँ। अगर कभी गाँव में जाने का अवसर मिला तो

25

राजाराम मार्ड का पत्र ऋग्या ! में तो जाना ही चाहता था, जल्दी से सामान वगेरह बाँध कर स्थाना हो गया । ऋकवरपुर स्टेशन पर ऋनिल भाई वगैरह ऋाये हुए थे । मैं सबके साथ ऋाश्रम पहुँच

यह काम देगा। इस पर उन्होंने फिर पूछा कि तुम देहात जाना चाहते हो क्या ? देहाती जीवन परान्द आयेगा ? वहाँ की ,तफलीफ़ सह सकोगे ? इत्याद-इत्यादि। मैंने उन्हें उत्तर दिया कि मैं नहीं कह सकता कि सह सकूगा या नहीं, लेकिन यह मैं ज़रूर चाहता हूँ कि सुम्मे देहात का काम दिया जाय। यहाँ मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि आक्षम के माई लोग गुरू से ही यह समम्हते ये कि मैं

गया। श्रद्धवरपुर तहशील का केन्द्र-स्थान है। पदकरपुर में श्रद्धा ता बहशा है। गाँव से उसका कोई सम्बन्ध नहीं था। मेंने बनारत से चलते समये श्रद्धवरपुर के विषय में धीरदरा जैसे किसी गाँव भी ही कस्पना की थी। श्राधम का महान भी श्रद्धा था; सहक भी काफी श्रद्धी थी, रहलिए यहाँ श्राने पर देहात का श्रद्धमय नहीं हो सका। किन्तु मन में हतना ही सेवाकी छोर

संघ कर सन्तोप किया कि चनारस के मुकाबिलें में तो देहात ही है।
श्रीर कभी न कभी देहात में श्राने जाने का मौका तो मिलेगा ही।
यहाँ के यानारों में जो लोग श्राते जाते में, ये भी तो देहाती ही थे,
इसिलए में वहाँ द्याने से प्रसक्त ही हुआ। प्रारम्भ में दो-बीन दिन कर मुफ्ते कीई काम न रहा, तत्रार्चात् मेंने श्रीनल माई के साम के सम्बन्ध में बात-चीत की। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें इसिलए सुलाया है कि तुम लोगों को होमियोपियक दवा दिया करो। में बनारत से बहुत सी कितावें श्रीर काफी दवा लायाथा। इस मनोतुक्ल काम से मुफ्ते बड़ी प्रसदता हुई। श्रीर मेंने अपना सारा सम्ब सीमियो-पियक श्राययवन एवं वीमारों को दारी श्रीर मिलेक सायवा दिया।

श्राश्रम के लोगों ने चारों खोर मिंदद कर दिया कि 'डाक्ररसाइव' श्राश्रम में एक डाक्टर साइव श्रार्थ हैं श्रीर लोगों को देवा देते हैं। इस प्रकार में डाक्टर साइव फ्रे

नाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी देहात के लोग भी आकर दया ले जाते से लेकिन अधिकतर क्रेंच के लोग ही दया दिन से कस में आहुत हात करते थे। ग्रुक-शुरू में में होमियीपी के पढ़ने में और दया देने के काम में दिन ता ता कि प्रमुक्त की में में कि दान हों। न रही। किन्तु किर एक या डेड माह के दाद मुक्ते च्या की पिनता ही न रही। किन्तु किर एक या डेड माह के दाद मुक्ते च्या है। यहा है, अतः गाँव में जाकर कुछ करने के लिए में चिनितत रहने लगा। में श्री राजाराम माई के पीछे पड़ा कि वे मुक्ते अपने साथ ले चलें और गांव दिखा दें। वे तीर हो गये और एक दिन में चलें अपने साथ ले चलें और गांव दिखा दें। वे तीर हो गये और एक दिन में चलें प्रकार करने के लिए गाँव की दिखा दें। वे तीर नीर हो गये और एक दिन में चलें प्रकार माई की रोज-पेड़ गाँव जाने की कोई स्वांत नहीं यी, किन्तु किर मी मेरे कहने से वे लगभग नित्य ही देशत

चले जाते थे। श्रीर श्राम तीर से उसी गाँव को जाया करते थे, जहाँ कोर्रेन कोर्ड उनके परिचित होते थे। इस प्रकार सुक्ते देहात के लोगों से बात-चीत श्रीर गप-राप करने का काकी श्रयसर मिल जाता मा।

समग्र ग्राम-सेवा की ग्रो

धी<sup>रे</sup>-धीरे मैं भी देहात के लोगों के साथ काफी हिल-मिल गया। शुरू ग्ररू में तो मुक्ते काकी परीशानी रही। यहाँ तक कि रास्ता चलते-चलते मैं कई जगह रुक जाता था। गाँव में लोगों के दरवीज़ों के सामने

श्रनाज स्खता हुया देख कर मैं उसे श्रांगन समक्त लौट श्राता था।

₹.

٠.

सोचता था कि प्राइवेट घरों के भीतर से किस तरह चलूँ १ इस प्रकार की बहुत सी वार्तों को लेकर राजाराम माई दूसरे लोगों के सामने मेरी हॅसी उड़ानेथे। किन्तु इसतरह मेरेदिल की बहुत दिनों की इच्छा धीरे धीर पूरी होने लगी। श्रीर मैंने गांव का काम करना शुरू कर

दिया। रोज़-रोज़ आश्रम से गाव को जाने और फिर लौट आरोने के कारस देहात की गन्दगी दगैरह ने मुक्ते परीशान नहीं किया श्रौर में विलकुल सहज भाव से काम करने लगा । और मेरे दिमाग से देहात के प्रति ऋश्रद्धाकी भावना धीरे-धीरे हटती चली गई। भद्रताकी भावना तो ऋव क्रीव क्रीव समात हो रही थी। उसको तो मैने वनारस

से ही हटाने का प्रयक्त करना प्रारम्भ कर दिया था। जो कुछ बाकी थी वह भी देहात में देहात के लोगों से रोज़-रोज़ के मिलने जुलने से

समाप्त हो गई। इस वात ने भुक्ते वहुत संतोप हुआ। कि अब मै प्राम-सेया के लिए योग्य बनता जा रहा हूँ। ग्राज इतना ही लिख कर पत्र

स्मात करता हूं। तुम्हारा काम किस प्रकार चल रहा है ? जुलाई मे ट्रेनिंग मेंटर खोलने वाली थी उसका क्या हुआ। ? सबको मेरा नमस्कार कहना।

सेंट्रल जेल, श्रायरा

83--E---K!

पिछले पत्र में मैंने तुम्हें बताया था कि किस तरह मैंने देहात में

काम करने का श्रीगरोश किया। देहात के लोगों के साथ उठने-

बैठने से उनके प्रति मेरी मानसिक ग्रश्रद्धा दूर होती गई, यह भी मैं लिए ही लुका हूं। रहन-सहन थ्रीर पोशाक यादि के विषय में तो मैंने वनारस में ही काफ़ी लापरवाही शुरू कर दी थी। लेकिन दिमाग में ग्रपने को श्राम जनता से ऊँचा ही समफता था श्रीर इसी भावना के कारण अभी तक देहाती लोगें के साथ मिलना-जलना उतना स्वाभाविक नहीं हो पार्ग था। इस प्रकार कहने के लिए तो मैं करीव-करीय रोज़ ही देहातियों के बीच जाया करता था। लेकिन जैसा कि मैं पहले लिख चुका हूँ उन्हीं देहानियों के घर जाता था जिनसे राजाराम माई से जान-पहचान यी ख्रीर जो देहातियों की दृष्टि मे उच्च थेगी के लोग गिने आते थे। इनसे मिलने में वरावरी का व्ययहार रखने की स्वाभाविकता की रह्मा करना मेरे लिए कठिन होताथा। जेल अपने के बाद शुरू-शुरू में मैंने तुमको लिखा था कि गांव के भीतर रचनात्मक कार्य करने के लिए पड़े-लिखे लांग नहीं तैयार होते हैं। ग्रीर यदि नैयार भी होते हैं तो गांव वालों के समज इस प्रकार का डांग और खैबा रखते हैं कि गांव वाले . उनको तथा उनकी बानों को सहज रूप से ग्रहण नहीं करते। प्रनिफल यह होता है कि वे प्राम-सेवा की इच्छा रखते हुए, गाँव वालों से ग्रामन हो कर या निराश हो कर लौट त्याते हैं। मेरी तरह का एक नौजवान, जिसने निश्चय कर लिया था कि ऋपने जीवन में देश और गाँव का हाकाम करेंगे छोर दो-तीन वर्षमे छपने को इसी के अनुरूप बनाने की कोशिश भी कर रहा या और जिसके लिए आश्रम का वातावरण और उसकी शिक्षा भी इस कोशिश के अनुकृत ही थी, ग्रव गाँव के उच्च श्रेखी के लोगों के साथ मिलने में भी कठिनता महसूर करता था, तो शहर के शिव्हिन समाज के लिए, एकाएक गाँव में जाकर गाँव के लोगों को श्रयनाना कितना कठिन है, यह भली-भौति समभ्य सकती हो । यही कारण है कि मैं गाँव के काम करने वालों के लिए अपनी अंगी-विशेषवा का दूर करना सबसे अधिक

आवश्यक समभता हूँ । क्योंकि ऐसे लोग देहात में जाकर उन वार्ती

को स्टबाने की कोशिश करने लगते हैं, बो उन्हें उच्चता काश्रभिः श्रपनी श्रेणी श्रीर श्रपने समाज के श्रन्तकूल न होने मान दूर रखने में बुरी लगती हैं या जिनके कारण उन्हें स्वयं

की धावरयकता कष्ट अनुभव होता है। वरसात में उन्हें गाँव के भीतर कीचड़ में घूमना कष्टप्रद होता है; अतप्य वे देहात की गालियों में देंट विम्नुवा देना ग्रामसुधार कार्य का एक

पाणिया न ६८ विश्वंय देनी आम्सिस्य काय को एक प्रायंत्रक क्या समकते हैं। क्यांमिक सुविधाओं में उन्म लेने श्रीर शिक्षा पाने के कारण उन्हें क्या पता कि देहात के जनसमूह के पास इतनी हुँटें जुटाने का घन और साधन है या नहीं। अगर पे

पांत इतनों इट जुटाने का घन ब्रोर साधन है या नहीं ? ब्रागर वे कहीं बाइर में हैंट माँग कर लायेंगे तो उनके पाछ मोचने की इतनी शक्ति नहीं हैं कि उन हैंटों को साफ ब्रीर दुकरत रखने के लिए उन्हें क्या करना चाहिये। देहात के घरों में बैठने से उनका दम घटता

राप करेगा चाहचा (इहाव के घरा में बठन से उनका इस घुटता हैं, इसलिए वे उनमें सिहरूर्त की व्यवस्था कराने की कोशिश करते हैं। वे देहात में जाते ही वहाँ के प्रचलित शादी, विवाह तथा झस्स श्रदुष्टानों के रियाज के विरुद्ध प्रचार एवं विवाद करने लगते हैं

जिसे गाँव वाले सहन नहीं कर पाते। गाँव के केन्द्रबिन्दु को भीतर बाकर हमें गाँवों के उसी बिन्दु पर उँगली स्पर्य करो रखनी है जिस बिन्दु पर गाँव वालों को सबसे अधिक कट है। हमें सबसे पहले दूसी का समाधान

को जान कर उन्हें किसी प्रकार से छाटा समफ ले। सुफे यह भी देखने में द्राया है कि गाँवों में नीच कही जाने बाली जातियों के लोग ग्रगर गाँव में किसी भद्र पुरुप को देखते हैं तो उनते ग्रपनी ग्रांति के साधारण हेलों का दयान करते हैं, नामवासियों का इथर-उधर के छोटे-मोटे कहीं को सुनाकर ऊछ

ब्रामशसियों का इधर-उधर के छाट-माट करा का सुनाकर कुछ स्वामिमान व्यार्थिक सुविधा भी प्राप्त करलेते हैं किन्तु जिन वार्तों का उन्हें खास कर है ब्रीर जिनकी समस्या उनके

का उन्हें सीत कहें हैं आर जिनका समस्या उनके सामने रात-दिन रहती है उनका जिक तब नहीं करते । गाँव की दशा 'पूर्व रूप से न जानने बालों के लिए प्रामनेवा का काम किन हो जाता है इतिहए प्राम-तेवक को उनमें पहले प्रामनावियों को तुन्छ समक्तने की भावना का मूलोंच्छेदन कर उनके साम ऐसे तहज और स्वामाविक दंग से मिलना होगा कि वे उन्हें ख्रपने ही कुडुम्ब का 'एक व्यक्ति समक्तने लगें। यदि हम ऐसा नहीं करते तो उनकों प्रमस्याओं को समक्त हो नहीं सकते । नेवा और सुधार तो बहुत दूर भी वात है।

श्रतपुत्र मुक्त-जैसे भद्र को भावना से पूर्ण श्रीर प्रामीण-समाज की सम्पूर्ण समस्यात्रों से श्रनभित्र व्यक्ति के लिए उनके साथ काफी पनिष्ठता का व्यवहार हो जाने पर भी उनसे एक हो जाने की भावना लाना सम्मव न हो सका। में देहात में जाता था, उन्हें पर-द्वार सफरखने की वात बताता था, श्रीर खासतौर से चर्ला चाला के क्षान्त्रच्ये में उनसे वहस किया करता थां। किन्तु वे श्राधिकतर यही उत्तर देते वे कि हमारे पर की श्रीरातों को चर्ला चलाने के लिए श्रवकारा ही नहीं मिल संकता। बाह्य श्रीर स्त्रिय परों की परदा पदित के कारण हम सीधे

िलयों से किसी प्रकार की बात नहीं कर सकते थे; किन्तु कुमीं आदि

किसानों में खिलों से भी बातचीत कर लेता या।
प्रामीच नहीं की इस प्रकार पुक्ष और स्त्री दोनों बर्गों में काम

सहज चेतना करते-करते मेरी अनुभव किया कि प्रामीस प्रयं-चास्न से तम्बन्धित वार्ता के गाँव की दिवस पुरुषों की ग्रमेदा अधिक स्पष्ट और शीम समक्त वार्ती हैं, पुरुषों से वात- लगा। में धीर-धीरे यह समझने लगा कि पुरुप जाति के लोग कमी न कभी किसी न किसी काम से शहर में ब्राया जाया करते हैं। ब्रीर इम प्रकार शहरी छौर पश्चिमी सम्बता के लोगों से उनका संसर्ग हुआ करता है जिसके परिगाम-स्वरूप वे शहरी तथा पश्चिमी सम्यता की निरुष्ट बातों को श्राध्रे श्रीर बिरुत रूप में ब्रह्स करते रहते हैं। नवीता यह होता है कि उनके हृदय में भारतीयना के स्थान पर एक निम्न प्रकार की शहरी सभ्यता ट्टा-फूटा स्वरूप घारण कर लेती है। इधर हमारा प्रचार गाँधी जी के सिद्धान्त के ऋतुसार ही हुआ करता है जो समीस सम्यता के बिल्कुल ब्रमुकूल होता है। इसी से गाँव की स्त्रियाँ उसे ठीक ठीक समक्त लेती हैं क्योंकि वे ब्रामीण मभ्यता नगर-निवासियों के श्रिधिक संसर्ग में नहीं श्रातीं। कामकाश उनमें सर्दियों की ग़रीबी की मार पड़ने पर भी उनके मुरचित है | प्रन्दर जो कुछ सम्यता बाकी रह गई है वह प्राचीन भारत की प्रामीण सम्पता का श्रवरोप मात्र ही है श्रीर गाँधी जी उसी चीज़ का विकास करना चाहते हैं इसलिए गाँव की ख्रिपों को ह्यात्मा का स्वर गाँधी जी के सिद्धान्त के साथ ट्रीक ठीक मेल का जाता है। यही कारण है कि ये हमारी वातों को जन्दी प्रहण ष्य लेती है।

चीत कर के मैंने यह देखा कि ये वार्ते वे जल्दी नहीं समफ पाते, उस वक मेर दिमाग मे क्याया कि अगर हम देहात की क्रियों में काम करें ने गांधी जो के प्रोक्षाम को वहुत स्रीव पूरा कर सकते हैं। उन दिनों में दम बात का अनुमान न कर पका कि क्रियों हमारी वार्ते पुत्रयों की अपेता तल्दी ममफ सेनी हैं। इसका कारण क्या है, उस समय दतना मोचने की योग्यता भी नहीं यी। परन्तु कालान्तर में देहाती होय में लग्दी स्थाप क्या है अस समय हतना मोचने की योग्यता भी नहीं यी। परन्तु कालान्तर में देहाती होय में लग्दी स्थाप क्या कर काम करते करते सुफे इसका कुछ आभात मिलाने

र्धी प्रकार गोचने-विचारते और काम करते हुए महीनो पर महीने गोतने समे और में देहात के दियम में अधिक अध्ययन करने लगा, श्रीर साथ ही श्रपने को देहाती जीवन के योग्य बनाने का प्रयत्न भी करता रहा। कुछ दिनों के बाद श्रकवरपुर से १२ भील रूर टाएडा श्राम में श्राक्षम का हुत केन्द्र खोला गया। श्रुरू-श्रुरू में श्राक्षम के क्षत्र माई लोग काम करने लगे लेकिन श्रीर कई केन्द्रों के खुल जाने से काम करने वालों की कमी पड़ने लगे। उस समय मेरे उत्तर कांद्र खास जिम्मेदारी का काम नहीं था। प्रचाराय होताों में दूमा करना या श्रीर श्राक्षम में बैठ कर लोगों को दला दिवा करता था। इस प्रक्षार एक तरह ते मुझे खाली देख कर लोगों ने

टाँडा में मुक्ते टाएडा मेज दिया श्रीर में वहाँ किराये का एक स्त्रोटा-सा मकान लेकर रहने लगा। टाएडा में प्रति

सताह एक दिन पूर्व ही श्रदल-बदल हुआ करती थी श्रीर वाकी समय देहात में प्रचार का काम होना था। टाएडा में गहते समय में शामीस बनता ने श्रिषिक धनिएना प्राप्त करने श्रीर उनको श्रिषक निकट से अध्ययन करने की कोसिस करना रहा। इगकी कहानी किर कभी लिखेंगा। आज पत्र लम्बा हो गया; यहीं समात करता हूँ।

[ [ ]

# भेदभाव और मातृहृदय

सेंद्रस जेल, श्रामश २१—६—४१

सन् १६२३ के नवम्बर का महीना था; बाड़े का मीसम । इसी समय में द्वारखा पहुँचा । वहाँ बाकर सुरू-सुरू में मुक्ते ख्रपने रहने श्रीर श्रीद श्रपने साने-धीने का प्रवस्य करनी में कठिनाई प्रतीत हुई ।

जीर जोर अपने लाने-पीने वा प्रवन्ध करने में कांठनाई प्रतीश हुई। यही तोचने लगा कि क्या प्रवन्ध करूँ। अक्वरपुर से भी कभी-कमी टाम्झ का वालार किया करता था जीर जुरू-जुरू में चर्चा चलाने के कारण पहिले जब द्वा बहुत मोटा होगा भा तो यहाँ उठको दरी भी बनवाता था। उठ दिन जब में वहाँ बहुँचा तो एक दरी धुनने वाला, २६ समझ आम-सेवा की छोर लड़का मेरे साथ रह कर दिन भर मेरे कमरे की सफ़ाई वगैरा कराता रहा। संप्या तक सफ़ाई पूरी हो जाने पर मैंने स्नान किया छौर छपने

साने-पीने की व्यवस्था सोचने लगा! लड़के से पूछा कि यहाँ कीन-कीन सी क्खाएँ कहाँ कहाँ मिलती हैं। कोई होटल है कि नहीं ? उसने यताया कि पूरी मिटाई के अतिरिक्त लाने-पीने की कोई और चीज़ यहाँ नहीं मिल मकती। मैंने उससे फिर पूछा कि क्या हम अपने पर से रोटी वनाया कर दे सकते हों किन्तु प्यान रखना कि मैं किसी का जुड़ा नहीं खाता इसलिए खाना अला से स्काई से बनवायर दोगे तभी में खा सकूंगा। यह मेरी वार्ते सुरू कर ब्राइन्चर्य में

ति शिला इताल एवानी अलग स समाई से वनवायर दोगे तभी में सा सक्ता। यह मेरी वार्ते सुन कर आरम्पर्य में मुस्तकसान माता इत सा गया और कहते लगा कि आप हिन्दू होकर वा धातिस्य नेरे पर की रोटी कैसे लायेंगे १ मेंने उने सममाना प्रारम्भ किया और कहा कि हिन्दू और मुस्तकसान कोई अलग-अलग प्राणी नहीं हैं; दोनों ही मनुष्य हैं। यूर्ट दोनों का स्वाना-योगा एक में हो जाय तो मनुष्यता में कोई अन्तर नहीं आयेगा।

श्राज दानों के खान-पान एक दूबरे से इसलिए श्रावम-श्रांतम हैं कि दोनों ने श्रावने श्रावने रहम-रियाज श्रावम-श्रांतम कर रहके हैं श्रीर एक हमरे में पृषा करते हैं। दो, दोनों में योड़ा श्रावत श्रावर श्री हम रह यह कि द्वाम लांग कुठ से रारेड़ा नहीं करते; लांटा गिलास साफ करके नहीं रहने कि दोन लांग कुठ से रारेड़ा नहीं करते; लांटा गिलास साफ करके नहीं रात्म हिंग खंदी होनों में भीतिक विभेद हैं श्रीर दर्शीलिए हमारा द्वारा खाना-पीना एक में नहीं होना श्राव्यम दार्थार खुने मात्र से कीने-सी हानि हो सकती हैं। में वे वालें गुन कर वह बहुत प्रसम्र हुआ। तत्मरचात वह तो श्राव्य पर चना गया श्रीर में टहले निवल गया। में पूम कर लीटा हो या रिक यह मुक्त सुनाने का श्रामंत्रण ले कर श्रा वहुँचा। यहाँ पहुँच कर देशा कि उपमों पर स्वा या पहुँच को में ने उपमों में हों सी तीन-चार नीची दीवारी पर पराता हुआ मा। में में हो सी तीन-चार नीची दीवारी पर पराता हुआ मा।

हैं पने में प्रभात होता था कि दो चार दिन में घराशायी हो जायगा।

उसी मुहत्ले में ग्रीर दरीवालों का भी घर था लेकिन उनके घर कुछ श्रप्ते थे। उसके परिवार में एक छोटी वहिन थी श्रीर दूसरी माँ थी। मैंने उससे कहा कि मै खाना पकाने का स्थान देखना चाहता हूँ। वह मुक्ते भीतर ले गया। घर में चारों स्त्रोर गन्दगी पैली हुई थीं, कपड़े श्रीर विस्तरे सभी गन्दे ये लेकिन खाना पकाने का स्थान लिपा-पुता श्रीर स्वच्छ था। वरतन भी साफ़ दिखाई दिये। मुफे देखते ही उसकी माँ, जो रोटी बना रही थी, हँस कर कहने लगी— "का भइया तू सब समभत ही कि हमरे सब विल्कुल वाहियात गन्दगी के खाना खाइत है। भइया हमरे सब भी मनई होई, हमहूँ नीक वैकार समिम्त है।" इत्यादि ! उस स्थान पर एक मन्त्रिया पड़ी थी । मैं उसी पर बैठ कर उसकी माँ से वार्ते करने लगा। वह लडका भी वहीं चौखट पर यैट गया । मैंने यह देख लिया था कि खाना बनाने का स्थान लगभग ग्रभी श्रभी थांड़े ही पहले लीपा गया था। श्रीर लोटा तथा थाली श्रादि भी तत्काल साफ किये हुए से प्रतीत होते थे । श्रांगन की सहन में भी तत्काल ही भाड़ लगाया गया था। मुक्ते यह समझने में कोई श्रमुविधा नहीं हुई कि यह सब स्वच्छना मेरी श्रीर उस लड़के के वार्तालाप तथा मेरे यहाँ आने के कारण ही सम्भव हो सकी है। साय ही नज़ीर की माँ का सफ़ाई देना भी इसके लिए एक वहत वर्ड प्रमाण की बात थी। मेंने बैठे ही बैठे कहा क्यों माई मुफरे फूठ बोलने से क्यालाभ रैमैने ऋच्छी प्रकार समभ्य लिया कि यह सब तमने ऋपने वेटे के कहने पर ही किया है। पहले तो वह इन्कार करती रही किन्तु बाद में उसने स्वीकार किया कि मेरे ही कारण उसने और उसकी लड़की ने लगभग एक घंटे तक परिश्रम करके स्काई की है। उसने यह भी कहा कि मुक्ते तो अब तक विज्ञ्यास ही नहीं हुआ। था कि आरप रुचमुच मेरे यहां खाना खायेंगे । तत्पश्चात् उसने रोटियाँ बनाईं श्रीर सुभको प्रेम से खिलाना शुरू किया। इस खिलाने में मुक्ते एक अपूर्व भारत भाव का आभास मिल रहा या। भारतीय सियों के हृदय में: गये। मैंने उस लड़के से कह दिया कि तुम्हारे यहाँ श्रव में खाना साने नहीं बाऊँगा। उसके दूसरे दिन बरतन श्रादि का प्रबंध करने के लिए मैं श्रक्षवरपुर चला गया। श्रक्षवरपुर पहुँच कर मैंने श्रुपना टाएडा का दोतीन दिन का

श्रनुभव भी बयान किया। दरीवाले के घर खाने की बात मुन कर थाथम के माई लोग बहुत नाराज हुए थ्रौर कहने लगे कि हम ऐसी इरकर्ती से आश्रम की मर्बादा नष्ट कर रहे हैं। मुक्तसे उनसे बहुत बाद-विवाद हुआ किन्तु में उनसे सहमत न हो सका । उन लोगों के विवाद में दो वातों की मतक दिखाई देती थी, एक तो वही भद्रता की मनो-वृत्ति जिसका जिक्र में पहले तुमसे कर चुका हूं और दूसरी मुसलमानों के पर खाने के विरुद्ध उनका साधारण मंहकार । मैं इन दोनों ही मनो-वृत्तियों के विरुद्ध था, छुत्राछून का संस्कार तो सुक्कमें था ही नहीं -क्योंकि श्राज ने दो तीन पुरत पहले ही यह मेरे पूर्व पुरुषों के परिवार से ही समात हो चुका या तथा श्रेणी विभेद की मनोबृत्ति भी दो वर्प के लगातार प्रयत्न से करीब करीब समाप्त हो चुकी थी। मैं छपने हुदय में संचने लगा कि अगर आश्रम-जैसी पवित्र मंध्या में छोटे-बड़े की मनोष्टित कायम रही तो देश-सेवातया श्रामसेवा कृत्रिम हो जायगी। इष्टलिए मुक्ते कुछ कष्टभी होने लगा किन्तु बड़ों की बातों में पड़ने का मेरा ग्रभ्यारं नहीं था इसलिए मैंने ग्रधिक विवाद नहीं किया। किन्तु यह बात दिल में चुमती ही रही ग्रीर भद्र श्रेणी के मध्यमवर्गीय लोगों के विकट मुक्त में भावनाओं का बनना शुरू हो गया । एक समय याजब में स्वयं छोटे लोगों को श्रश्रद्धा की दृष्टि से देखता था किन्तु श्राज उन्हीं छोटों के प्रति, जिनको चमक-दमक की सभ्यता प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला और जा सकेदपोश बने रहने के साधन से हीन, है, श्रश्रद्धापूर्ण वार्ते सुन कर दिल को तकली क होने लगी। यह परिवर्तन मुक्तमें तभी सम्मद हुत्रा जब मेंने गरीब और निम्न, " के लोगों को जानने की कोशिश की। यस्तुतः स्राज श्रेगी

90

मगड़ों के मूल जाति जाति में, धर्म धर्म में जो भगड़ा चल रहा है उसका एक प्रधान कारण यही है कि आराज एक कारण दूसरे को जानने या समभतने को कौशिश नहीं करता। ग्रागर इतना ही हो सके तो संसार के बहुत से भत्माई समाप्त हो जायँ।

श्रकवरपुर से वर्तन स्त्रादि सामान लेकर श्रीर श्रागामी काम के सम्बन्ध में कुछ हिदायर्ते पाकर दो ही तीन रोज के बाद मैं टाएडा लौट त्राया त्रौर वहीं.पर स्वायी रूप से वस गया । गाँव में रहने त्रौर उसमें काम करने का अवसर मुक्ते इसी समय से मिलने लगा। आज यहीं तक लिख कर पत्र समाप्त करता हूं। टाएडा के देहातों में घूमने से सुके क्या क्या मालूम हुन्ना, दूसरे पत्र में लिख्रा।

[ 0 ]

# देहातियां के बीच

₹३---६---४१

टाएडा मे एक दिन सूत का बाज़ार करना पड़ता था, शेप छः दिवसों में देहात जाने का अवसर मिल जाता था। प्रारम्भ में मै मवेरे ही देहात चला जाना था और शाम होते-होते वापत श्रा जाता था, मेरा काम केवल चर्ले का प्रचार करना और हुई धुनना छिलाना या किन्तु में उनसे देशत के लोगों के विषय में जानने के लिए , तरह तरह का बार्तां जाप किया करता था। जैला कि मैंने तुम्हें अपने पहले पन में लिखा है, जब श्रकवरपुर फे देहातों में जाता था ती फेरल उच्चरमींय लोगी को ही मिल पाता था परन्तु टाएडा में विशेष कर किसान कुमी जातियों के साथ ही मिलता जलता या क्योंकि मैंने

यह समक लिया था कि उच्च अे शी के लोग मेरी वार्तो को समकत को कीशवा ही नहीं करते । किशानी के पर में एक प्रकार से कियों ही मालिकिन समक्ती लाती हैं। वहीं घर का और अनाज का सारा प्रचलती हैं। उनसे निलने जुलने से सुके मालून होता था कि किसान जियों पुरुषों से अधिक अध्यक्त हैं। गोंची ली के आर्थिक और सामाजिक भोंधाम को वे अधिक समक सकती हैं किसका उन्तेल मेंने पहले मा किया है। उन्हों सब कारणों से में अधिकतर कियों में ही अपना प्रचार किया करता था। भारत के उद्धार के लिए तकसे पहले कियों का उद्धार होना आत्मावश्यक है। नमोंकि घर, यहरती, समाज और भावी सन्तान का प्रवंग उन्हों के अधीन है। वे जित और अरूप यहायेंगी, उत्ती और मुक्क को जाना पड़ेगा। इस प्रकार की घरखा उसी समय से मेरे अन्तर थेठ गई थी। और वह आज मी वेंथी की वैधी ही कामम है। प्रखुत साम-सुधार के कार्यों में वितना ही आगे बढ़ता बाता हुँ, उतना ही इस बात का महत्व, मेरी समक से, बढ़ता जाता है।

पिछले दिनों मैंने कियों के लिए एक कैम्प दोला या और आज कल भी कियों के काम पर जीर देशा रहता हूँ। यह तब मेरे लिए मंद्र करनाएँ नहीं है। जब से मेरे देहाती किरानों के सम्म पर जीर देशा रहता हूँ। यह तब मेरे श्रावा तभी से मेरे हृदय में इस बात ने स्थान बना लिया था। इस काम को मैं पहले भी कर सकता था किन्तु अन तक मुझे इसका अवधर ही न मिल राका था कि मैं इस दिशा में प्रयत्न कहें। प्रतिदित्त देहात में जाने और आने में अधिक समय सर्च हो जाता था, इसलिए कुछ समय परचात में गांवों में ही टिकने लगा और इस प्रवार करा आप कि होगों के पर आपीए तरी से तर ही लग माना भी रहर में मुक्ते आभीणों के गन्दे आगन में या मदेवीलाने के पास के कर यो पास में मिलो चारपाई के स्वर गनदी तो शक और मन्दी क्यरी पर विकोइता था।

श्राज दो साल के पश्चात् उसी वायुमडल मे उन्हीं वस्तुश्रों को सहज श्रीर स्वाभाविक तीर से इस्तेमाल करने लगा। कभी-कभी ग्रामीण लोग कह उठते थे—''डाक्टर साहब तो विल्कल देहाती मनई हीय गये" । इससे सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि वे अब मेरे साथ निस्तंकीच उठने बेटने लगे ग्रीर ग्रपनी बातें बताने में किसी प्रकार की फिसक न रखते हुए मुक्ते भी श्रपने परिवार का एक सदस्य समभत्ने लगे।

उन दिनों जाड़े का महीना था; देहाती लोग संध्या के समय एक रथान पर आग जला कर उसके चारी और वैठते से और वात वात

मे गप लड़ाते थे। इस प्रकार की ज्याग को ज्रयध रेहान का क्रय के प्रामीण ''तता'' कहते हैं। में रात की उस बैटक

को 'तमा-समाज' की वैतक कहा करता था। लीग इस शब्द को बहुत पमन्द करते थे। श्रोर थोड़े ही दिनों में यह शब्द

्या प्रचलित हो गया।

देहात का 'तमा-समाज' देहात की पालियामेस्ट, ग्रामगार, मंत्रका सभा इत्यदि दुनिया भर की सभा-समितियों का एक समन्यित रूप है। यसार में ऐगा कोई विश्व नहीं कि जिसपर इस सभा में विचार विनिमय न होता हो; गम्भीर श्राप्यात्मक विषय मे लेकर बच्ची के होटे माटे पारस्वरिक भगाड़ों तथा। उसके सम्बन्ध में छान्तिम निर्णय थ्रादि गभी प्रकार के विचार हुआ करते थे। मैं मी अपने सिर पर एक गमद्रा वाँच कर उस सभा में शामिल हो जाया करता या स्त्रीर उनकी मभी वातों में दिलचरनी लिना करता था श्रीर साम देता या। 'तप्ता गमाज' के दारा देहात को जानने का श्रीर श्रवनी वाती को प्रामील उनता के समज रखने का जिल्ला मौका मिला उतना त्राज तक दिसी भी प्रदार से न मिल सकां।

श्रवप के कियानी की श्रवस्था इस छोटे ने पत्र में क्या बर्शन

करें ! इस विषय में बहुत लिख जुका और कह जुका हूं । तो पुनः उसी की नये गिरे में क्या दुइराऊँ ! 'हरीं', बेगारी, मूख, श्रीर बेदराली की मार तो इन पर रोज लगी ही रहती है। इसके ख्रतिरिक्त भूत-भगानी छोर महामारी खादि का बोक निरन्तर सिर पर लदा रहता है। इस कारफ इनकी ज़िन्दगी में किसी प्रकार का स्व नहीं। इस पढ़े-लिखे सहर के रहने वाले प्रायः कहा करते हैं कि गाँव के लोग इतने गान्दे और पूर्व हैं कि उनमें काम करने से ही क्या लाभ है.

लेकिन मैंने देहात में उनके साथ रह कर देखा कि जीवित रहने की समस्या इतनी कठिन है कि और वातों पर प्यान देने की साक्ति ही नहीं रह जाती। जीवन में जब रत ही नहीं तो 'प्रकल्तनीय गरीयो स्वय्द्रता, समया और सुन्दरता आदि की गुंजाइश

ी कहीं कि भी जो सम्बता, पार्मिकता ग्रीर ग्रातिधि-सकार ग्रादि वार्ते ग्रामीण जनता में पाई जाती हैं उन्हें ग्रातीकिक समभाना वाहिए।

समग्र ग्राम-सेवा की ग्रे

ही किया जा सकता है। लेकिन वात ऐसी नहीं है। सम्मय है कि ्
श्रीर तम उनके लिए जिन वातों का कर संममते हों उनंसे उनको कृतर्रे
कर न पहुँचता हो। इस नियम में में पहले भी लिखे 'चुका हूँ कि
बहुत सम्मय है कि जिन बस्तुओं के श्रमाय से हमें कर होता है उनहीं
बस्तुओं का श्रमाय गांव वालों में देल हम उनहें दुली सममते हों किन्दु
उस समय हम यह भूल जाते हैं कि बहुत सी वस्तुओं के श्रादी को
जाने से उनका श्रमाय हमें करकर होता है किन्दु गांव वालों को उनसे
कोई भी नकृतीक नहीं होती क्योंकि वे उन यस्तुओं के श्रादी नहीं
होते। हम देहात की गरीव जनता के करों को ठीक-ठीक महसूर्य
नहीं कर सकते हैं। यह वात सुक्ते गाँव के एक बहुने बर्मार ने ही
सुमाई थी। उसकी भी एक श्रीयों ती कहानी है। उस कहानी की

34

विह्नों का क्त लेना समाप्त करके ही दूबरे गांबों की विह्नों का क्त लिया करूँगा। टारडा से पाच मील दूर के रामपुर गांव की एव की सब बहिने अपना सूत बदलने के बाद भी एक तरफ जा कर वैटी रहीं, सदा की तरह सूत बदल कर पर नहीं गई। उस

एक दिन टाएडा के बाज़ार में मैं घई से सूत वदल रहा था। सूत वदलने का मैने यह नियम बना दिया था कि एक गांव की रहने वाली

भी यहा जिक्र कर देना श्रच्छा होगा।

रामदुरकी बहिनों समय संध्या का पूरा प्रसार हो जुकी था। मेंने उनसे का हठ वैठे रहने का कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिशा कि "वाया सबके गांव में जाते हैं, हमरे गांव में

कब्बो नहीं गये, आज हमरे सब यही सोचे हैं कि नावा को लिनाय चलें।" इस स्थान की कित्तनें आश्रम के सभी लोगों को वाबा कहां करती थी जिसका अर्थ या—गांधी वाबा का चेला। उनकी बातें सुन कर मेंने उत्तर दिया कि मैं किसी समय दुम लोगों के गांव में आ बाऊँगा। इस समय बहुत देर हो गई है। अभी कई और सुन विश्वस्त हों बोरियों में बन्द करने हैं, खाना बनानां है इसलिए काओ विलस्त हों जायगा। तुम लोग कय तक प्रतीचा करोगी १ मेरी वालों को सुनकर वे सब की सब एक साथ हैंस पड़ी श्रीर कहने लगी—"का हमरे सब इतना नीवर हुई कि हुइ कौर खाये के नाहीं दे सकतीं ! हम ती विना लियाये नाहीं चलव ।" ग्रतएव सुभेः उसी समय उनके साथ रामपुर गौंब के लिए स्वाना हो जाना पड़ा। मैं सस्ते में उनके साथ बात-चीत करता जा रहा था श्रीर वे सत्र वड़ी घनिष्टता के साथ घर श्रीर गृहस्यी की बातें कर रही थीं। जब हम रामपुर पहुँचे तो काफी श्रॅथेस हों चुका था। वहाँ पहुँचने पर मुक्ते प्रतीत हुआ। कि गाँव बालों ने मुक्ते बुलाने के लिए पहले ही से निश्चय कर लिया था, क्योंकि उनके रंग-डंगमे यह राष्ट्रप्रकट हो रहाथा कि वे लोग मेरी प्रती द्वाकर रहेथे। मुक्ते एक सम्पन्न किसान के बरामदे में बैठा कर मेरे साथ की यहिनें अपने-अपने घर चली गईं। योड़ी ही दरे में सम्पूर्ण गाँव में मेरे ग्राने की चर्चा फैल गई श्रीर लोग एक एक कर्रके मेरे पास इकट्टा होने लगे। रात में बहुत देर तक बातचीत होती रही श्रीर बाद को मैं खाना खा कर सो रहा। मुक्ते राम पुर गांव मे तीन-खार दिन तक रुक जाना पड़ा । नित्य दोगहर को गांव की बहिने इकट्री होती थीं। में उन्हें गांधी बाबा, नर्खा तथा भारतवर्ष की प्राचीन सम्पद्मता के विषय में बहुत सी बातें बताता श्रीर समभाता था। एक बात से मुक्ते स्त्रारचर्य होता या कि गांव की बहिने विना, कुछ पड़े लिखे भी इस बात से परिचित यीं कि प्राचीन काल में लोग

'मेहरारू शोकीन काफी समृदिशाली थे। और अब गरीव हो गये होइ गई हैं' हैं। वे यह भी जानती थीं कि इसका प्रपान कारच उनकी काहिली और आपस की फुट थी। वे कहा

करती थीं "मेहरारू वेह साइत शोकीन होर गयी हैं तो यहस्यों में बरकत कहाँ से होई। तब के मेहरारू जबन जबन उहल करत रहीं तब्बे न दूध थीं खात रहीं।"

में रामपुर में तीन दिन तक रहा श्रीर इस वीच गांव के हर घर,

पहले भी लिख जुका हूँ। गाँधीजी को देशत के लोग भगवान की तरह पूनते हैं, और उनके सम्बन्ध में इतगी ऊँची धारणा रखते हैं कि उस धारणा और पूजा-भावना के सामने दूम जैसे व्यक्तियों का कोई भी अक्तिस्त नहीं है। जो लोग देहात के बातावरण को जानने का दावा करते हैं और इसका उद्धार करना चाहते हैं, वे अमर इन बातों की प्यान में एक्सें तो कितना खन्छा हो है

इसी तरह मैं चलां प्रचार-कार्य के साथ-साथ देहात में यूम-धूम कर प्राप्तीय परिक्षतियों का प्राप्ययन करने लगा और मुफ्ते इस प्राप्त में काफी दिलचरवी भी महंसूस होने लगी। खाज इतना ही लिख कर यह पत्र समाप्त करता हूँ। शैय फिर कभी।

[ = ]

### कौन ऊँचा, कौन नीचा ?

\$ 4---0

विञ्जले पत्र में मैंने शामपुर गाँव में रहने का खपना श्रम्रस्य वताया था। उन दिनों उनी तरह कितने ही गाँवों में घूमा करता या। किछान और फुर्गों कीम के ही लोग मेरी वातों को खपिक युग्तें ये और हमारे काम से सहाजुम्ति रखते वे। देहत के मध्यम श्रेषी के ब्राह्मण और ह्यित वातियों के लोग कुछ तो मेरा महाक उड़ाते थे, कुछ कर के कारण मुक्तमें घनिष्टता स्थापित नहीं करना

पत्तनशील उत्तावर्गे

चाहते थे। श्रवध के देहात के इस श्रेणो के लोग तो इस सम्बन्ध में एक विचित्र प्रकार की मनोइति रखते थे। एक समय या जब यही लोग समाज का नेतृत्व करते थे; सम्यता, कला श्रीर शिक्षा का इनमें

पूर्ण प्रचार या । इसलिए यही लॉग भारतीय शिष्टाचार के

समग्र ग्राम-मेवा की ग्रोर

...

भी थे किन्तु त्राजन तो ये देहाती रह गये हैं त्र्यौर न शहरी। गरीव हो जाने के कारण शिद्धा के ब्रवसर हाथ में निकल चुके हैं। उदारता भी समाप्त हो चुकी है, किन्तु फिर भी श्रपने बद्दप्पन का श्रभिमान कूट-कूट कर भरा है। यही कारण है कि ये लोग शहर के लोगों की नकल करने की कीशिश में लगे रहते हैं क्यों कि गाँव थाले लोग शहर वालों को ऊँचा समभते हैं। इस नकल करने में श्रपनी श्रयोग्यता के कारण उनकी अरच्छी चीज़ों की तो नकल नरीं कर पाते हैं किन्तु उनके श्रामिमान, उनकी हृदयहीनता, छोटों के प्रति घृणा तथा श्रमार श्रादि वातों को तांड-मरांड कर भद्दे तरीके से नक्ल कर लेते हैं जिसमे वे गांव मे रहते हुए भी गाँव के नहीं रह जाते। इसलिए जब में देहात के सम्बन्ध में कोई बात करता था तो वे उसका मज़ाक के ही रूप में अहरा करते थे। मैंने बहुत प्रयत्न किया कि इन लोगों मे चर्खें का प्रचार हो जाय श्रीर ये गाँधी जी की बात समक्त लें किन्तु ये लीग मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तय्यार न हो सके । इनके यहाँ हर एक घर में श्चनमर एकाथ व्यक्ति वेकार रहते हैं किन्तु वे कोई भी काम करने को तैयार नहीं हो सकत । अपना छोटे से भी छोटा काम मज़रूरों ने ही कराते हैं। मैं पहले ही लिखे चुका हूं कि जब प्रामीस लोग एक साथ मिल कर कहीं बैठते हैं तो संसार के समस्त

दोनों श्रेखियों विषयों की श्रालीचना विया करते हैं-जिसमे का धन्तर धार्मिक, राजनीतिक श्रौर सामाजिक सभी विषयों

का सन्निवेश रहता है। किन्तुयह मध्यम श्रेगी के प्रापने को अध्य समझने वाले लोग जब कहीं इकट्टा होते हैं तो या तो उनमें पटीदारी के भगड़ों की वात होती है ऋयवा दुनिया भर की दुर्नोति ग्रीर ग्रहतीलटा की चर्चाएँ छिट्टती हैं। उनकी बात मुनने से यह श्राभात मिलता है कि ये लोग श्रपनी गोशी के लोगों के श्रांतिक रंसार के सभी लोगों को चन्त्रि-दीन समभते हैं। मेरा यह भी श्रनुभव है कि ये लोग धहुत मुस्त और काहिल हुआ करते हैं।

एक देशत की मध्यम अेषी की ऐसी ही एक कहानी है जिसकी लिख देना में ब्राच्छा समफता हूँ। उन्हीं दिनी की बात हैं। एक दिन देशत में पूमते हुए टारडा से १६ मील दूर हैं चर के वार एक गांव में पहुँचा। प्रधिक समय थीत जाने के कारण उस गाँव का नाम मुसे मूल गांव हैं। उस दिन काफी शाम हो जुकी भी इसलिए मैंने सोचा कि इसी गाँव में रातमर के लिए टिक बाकों। उस दिन से पहले में टायडा से इतनी दूर के गाँव में कमी नहीं बाबा था। उसी गाँव के एक खादमी ते पूछा कि इस गाँव में कीन लोग रहते हैं। जवाव मिला—"पवोस पर सलमनई की खार्य या बाबण स्विय खादि उस्प

भजाननहर्गे द्वारा श्रेषी के लोग । हरी एक बान्य से तुग समफ रपेता सकते हो कि देहात के वे घड़े लोग छोटी चानियों को किस नज़र से देखते हैं । खेर ! भैंने कोशिया की, दन भजमतस्यों में गें किसी के पर विकासते किन सक्ते दिकाने के लिए

इन भलमगइयों में से किसी के घर टिक नार्क किन्तु मुक्ते टिकाने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। मार्च का मदीना था इसलिए मैं निश्चिन हों कर गाँव के बाहर ही एक पुक्के छुएँ की जगत पर लेट गया। कहीं निकट में बाज़ार न होने के कारण उस रान खाना भी न ला सका ! सन्ध्या रात्रि में परिशत हो चुकी थी, चाँदनी निकल ग्राई थी, मुक्ते यह स्थान बहुत मुन्दर प्रतीत हुआ। मैं क्रीब क्रोब सो गया था, इतने ही में योड़ी दूर पर आम के बाग से एक स्त्री ने पुकारा-"कुएँ पर के है हो ?" में उस गाँव से कुछ सीम सा गया था, बुछ कर्फरा स्वर में उत्तर दिया-"मनई होई, मनई।" इतने में वह स्त्री नज़र्दाक ग्रागई श्रीर "कहां घर है ?" इत्यादि पूछने लगी । मैंने उसको सारा किस्सा कह सुनाया । सब हाल सुन कर वह बहुत दुखी हुई श्रीर उस गाँव के ठाकुरी को कोतने लगी श्रीर कहने लगी,- "हमरे घर चला, सीघा लक्ड़ी के इन्तज़ाम के देत हुई, बनावा खा।" में सोलह संबद मील चल कर देहात में प्रचार करते हुए वहाँ पहुँचा था। भूख 🏎

समग्र ग्राम-सेवा की ग्रोर बहुत ज़ोर से लगी थी। मैं उस बहिन के साथ उसके घर चला गया। यहाँ जाकर देखा कि उसका घर वास्तय में कोई घर नहीं था। वेवल

एक छोटीसीफोनड़ी थी जिसकी माप ६ 🗙 १२ फुट थी।तीन हाय कॅची श्रीर एक फुट चौड़ी मिट्टी की दीवार किसी तरह सरपत श्रीर लार से उक दी गई थी, किन्तु उसके भीतर चौंद का प्रकाश छन से छन कर सम्पूर्ण घर में फैज़ा हुआ, या। छोटासा दरवाला पटुचे के इंटल ग्रीर पलारा ने पत्तों के टट्टर से दका हुन्नाथा। उसके श्रास पास में कोई घर नहीं था। दरवाले के सामने की लगीन काफी दूर तक लिती हुई थी। उस पर एक बृढ़ा बैठ कर तम्बाकु पी रहाथा। थोड़ी दूर पर एक छोटी सी लड़की एक छोटे से बच्चे के शिर पर घास ग्रौर मिट्टी डाल रही थी ग्रौर हॅस रही थी। शायद वही उनके खेल

की सामग्री थी। मेरे पहुँचते ही उस वहिन ने धान के पदाल का एक "बीड़ा" ला कर दिया ग्रौर पूजने लगी "लोटासोटा कुछ बाय" १ मेरे पास एक भोजा था किन्तु उसमें लोटा नहीं था। "लोटा नहीं है" यह सुन कर वह वहुत परीशान हुई ब्रौर कुम्हार के घर से कुछ वरतन ब्रौर हॅंड्रिया लाने के लिए खाना हो गई। मैं उसके इस व्यवहार से समक्त गया

कि वह किसी नीच जाति की है और इसीलिए इतना परीशान हो रही है। मैंने उसे पुरुष्टकर कह दिया कि मुक्ते खुम्हारे वर्तन मे खाना लाने में कोई भी हिचक नहीं है। यह सुन कर उन दीनों के हृदय उसे अगर प्रसन्नता हुई और वह दीड़ दौड़ कर का ग्रमन

मेरे लाने-पीने का प्रवन्ध करने लगी। मैंने उससे यह भी कह दिया था कि मुक्ते तुम्हारे हाय का पका हुन्ना भोजन करने से भी काई एतराज नहीं है। उसको तेत्परना,

प्रेम श्रीर सद्भागनाश्री की देखकर मुक्ते प्रतीत होने लगा कि मैं सचमुच अपनी बहन के घर आ गया हूँ।

श्चातक उस बुद्ध देने कुछ नहीं कहा था श्रीर निश्चिन्त हो कर

के लोगों में प्राय: देखी । उनके सामने से चाहे--कोई ग्राये पा नाये उसके प्रति ये कोई विरोप ध्यान नहीं देते। शायद महस्रों वर्षों से समाज में दिलत अवस्था में रहने के कारण उन्हें दुनियों के बारे में कोई दिलायस्पी ही नहीं रह गई। बन उस बहिन ने त्राम जलाई तब उसने तम्त्राकृपीते हुए पुकार कर पूजा—"का रेका बात है!" इस पर वह स्त्री हॅस पड़ी और कहने लगी—''बूट ह्र' गया, सुछ सुभात नार्टी।" जब उत्त बुढ़ डे पर यह प्रकट हो गया कि यह मेरे निमित्त खाना बनाने जा रही है तो बह सिर हिला कर कहने लगा कि मैं ऐसी बात नहीं होने दूंगा। "भला ठाकुर लोगन के खबवा तही सब बना दीहा तो कुल उच्छित्र न होड़ जाई ?" मुफे मुखा जान कर ग्रीर मुक्तसे बात करने के बाद उस स्त्री में जो प्रेम ग्रीर उदारता की मायना जामत हो उठी थी, उसने उसे यह सोचने का ऋवसर ही नहीं दिया कि मेरे एतराज़ न करने पर भी उसे एतराज़ करना चाहिए। मेंने उस बुड़डे को सममाने की बहुत कोशिश की किन्तु वह किसी भी तरह तैयार नहीं होता था। ग्रन्त में मैंने कहा कि यदि नहीं खिलात्रींगे तो भी कोई चिन्ता नहीं है, मैं रात भर यहीं साया रहेंगा श्रीर सबेरे चला जाऊँगा। वह वहिन श्रव तक खड़ी होकर हमारी श्रीर उस बड़के की वार्ते सन रही थी, मेरी श्रन्तिम वात सन कर वील उठी कि. "रहे दो बाबा, इमारे मोदारे पर वेह भूखा नाहीं परा रहे; हम तो बनाम के जरूर खियाउव।" इस पर उम बुड़डे ने छात्यन्त श्रवसन्न हो कर श्राना मुँह दूसरी श्रोर फेर लिया श्रीर फिर तस्वाक पीने लगा। जंगल की वह देवी खाना बनाने लगी और मैं घास का

'बीझा' उठा कर उसी तरफ जा कर बैठ गया और उससे उसकी

उसकी जाति पूछने पर शात हुत्रा कि उसे लोग बनमानुप'

श्रयस्या के सम्बन्ध में प्रश्न करने लगा ।

इस तरह तम्बाक् पी रहा था; मानो उसके दरवाजे पर कोई नई वात हुई धी नहीं। इस प्रकार की निश्चिन्तता मैंने देशन की मजदूर श्रोणी कहते हैं।

यनमातुप भी कोई जाति है, यह मुक्ते अब तक मालूम नहीं था। वे लोग गृहस्थों को डाक का पत्तल बना कर दिया करते हैं स्त्रीर उसके बदले में जो कुछ अनाज मिल जाता है उसी पर जीवन निर्वाह कर लेते हैं। उनके पास न घर था, न ज़मीन शी एक छोटी सी भोपड़ी थी जिस पर थोड़ा सा मरपत ग्रौर खर रक्खा हुग्रा था। जिससे वारिश को रोक नहीं हो सकती थी। किन्तु वर्षा-काल में क्या होगाइसके लिए श्रमी ने चिन्ता करना उनके लिए श्रावश्यक नहीं था। वे ईसा-मसीह के इस उपदेश का कि "कल की चिन्तान करो" पूरापूरा द्रामल करने वाले प्रतीत होते ये | उस स्त्री की द्रावस्था देखने में लगभग २० - २२ वर्ष की मालूम होती थी। वह काफ़ी स्वस्थ थी। बुड्डा उसका बाप या श्रीर एक लड़का श्रीर एक लड़की उसकी सन्तान थे। उसका पति एक वर्षपूर्वमर चुका था। इस जाति में दूसरापित कर लेने का विधान होते हुए भी वह दूसरे के घर नहीं जाना चाहती थी। मेरे पूछने पर उसने उत्तर दिया "भगवान ने तकदीर विगाड़ दी तो भला हमारे जोड़ने से किस तरह जुड़ सकती है। " फिर मैंने इस विषय पर उससे कोई भी बात नहीं की। अप्रगर तुम बहिन को देखो तो स्राप्त्चर्य में हूव जासोगी। स्रकथनीय स्रापार दरिद्रता से पिसते हुए और समाज के ऋत्याचार विस्तिता की चक्की से दलित रहते हुए भी उसमे इतनी उदारता,

त्रानी भाषका पर्वेश देशत रहित हुए भी उसम इतनी उदारता, उनसे मानदात चर्येदा हैतमुख रहने की दतनी चमता, इतनी बुद्धि को रीतने में और इतना शिद्धाचार, करों से खाता ? खाना खाने ध्यसमर्थ है परचात् में एक कमली विद्या कर लेट गया और सीचने लगा कि गाँव के "मलकानरे" अधिक ऊँचे हैं या "वनमानुषण" । धाय ही मारतीय रेशों के हृदय की याह लगाने की कोशिश करने लगा नो मालूम हुआ कि वह अगम और अयाह है। इनका रमेह और इनका प्रेम किसी जान-पाँत का विचार नहीं रखता। संसार की कोई भी बस्तु नारी-धर्म के राखे का रोड़ा नहीं हो सकती और यह है नन्दे, कटे चीयड़े में लिपटी हुई हमारे भारत की आम शासिता।

श्राम चात्वन।

क्षियों के सम्बन्ध में मेरी धारणा दिन-प्रति दिन हुन होनी गई।
दूसरे दिन तथेरे उठ कर उत बहिन के प्रति महान कृतवता प्रकट

करवे और उसके यहनों को प्यार करके में टायहा वापस चला
आया। चलते ममर में उन्हें कुछ पेवा देना चाहता पा, फिन्तु उसने
ऐसा शोरदार दिरोध किया कि किर कुछ कहने का मेरा साहत पहुंच।
हुआ। आते समय केनल हतना ही कह स्वा कि "बहिनी, आज का
दिन हम नाही भूलव।" उसने पिर नीचा करके ज्याव दिशा "अहसन
भाग हमार कब होइ स्वत है।" पन्द्रह साल बाद १२३८ में अब में
हेवनर गाया यो तो मैंने उस नहिन का पता लगाने का पूर्ण प्रयक्त
किया किन्तु शोक है कि उत्त विद्या का कुई भी पता न लगा एका।
उस दिन की घटना मुक्ते जीवन-पर्यन्त नहीं भूलेगी।

[٤].

#### कौन सभ्य ? कौन श्रसभ्य ?

₹₹<del>~~</del>७**~-**४१

एक माह के क्रीब हो गया। मैं इधर कुछ लिख नहीं सका। जेल में कई प्रकार के आपरोलार चल रहे थे। ये जेल अधिकारियों की ब्यादनी के विरोध में मूखं हड़नाल आदि के थे। ऐसे बायुमएडल में १६ — १० वर्ष पहले की वार्सों निश्चिन्त होहर लिखने में ब्लिटाई होनी थी। आगरे की अधिक गर्मों भी कुछ मुस्तीका कारण हो रही थी। केल की वैरकों में चैन लेने के लिए ती हिसीभी प्रकार का ख़ाइ है दी नहीं। मला सेसी परिस्थित में निश्चिन्त होहर कोई काम कैसे किया जा सकता है है. ४४ खब कुछ फ़रमत मालूम होती है; इसलिए फ़िर पुरानी वाती को लिखने का विचार कर रहा हूँ। जिनसे तुम लोगी का मनोरंजन हो सके छौर

मेराभी जैल का समय कट जाय। हाँ, उस रोज़ मैंने वनमानुप फे पर में रात विताने की कहानी वताई थी। वात तो छोटी है, वेबल एक रात विताने का प्रश्न था लेकिन वह घटना मेरे लिए वड़े महल की थी। मैं वचान में ही घर में तथा समाज में सम्बता और शिष्टाचार

की वार्ते मुनना आया था कि कीन लोग कम्य और कीन अकम्य हैं।
कीन अंध्व हें और कीन नीच हैं, इसकी चर्चा उस समाज के लोगों में
दिन गत हुआ करती हैं जो अपने को शिक्तित और सम्य सममते हैं।
किन्दु इम जब गहराई से विचार करते हैं तो जात होता है कि हमारी
गारी मम्यता, सारा शिष्टांचार उन लोगों के साथ हैं, जो वैता सर्व
करके अपने को चमकीला और रंगीला बनाये रहते हैं तथा विविध
प्रकार के समानों से अपने परी की एक प्रकार वा शोरम बनाये
रहते हैं। किन्दु आगर सीधा-मादा देहाती उनके अन्दर पहुँच जाय
नी उसकी चरक-मदक-होने स्रत देख बर और (अपनुक्त परिस्थित
तथा अवसर मिक्तमें भे) उसमें कुसी, मेज और वैटकलाने के
स्थायारी की अधानना को देल कर वे एक प्रकार वो बेहदगी और
वरतमीक़ी ने हम पहते हैं। और उसके प्रति पृथा-पूर्वक इस तरह से
गक भी सिकोट लेते हैं कि उस समय उन्हें देख कर महाराय टार्यिन

इन शहरियों में वे लिया जाय तो इमारे देहान के नीच में नीच यन-पविक संस्कृत हैं मानुस भी शहर के लागी-व राही मुश्चित्त जानी में प्रविक सुर्ग हैं, ऐसी पारणा मुक्त में दिन-प्रति-दिन ट्राइडिशी गई, जीर स्पय ही शहर वो हुनी वीटा, चामच्च वाली, कार ने यानिस को हुई नवदस के प्रति पृणा देश होती गई। मुक्तकों

की कही हुई प्राचीन मनुष्य जाति के निशी पूर्व पुरुप का रूप स्मरण हो श्राता है। श्रीर इसी को हम पड़े-लियो लीग मार्जित शिष्टाचार

यहा करते हैं। श्रमर रंस्कृति को ही कसीटा मान

ऐसा प्रतीत होता या कि वेबकूक, गन्दे श्रतस्य श्रीर दीन प्राम-वासी शहर के तथा क्रिक्त उच्च श्रेयों के लोगों से कहीं श्रीयक केंचे हैं। यह घारणा मुक्ते श्राज-कल के गिरे हुए देशत को देख कर हुई। निमत दिन गाँव सम्पता के उच्च शिक्षर पर थे उस दिन न मालूम वे नींग किन प्रकार के थे।

यन-मानुष की कहानी कहते-कहते में दूसरी छोर चहक गया लेकिन मन का उदगार कह देना ही या। इसलिए पत्र सम्बा हो जाने पर कुछ स्थान न देना।

सनैरे के समय उनके घर से निकल कर टांडा की जोर चला तो मन में तरह-तरह के विचार ज्ञाने लगे। में सोवने लगा कि ये वनमातुर कीन जाति हैं, ये कहीं के आये, कैसे वस गये री गाँव से वाहर संगल में एक ही पर का होना भी आपन्य की गता भी। आसिए हनके पूर्व पुरुष भी तो कोई होने ही उस हुइ जे भर माई-विशादरी सन कहाँ गये रिड से के घर को येलने से भी तो यही मालूम होता था कि घोड़े दिन प्रवास में रहने के लिए उसने अध्यास होता की सही मालूम होता है हो के से ता लिया हो लिया कर से साल से यही पर बोई हि के से से ताल से यही पर बोई हुए है। यदि स्थामी रूप से ही दिना पाता से अपना पर उचित रूप में नहीं बना लिया।

र्सी प्रकार के सेस्ड्री अश्न दिमाग्र में उठने लगे। किन्तु में इन प्रत्नों को पूजा दिवसे र सरते में था ही कीन र रात के ममन बन उस बनामानुत को लड़की दे बात-बीत कर रहा था, उस समय उसके खिहाचार से तथीयत दतने भर कर भी को उसकी हालत पूजी में स्वान तव्हीन हो गया था कि ये सब वालें दिमाग में था ही नहीं कही। तहा बूद पते थाने पर रामानुर गीन के पास एक चानार मिला जाने मुझे पहचान कर "जनराम जा" कह यह नमस्कार किया। मेंने तो उसे द-चाना ही नहीं, किन्तु उनकी वानों से खात हुआ हुन्द कर सम्मुद्ध कर सुन सुन कर स

या । पर-घर घूम चुका या इसलिए वह सुक्तसे काफी घनिष्टवापूर्वक वार्ते करने लगा । उसी से मैंने वन-मानुषों के विषय में पूड़ा । उससे मालूम हुळा कि वन-मानुष चमारों में नीचे की जाति हैं।

वनमानुषों के उनका छुत्रा हुत्रा पानी चमार लोग भी नहीं पीते। विषय में ऋषात वे ऋछूतों के भी ऋछूत है। ये लोग जंगली

में ही बसते हैं। उस बसार में बनमानुरों के बिषय में हमने श्रांथक जानकारी न श्रांत हो सजी। फिर उसते वातन्वीत करते-करने रामपुर गाँव वहुँचा श्रीर दोवहर हो जाने के कारख उसी गाँव के एक कुमी जाति के किसान के यहाँ दिक गया। खाना खाने के एक जुमी जाति के किसान के यहाँ दिक गया। खाना खाने के पर्यात जब बाहर के बरामदें में श्रांकर बेठा तो गाँव के श्रीर कर व्यक्ति भी शात-बीत करने के लिए श्रा बैठे। उन लोगों से वन-मारुप के विषय में बात जीत करने लगा। रात को उसके पर में टिकने की बात मुनकर लोग बहुत प्यदाये तथा उस कियान को, जिसने सुके खाना खिलाया था, नाराज़ हो कर भला-बुरा कहने तथा गाली देने लगे।

मैंने उनको 'श्रादमी खादमी सब एक हैं' इसका सिद्धान्त समभाने की कीशिश की किन्तु हुआ हुत का मंदरार इतना प्रवल मा कि मेरा मारा समभाना कर्य हा गया, श्रीर वे लोग उन वनमानुग की सुरा भला कहते ही रहे। आलिए मैंने यह वातचीत वन्द कर ही श्रीर वनमानुग की सुरा भला कही वात पृक्षने लगा। चान हुआ कि बनमानुग जानि के लोग कही भी बाब पृक्षने लगा। चान हुआ कि बनमानुग जानि के लोग कही वीवन निर्माद हो जाय वह बढी वस जाता है। बहि कभी उन्हें उस स्थान पर तकलीं मानूम होती है तो दूसरे स्थानी पर चल जाते हैं। कृरी कही बाजार वा करने कि सता दिसी बाजार वा करने के निर्माद पर इस्हें भी रहते हैं, किन्तु ऐसी बस्ती हिसी बाजार वा करने के निर्माद पर इस्हें भी रहते हैं, किन्तु ऐसी वस्ती हिसी बाजार वा करने के निर्माद पर इस्हें भी रहते हैं, किन्तु ऐसी वस्ती हिसी बाजार वा करने के निर्माद है। हों हों है, नहीं तो गाँव के महारे इनका जीवन निर्माद नहीं हो सकता। में लोग विवाद शादी इत्यादि सुन्नी श्रीर उन्हों से स्वस्ती पर वस्ता बना वर हैते हैं श्रीर उन्हों से दस्ते के पत

एक श्रीपा पाते हैं और पचल में वो कुछ नुरून वन जाता है उसे इकट्ठा कर ले जाते हैं। इनके पाल कोई खेती-बारी नहीं होती हैं। इबी उच्चिक्क भोजन से इनका गुज़र-बसर होना है अपर्यंत् ये लोग सामाजिक और आर्थिक दोनों हिएयों से गाँव की मज़दूर अे ली के लोगों से भी ग्रिने इस होते हैं।

लोगों से भी गिरे हुए होते हैं।

याम को अब लीट कर टाडा झावा तो वहाँ के लोगों से पुज़ते

याम को अब लीट कर टाडा झावा तो वहाँ के लोगों से पुज़ते

गहीं पड़े रह गये हैं। यह सारतवर्ष भी विचित्र देश हैं। यहाँ कोई
भी आता है तो सुख ने यह जावा है और पुराने लोगों के
साय सम्बन्ध स्थापित कर लेता है। अति प्राचीन जाति से लेकर
आति आप्तानिक सम्य जाति के लीग पड़ोशों के रूप में रहते हैं। क्या
पूरोप या द्वामेरिका में, आब्द्रेलिया वा बनाडा में हज़ारों साल की
सम्यता के बाद ऐसी प्राचीन जाति समाज के अंग विशेष सहस्त में कहीं दिक सकती हैं। वहाँ के सम्य लोग आरितव्य कभी सहन नहीं

भारत की श्रीक रिवार के पत्र ऐसे काले आदिमार्थ को द्वाह कर

संस्कृति देने की चेप्या से भरे पढ़े हैं। पता नहीं, पश्चिमी
आदर्श से प्रेरित होकर देशवाशी इत देश के गले
के नीचे अंगी-सुद का पाठ कैते जतार शकेंगे। शब्ध जैसे प्राचीत पम्पता के केन्द्र पर भी बनागुष आत "वनमानुष्ण" के ही रूप में दिने हुए हैं। संदार में यह भी एक वर्ड आश्चय की बात है। अवय की नीच जातियों से सम्बन्ध में में किसी दिन किर लिख्रा। आत इतना ही लिए कर शमात कर रहा हूँ।

यातें

## [ १० ]

# वनमानुष और चमार

था। तुन्हें यह मातूम ही है कि मुफ्ते सदीं बहुत लग जाती है इसलिय मैं सदीं के दिनों में बाहरी काम बहुत कम कर पाता हूँ। फिर जाड़े में

, २४--७--४१ मार्चका मरीना मेरे लिए विशेष रूप से काम करने का महीना

खोडने निद्धाने का सामान लिये-लिये कहाँ फर सकता था इसलिए मैं खन वाझार के दो दिनों को छोड़ कर रोप दिन देहात में ही
धूमा करताथा। रात को भी टाडा नहीं लीटताथा। गाँव गाँव धूम
कर चखें का प्रचार खोर देहात के विपन में जानकारी प्राप्त करताथा।
सेरे दिमाग़ में इन दिनों बन-मानुप ही घूमना था, अंगली मुहकों के
कोल मील खादि जातियों के विपय में तो मे मुन चुना था किन्दु इतने
प्राचीन सम्य देश में भी इस किरम की जाति का छोना विचित्र सा
प्रतीत हुआ। किर ता में देहात में वनमानुषों को हूँ दू हुँ कर देखने
लगा कि वे किस तरह रहते हैं और उनकी खार्मिक, सामाजिक तथा
मीतक स्थिति हैं ही में जहाँ भी गया वहा उनके उसी प्रकार के गिरेपड़े पों का देला। वे सब के सब काले रंग के होते हैं। यह किसी ने
भी नहीं बताया कि वे कही एक गद्धा भी ज़भीन जंतते हैं। ये लोग
जंगल में ही रहते हैं, वस्ती में कभी खागर नहीं होते और स्थार्थ

पर कभी नहीं बनाते। गौदों से ख़रहर का खंटल बनमानुषों के श्रीरईल की पत्ती मौगकर बरसात से रहा के लिए विषय में श्रीर जपर से ख़ाड़ कर लेते हैं। इन्हें कपड़े की ख़ाबश्य-

कता भी बहुत कम होती है। ये लोग बहुत हर्हे कर्हे ग्रीर स्वस्य होते हैं; इसलिए मौसमी परिवर्तन

का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता । इनसे पूछने पर मालूम हुआ

कि इनके धर्म में एक स्थान परस्थायी घर बना कर रहने, ब्रथवा बस्ती

गाँवों में जब पत्तल पहुँचाने की आबश्यकता होती है तो पुरुप

ही उसे गाँव में ले जाते हैं। स्त्रियाँ गाँव-वालों के घर कभी नहीं

जातीं। वे या तो पत्तल बनाती है श्रयवा जगल से सूखी लकड़ियाँ चुन कर लाती हैं जिसे, श्रपनी श्रावश्यकता के लिए वचा कर, वाज़ारों

में बंच ग्राती हैं। इन्हें बहुत सी बड़ी-बूटियों की बानकारी होती है, जिन से ग्रानेक प्रकार की बीमारियाँ श्रच्छी हो सकर्ता है। गाँव के लोग इनसे श्रनाज के बदले में बहुत श्री श्रीपधियाँ ले जाते हैं। मैं वहत प्रयत करने के बाद भी उन श्रौपधियों के बिपूय में कोई जानकारी नहीं प्राप्त कर सका। वे अपनी औषियाँ किसी दसरे को नहीं बताते । उन श्रीपधियों से वे कभी कभी बड़े-बड़े भयानक रोग तक अञ्छाकर देते हैं। एक बार एक मनुष्य को फ़ीलपाँव हो रहा था, जिसको दवा के लिए एक बनमानुष ने एक श्वेत रंग की जड़ ला कर दी। उसके लेप से वह रोग अच्छा ही गया। इसी प्रकार एक मनुष्य को 'कारबंकल' रोग भी एक बनमानुष ने अच्छा कर दिया या। यह एक प्रकार की लता पीस कर उसकी पुलटिस बाँधता था। ये दोनों घटनाएँ भेरे सामने की हैं। इन लोगों को भूत-प्रेत का कीई भी भय नहीं है। ये अपने बच्चों का विवाह बहुत छोटी अबस्था में ही कर देते हैं। विवाह में किसी प्रकार की धूम-धाम नहीं होती। इन लोगों में भी एक पुरोहित होता है। ये ही पुरोहित लोग दो-चार ' फुटुन्चियों की उपस्थिति मे बिदाइ करा देते हैं। लड़की पत्त् के लोग ं लड़की को ही लड़के के घर ले जा कर विवाह कराते हैं।

मैं पहले ही लिख चुका हूँ कि इनको खियाँ गाँव की उच्च आति के परों में काम करने नहीं जातीं इसलिए इनका नीतिक चरित्र ऊँचा होता है। देहात में यह प्रायः देखा जाता है कि निम्न श्रीणयी की ' क्रियों का नैतिक चरित्र प्रायः ऊँचा होता है। जो कुछ व्यभिचार

में निवास करने का निपेध है।

यनमानुपों का उच्च श्रोणी के लोगों से सम्पर्क ही नहीं होता तो पि उनमें इस प्रकार की बातें हो ही कैसे सकती हैं ! देहात में जित<sup>है</sup> जंगल हीते हैं वे किसी न किसी के इलाक़े में ही होते हैं। कोई कि<sup>ही</sup> दूसरे इलाफ़ में पत्ता व लकड़ी नहीं ले सकता। लकड़ी वाले ऐने जगल का भाग दहेज में दे देते हैं। इनमें भी एक, जातीय पंचाया होती है जो इनके हर प्रकार के भगड़ों का निवटारा करती है। दे श्चपना भगड़ा तय करने के लिए किसी दूसरे के पास नहीं जाते। इर्वे दूमरी जातियों पर विश्वास ही नहीं होता । इनकी संख्या बहुत कर है। कहीं कहीं पांच छः गांवों के बीच दो एक घर दिखाई देते हैं। लेकिन जय कभी इनकी जातीय पंचायत होती है तो बहुत दूर दूर <sup>हे</sup> लोग पहुँच जाते हैं। मेरा जहाँ तक अनुभव है ये सोग बहुत सुरा श्रीर फाहिल होते हैं। मैंने इन लोगों का वेकार देख कर इनमें नर्ल प्रचार की कोशिश की किन्तु इसके लिए वे तैयार नहीं हुए। उनकी वहनाथा कि ये काफ़ी मुख में हैं। उन्हें किसी प्रकार का कप्ट नहीं है। ग्रधिक पैना कमाने से क्या लाम ! मैंने इन्हें विचित्र सन्तीरी जाति पाया । यनमानुष वाषु के श्रवरिग्रही का नमूना मालूम होता है हाँ, यह श्रमस्मिह येहोशी में ही है। मुफ्ते ब्राज तक किसी भी जाति ने चार्रा न कातने के लिए ऐसा सीधा और स्पष्ट उत्तर नहीं दिया था। सभी लोग चर्लान कातने के लिए कुछ बहाना बनाते हैं किन्तु हैं। वाति में चर्या चलाने के सम्बन्ध में संपलता न पाने पर भी इनकी भीधा रुच्या व्यवद्दार मुफे बहुत परस्द श्राया । कुर्मियों में चर्ने का राव प्रचार हो चुका या छीर उनके साम

होता है वह केवल उच्च श्रोणी के लोगों द्वारा ही होता है। जन

नाडी पनिष्टता भी हो गई थी। कुछ परिवासी के साथ ती मुझने पर ची तरह स्टरन्य हो गया था। उन लोगी में बाम करने के सिलांटर में में तर्य की महापूर-श्रेणी के बमारी के बीच भी कुछ-कुछ करने सम पा। इस जाति के सोग साधारततः बादाली श्रीर संघिषी के वर्ष

लेते हैं। ब्रवध के देहात में सबसे बड़ी संख्या की कीम यही है जो श्रद्भत श्रेणी मे गिनी जाती है। मैंने विचार किया कि इस जाति में भी चलें का प्रचार करूँ क्योंकि समाज में इन लोगों के समान दवी हुई जाति दूसरी नहीं है। अवध तास्तुकेदारी का प्रान्त है। इन तास्तुकेदारी का सम्पूर्ण भार इन्हीं ग़रीबों को उठाना पड़ता है। इनका आधि से अधिक समय चमारी की वेगारी के कामों में लग जाता है। ताल्लुकेदारों के जड स्थिति यहाँ कोई भी काम होता है तो इन्हीं ही पकड़ कर वेगार ली जाती है। संस्कारी ग्राफसरों का दौरा भी इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी श्राफ्त के तुख्य है क्योंकि उनका, उनके सिपाहियों का, तथा उनके खेरख्वाही का सारा काम इन्हें देगारी मे ही करना पड़ता हैं। वेगारी करते-करते इन लोगों के स्वभाव में एक विचित्र प्रकार की फाहिली, मुस्ती श्रीर लापरवाही श्रा गई है। इनको जीवन से किसी प्रकार की दिलचरणी नहीं रह गई है। मैंने चमारों को ताल्लुकेंदारों की जमीन पट्टी पर लेकर स्वतंत्र रूप से खेती करते हुए नहीं देखा। फैजा-वाद ज़िले में इतने दिनों तक काम करता रहा किन्तु इस श्रवधि में सुभे फेलाबाद से ११ मील दूर कुतुबपुरं नाम का केवल एक ही गाँव इस प्रकार का मिला, जहाँ के चमार ताल्लुकेदारों के सीधे काश्तकार हिं ग्रौर दूसरे की मज़रूरी नहीं करते। इतने दिनों तक दये रहने के कारण इन्हें श्रपने जीवन के साथ किसी प्रकार की दिलचरणी नहीं रह गई है, ऐसी परिस्थिति में ये काश्तकारी कैसे कर सकते हैं ! फिर भला चर्ला चलाने की बात ही क्या है ! इसके अतिरिक्त इन लोगों में प्रविष्ट होकर काम करना भी एक विकट समस्या है। गरीबी, हुकूमत श्रीर त्रत्याचार की मार खाते-खाते ये इतने वेहीश हो गये हैं कि इन पर ं किसी वात का प्रभाव नहीं होता। कोई चमार अपने दरवाने पर बैठा । हुआ तम्बाक् पी रहा हो और तुम उत्तके दरवाजे पर जाकर खड़े हें.

मज़द्री करते हैं। कुर्मी जाति के यहे किसान भी इनसे मज़द्री का काम

प्रश्न समग्र प्राम-सेवा की श्रीर जाश्रा। किन्तु जब तक तुम उमे पुकार कर कुछ कही नहीं या उपने किसी सामान पर हाथ न लगाश्रो तब तक यह उसी ड ग से इमग्रकार सम्बाकु पीता रहेगा मानो उसके दरवाजे पर कोई श्राया ही नहीं हैं।

पूलुने पर भी बह उसी प्रकार तम्बान् पीते हुए दो-एक शब्दों में उसरें देकर जुप हो जायगा। ऐसी पिछड़ी हुई जाति के बीच जाकर उनतें बात बीत करना, परिचय प्राप्त करना तथा उननें किसी प्रस्वार के प्राप्तम की चर्चा चलाना कितना कटिन काम है। मैंने ब्रातुभवा क्या कि इन लोगों में चर्छा चलवाने की ब्रोदेशा प्रस्य कट कर उसमें से स्ट

निकालना कहीं अधिक आसान है। उन लोगों में कोई काम चैते किया जा सकता है! वे तो किसी से बात ही नहीं करना चाहते हैं। देहात में एक कहाबत है 'आह्नस्य क्रीर चमार किसी की नहीं छुनते हैं अपने ही बड्डा में मस्त रहते हैं।" यह कहाबत बहुत अंशों में ठींक जान पड़ती है। आह्मस्य सर्वरा से गुरु और पुरोहित भा काम करते करते इतने धमध्दी हो गये हैं कि दूसरों की बुद्धि को अधनी खेंदि के सामने उच्छ समभते हैं। और चमारों को हर एक अधी के लोगों ने शताब्दियों से इतना अधिक दवाया है कि वे हर एक आदमी को सन्देह की दिह से देखते हैं। उनकों एक उदका हमेंस्रों

लगा रहता है कि ये महाशय भी किसी मतलव से ही वार्ते कर रहे हैं। लेकिन मैं जितने ही निकट से इनके सम्बन्ध में विचार करता था उतना

ही अधिक परीसान होता था । इनमें वेकारी तो है ही, किन्तु गरि किसी जमीदार, आक्षण या चित्रय से पूछा जाय ता वे इन्हें क्यों वेकार स्वीकार न करेंगे । इनीलिए में सोचना था कि यहर इनमें वन्हें का प्रचार हो जाय तो कुछ अंशों में इनकी वेकारी भी दूर हो जाय और एक स्वतंत्र उचीन का चहारा मिल जाने से इन में उच्च अधिये के दमन और अत्याचार के विरोध करने की प्रश्ति भी उत्यन्न हो जाय । किन्तु एक तो यह समस्त जाति ही बेहीथी का शिकार हो गरि कि ये किसी स्वतंत्र व्यवसाय में न लग सर्के।

मुक्ते इत वार्ती का अनुभव किस तरह हुआ इतकी कहानी अगले एवं में बताऊँगा। मैं घीरे-घीरे चर्ला चलवाने के लिए इनसे परिचय प्राप्त करने की कोशिश करने लगा। किसी प्रकार की विशेष रास्त्रता न मिलने पर भी हिम्मत नहीं हारता मां और किसी न किसी वहाने दनके जीच जा कर बैठ जाता था। और इनसे बात करने लगता था। आज यह पत्र यहीं समात करता हूं ह्योंकि इसके विशेष तम्बा हो जाने का भव ही। आजकल मैं जेल में काफी स्वस्य हूं और समन्द हूं। आजकल मैं जेल में काफी स्वस्य हूं और समन्द हूं।

## [ १८ ] चमारों की हालत

२६—७—४१

में यह तो लिख ही जुका हूँ कि चमारों के मण्य काम करना
यहा किन है। तुमने एक बार मुफ्ते महाराष्ट्र के रुरीव किशानों की
यावस्या तताई मी। क्या उनकी हालत इनसे भी पदनर हैं दे वहीं
जंगली की प्राफिकता के कारण कर ते कम उन नागोगी को स्वयह्न
स्थान तो मिल ही बाता है। त्रेर, जो भी हो, इन चमारों में पिरिस्पति
को देखते हुए मुफ्ते ऐशा प्रतीत होता या कि इनमें चार्या चलाना
नितान अप्रत्यक है। मैं यूराप और अमेरिका को प्राचीन दाल प्रथा
विचित्र करा है। यथि प्रथम के महदूर कान्तन किसी भी प्रकार
प्रथम मालक के दास नहीं होते किन्तु उनकी विच्छता में उन्हें उन
दासों में भी गई नीती खबरसा में चाल दिया है। उन दायों के पाछ
परि कोई स्पर्वन साथन नहीं या तो उनका कोई स्वर्वन आस्ताब भी

. चमारों की हालत

इन बार्तों को छोचते हुए जब उन दिनों देहात में इधर-उधर एमा करता था और दो-चो तीन-तीन दिन तक देहात में दिक जाता या, तो जहाँ तक सम्मव होता था मैं चमारों थे यहीं ही दिकने की केशिया करता था। क्योंकि में सममक्षता था कि काफ़ों पनिष्ठता हो जाने पर हो इन्हें चल्लें की तरफ़ लाने में रफल हो सक्तें गा। उस समम मार्च था महीना था। ये लोग महर खादि की कहाई में कैते हुए ये निससे तत्काल चल्लें की चात करना ठीक नहीं सममक्षता था और फैरक सम्मव ही यहाता जाता था।

चमारों की वस्ती आमतीर से गांव के दिन्छन मुख्य वस्ती से योड़ी दूर हटकर हुआ करती है। इनको इतनी कम झमीन में इतनी अधिक संख्या में वसने को वाप्य किया जाता है कि इन्हें बहुत छुटी-छुटी भौभिद्वर्थी बनाकर एक दम सटस्ट कर रहना पड़ना है। ये लीग अपने लिए ठीक डंग से आधान नहीं छोड़ सकते। फल वर होता है कि इनका सारा काम एक छुटी नगह में होता है, नहीं गन्दगी और पानी आदि के निकलने का कोई राहता नहीं होता। उनका टोला नहुत गन्दा और वरब्दार होता है। इस गन्दगी के लिए लोग मज्य है क्यों है वर्ष होता है। इस गन्दगी के लिए लोग मज्य है का स्वाप्त के स्वाप्त के से स्वाप्त के से स्वाप्त के से स्वाप्त के हैं सार इसी के सिए समाज ने छोई गन्दगी का कारण साथन ही नहीं छोड़ा है। इसर जब से गांधीनों ने हरिजनान्दोलन चलाया तब से सहर के युटै-लिखे

रेयमक बाबू लोगी में कमी कमी देहात के हरितन टीली की समाई करने का केशन चल पड़ा है। वे मताडू लेकर गांव जाते हैं और उनकी गतियों को साफ करते हुए मम्मीरता के साथ उन्हें साफ रहने का उपयेश दिया करते हैं; और कमी कभी समाई करती हुई अवस्था केश टीलेच्या कर ले जाते हैं; कमी-कभी पत्री में अप्परान बक्त में के दे दिया करते हैं। में जब समाचारणों में इस प्रकार के कार्यक्रम के विषय में पड़ता हूं या कभी मित्रों की रोह कार्य-क्रम में बुट रहते हुए. देखता हूँ तो हैं सी अपती हैं। भला हरितनों की गलियों को साफ करती. प्रमय आम-सेवा की छोर से क्या सकाई हो सकती है रै पानी को निकास का मार्भ न मिलने के कारण उनके परों में तथा छाँगन मे न जाने कवकी सील सड़ती रहती

हैं। गलियाँ तो उनसे कुछ साफ ही रहती हैं। कम से कम वरसात का पानी तो उनसे वह ही जाता है। इसके क्रांतिरिक्त उन्हें क्रन्य

मौतिमों मे धूप भी मिल जाती है। वर्षों तक एक दी तकिया और एक ही कथरी इस्तमाल करते करते उनमें कितना पसीना, बच्चों का पेशाव, तेन ग्रीर मेल जमा हुन्ना है, इसकी खबर इन सुधारक भाइपी को नहीं रहती। द्यार इस बास्तव में हरिजनों के मध्य काम करना चाहते हैं तो हमको किसी न किसी तरह उनकी श्रार्थिक दासता को दीला करना है तथा उनकी वेहोश प्रकृति में चैतन्य मूज समस्या काप्रसार करना है। नहीं तो चाहे कितना भी सफाई करने का एवं कुएँ बनवाने का तथा उनके वच्चों को बन्नीका दे कर उन्हें शिद्धिन बनाने का कार्य किया जाय किन्तु वे जीवन-यापन के मानवीय साधनों के श्रभाव में ज्यों के त्यों रह जायँगे। उनके दरवाजे और गलियाँ साफ की जायँ तो वे अपने चिर श्रम्यस्त वच्चों मे टही करा देंगे। यदि कुर्वावनवा दिया जाय तो वे उसके वनने के साल भर के भीतर ही उसकी दीवार श्रीर जगत की सारी ईटें उस्ताड़ कर घरों मे चूल्हे आदि बना लेंगे और जिन बच्चों को बजीफा देकर पढ़ाया जायगावे ऋपने माता-पिना एवं कुदुन्त्रियों को पृणा की दृष्टि से देखने लगेंगे तथा अपनी एवं अपने परिवारवालों की जिन्दगी भार-स्वरूप बना देंगे। चमारों के घरों में रहने का मुक्ते जितना अयसर मिला है उससे मैंने अनुभव किया है कि वे भी गन्दगीको घृणाकी दृष्टि मे देखते हैं तथा ऋपनी साधन-हीन दशा में जहाँ तक सम्भव होता है वे ग्रपने को तथा ऋपने घर-ड़ार को साफ रखने का प्रयत्न करते हैं। उनके वर्तनों को तो प्रायः मैंने ब्राह्मण ग्रीर सत्रियों के वर्तनों से भी श्रिधिक साफ देखा है। वे काहिल तो अवश्य होते हैं और यदि काहिल न होते तो शायद इससे

समग्र ग्राम-सेवा की ग्रीर

सी जगहों मे तो उनका रध्या ऐसा होता या कि मानों उन्हें पता ही विभाव कि मैं उनके घर पर दिका हुआ हूँ। मुझे इसके लिए काफी

4८

परीशानी रहती थी कि जब तक में स्त्रियों से मलीमाँति परिचय नहीं कर लगा तज तक उनसे चर्चा के से चलवाऊँगा कर लगा तज उनसे चर्चा के से चलवाऊँगा बच्चों से परिचय अन्तरः सोचते-सोचते एक तरीका निकालही लिया।

इनके बच्चों से घनिष्टता बढ़ाना शुरू कर दिया। पहले तो जब बच्चों को इकट्टा देख कर उन्हें बुलाने की कोशिश करता तो वे सब के सब ऐसी तेजी से भागते मानों कोई शेर उन्हें खाने दीड़ा हो। भागने मंजों बच्चे सबसे पीछे हुए उनाते से वे चिल्ला कर रो उठते में (किन्यु धीरे-पीर बच्चों से सेसा प्रीक्षण बच्चे कहा। हो उन्हें स्वास

थे। किन्तु भीरे-भीरे बच्चों से मेरापिस्वयवहने लगा। मैं उन्हें कामक की नाव खादि बना कर दे दिया करता या। कमी-कभी मिट्टी के पख और हाथी-भोड़े खादि बना दिया करता या। इन चीर्जों में बच्चे भीरे भीरे बड़ी दिखचर्या किने लगे।

बच्चों के सम्बन्ध से धीरे-धीरे खीरतों से भी परिचय होने लगा। खब ग्रीरतें पहले की तरह जड़ता का माव नहीं रखनी थीं। मैं तुम लोगों से क्षियों के स्म्वन्य में सर्वदा कहा करता हूं। खियों से परिचय दुम्हारा कहना है कि मैं क्षियों के ज़िलाफ़ हूं। माई,

उम्हारी बाति ही ऐसी है। उन्हें छोटी छोटी स्वार्थ-भरी बाते स्फ़ती है। जब मैंने उनके बच्चों को अपने पद्ध में कर लिया तो वे खियाँ मुफते खुव बातें करने लागी। ऐसा वे इसलिए नहीं करती थी कि मुफतें दिलचर्या हो गई थी, विक्ति वे मेरे मुँह से अपने बच्चों की प्रशंसा सुनने के लिए ही बात-चीत करती थी। में भे बातें ठीक कह रहा हूँ न शिव्र वा वे अपने घरों में पहुँचने पर मेरे बैठने के लिए चारपाई आदि निकाल देने लागी। उस समय तकला कर कर समात हो गई थी। मैंने उनते चलों की बात करने का बही उसपुर

श्चयसर समका। किन्तु थोड़े ही दिनों के प्रयक्त के पश्चात् यह श्चनुसर्व होने लगा कि बब तक इनके घरों में पाव भर भी श्चनाज सीज्द चमारों की हालत

ैं है तब तक ये किसी प्रकार का उद्योग करने के लिए नहीं तैयार हो चकते। इन दिनों इन लोगों के पास काफ़ी अवकाश रहता था फिर भी इस समय चैत की प्रसल कटने से इनके घरों में इतना अनाज श्राजाताथा कि वे किसी भी प्रकार की गम्भीर बात करने के लिए तैयार नहीं होते थे। देहातों में यह कहावत प्रचलित है कि ''चैत में चमार चैताय जात है।" इस समय वे किसी की नहीं सनते हैं। यह जाति एक विचित्र प्रकार की जड़ जाति है। मैंने इतिहास का विशेष श्रध्ययन नहीं किया है। ज्ञात नहीं, इस जाति के पूर्व-पुरुष कीन थे। चाहे वे जो भी रहे हों किन्तु इतना तो निश्चित सा है कि उनमें चैतन्य ज्ञातमा का ग्रामाय था। नहीं तो क्या कारण है कि पाँच-सात हज़ार वर्ष तक लगातार दबाये जाने पर भी इनमें किसी पकार की कान्ति या विद्रोह का खाविर्भाव नहीं हुखा। ब्राज भी इनको सुधारने के लिए गाँधी बाहर ही में उत्पन्न होता है। इनके भीतर से कोई बुकर टी वाशिइटन नहीं पैदा होता है। डाक्टर थम्बेटकर भी तो वृद्धिश सरकार का ही बनाया हुआ पुनला है। इनके भीतर से उद्भृत कोई ग्रवतार तो नहीं ही है। चमारों की स्त्रियों के मध्य काम करने में एक छौर ही विचित्र समस्या खड़ी हो गई। मैं पहले ही लिख चुका हूँ कि इनसे किसी गम्भीर विषय पर बात-चीत करना सम्भव नहीं होता था क्योंकि वे

िक्षी प्रकार के विश्व में दिलचर्यों नहीं लेती थीं। अगएव सुक्रे उनसे उनके बच्चों और लेती-ग्रहस्थों के ही सम्बन्ध में बात-बीत करमीं पड़नी थीं। इन बातों के सिलसिले में वे लिखी प्राय: यहुन निम्म-कोटि का अप्लील और भद्दा मज़ाक कर दिया सिल्मों का फूहद करती थीं। और कभी कभी तो उनके बात-बीत हास्य करने का टाँग भी अप्लयन महा हुआ करता थां।

वनमें ने कोई एक स्त्री किसी प्रकार की अपनील वनमें ने कोई एक स्त्री किसी प्रकार की अपनील वान कह देती यी और रोग सभी की सभी एक अत्यन्त भई तरीक्रे से हँस पड़ती थी। एक तो मुक्ते इनमें चर्ले का प्रचार होना श्रासम्भव प्रतीत होता था, दूसरे उनके इन प्रकार के व्यवहार से निराश होकर मैंने इनके बीच जाना ही छोड़ दिया। चमारों में भी कुछ लोग ऐसे ये जो पहले कांग्रेस के स्वयंसेवक

रह चुके थे। ये लोग शायः मेरे पास आया जाया करते थे। उनसे भी श्रक्तर में इस प्रकार की बातों की चर्चा किया करता था। वे उत्तर देने थे--- 'वावा, उनकी बात तोहरे समभः में नाही स्त्रावत हाइई। व फूहर मनई होयं। ग्रंट शंट कहि दिहे होइहें। मुला उनके मन माँ कौनो किस्म कै गन्दगी नाहीं वा ।'' लेकिन मुक्ते इनकी वातों से तसल्ली नहीं होनी थी। में देहात के कुर्मियों के घर भी जाता था, उनकी क्रियाँ माता व वहिन के समान प्रेम का व्यवद्वार करती थीं। कमी-कभी एकाध बुढ़िया थोड़ा बहुत मजाक की बात जरूर कह देती थी, लेकिन ग्रम्य स्त्रिया उसे तुरंत सँमाल लेती थीं। इसलिए चमारो की स्त्रियों का इस प्रकार का ब्यवहार सुक्ते स्वाभाविक नही लगा। यह वात मेरे दिमाग में रह रह कर ऋाया करती थी। ऋालिर, एक दिन एक बूढे चमार से वातचीत करने में मुक्ते इस बात की जड़ का पता लग गया। मैं उन मभी चमारों से, जो मेरे पास क्राते जाते थे इस विषय में पूत्रा करताथा। एक दिन टाडाका वाजार समात करके मैं बोरों में सून भर रहाथा। इतने में वही रामपुर गाव वाला चमार आ कर बैठ गवा। वह हाय में एक हरे कुम्हड़े का टुकड़ा लिये या। उसके साथ एक बुढ्ढा भी या जिसे में जानता नहीं था। वह भी छुछ सौदा लिये हुए था। मालूम होता था कि वे लोग वाजार करके लौट रहे थे। मैं उस चमार से कहने लगा कि तुम्हारी विराद्शी कमी नहीं उठेगी। तुम्हारी जाति के ब्रान्टर मुस्ती, गन्दगी, काहिसी ब्रौर चरित्र-हीनता फैल गई है। ठीक ही है कि तुमका दरड देने के लिए, तुमते बेगार कराने के लिए परमात्मा ने इन तल्लुक़दारों को पैदा किया है। उस चमार ने कहा "वावा, हमरे मव चमार होई श्रीर उल्लू.

उनके साथ व्यक्तिचार करते हैं। इन वार्तों का इतना स्राधिक्य है कि मज़दूरों को लड़कियां वचनन ही से मज़ाक करना सीख जाती हैं। इनके समाज के लीग इन वार्तों को देखते हुए भी विवशतया अनदेशी कर जाते हैं। क्योंकि स्थपने ठाकुरों के साथ फ़जाड़ा करके वे किसी भी प्रकार जीवित नहीं रह सकते। आज-क़ज़ के जागरण के युग में इन लोगों में भी कुछ-छुछ हिम्मत स्था गई हैं। लेकिन उस समय बी दियति आज की सी नहीं थीं।

देशल के आसण, चित्रय खादि मध्यम अंशी के लोगों के प्रांत मेरे दिल में पहले से ही कोई अदा नहीं थी। किन्तु ख्रव इन उपमुक्त वार्तों को मुनने के परचात् इन जल मनइनों के प्रति इतनी घृषा हो गई कि से अपने देशल-अमध्य के उमय इन लोगों ते कोई उमर्फ नहीं रखता था। इल-वारह साल के बाद भी जव ग्राम-सेवा का प्रोधाम लेकर रशीवा में जा वैटा था तव तक भी इन लोगों के प्रति मेरी भावना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। इस विषय में किर कभी लिखा, ख्रान का एव यहीं हुआ था। इस विषय में किर कभी लिखा, ख्रान का एव यहीं हमात करता हूं। तुम मेरे प्रति किठी विरोध की भावना को स्थान न देना कि में यहत हुटी हूँ और अपने मनमें इतना तीव विद्रोह इतने दिनों तक भरे रहता हूं। किन्तु इतना तो जानती ही ही कि में जब्दी अपनी राय नहीं वदला करता।

[ १२ ]

गाँव के बच्चे

मैंने पिछले पत्र में लिला या कि चमारों की लियों से परिचय करने के लिए मैंने पहिले बच्चों से परिचय करना छुक किया। कमी मात के पात बच्चों को किसी पेड़ के नीचे इकट्टा खेलते हुए देलता कै पूजा होत वा। इसरे सब देवी बनाये हैं।" एक दिन एक दूसरे गाँव के पास एक जंगल में कुछ लड़के गाय-

3 K

बहुत दूर तक एक वागीचा बना रहेथे और छोटी-छोटी कंदिं हर्पों चुनकर वागीचे के बीच बीच मे सड़क का निशान भी बनारहे थे। उनकी यह किया भी बच्चों के स्वाभाविक विकास की परिचायक थी। वच्चों के खेल इतने प्रकार के होते ये कि उनका वर्शन करना बहुत कठिन है। मुक्ते पूर्णनः याद भी नहीं है किन्तु यदि उनको ध्यान-पूर्वक देखा जाय तो उससे उनकी विशेष प्रकार से नई वस्तुत्रों के निर्माण करने की प्रशृत्ति का पता लगता था। वह नित्य खेलों की कोई न कोई नयी शैली ढूढ ही लेते हैं। कमी-कमी तो वे श्रजीव प्रकार के स्वौंग की रचना करते हैं। मैने शहर के वच्चों को भी खेलते हुए देखा है। वे वेदी खेल खेलते रहते हैं जो उन्हें वताये जाते हैं। हाँ, कभी-क्षमी वे भी नये खेलों का ऋाविष्कार कर लेते हैं।किन्तु यह श्राविष्कार की शक्ति जितनी देहात के वच्चों में दिखाई पड़ी उतनी शहर के वच्चों में नहीं। इस प्रकार के खेलों के सिलसिले में बच्चों के ब्रान्दर बुसने का मौका लग गया। ऐसी वार्तों से मुक्ते इमेशा दिलचस्पी रही। श्रव ती श्रीरभी मौकामिल गया। मैं उनके खेल में बुस जाता था श्रीर उन्हें तरह तरह का चीज बनाना सिखाता था। मिट्टी के फल श्रीर वर्तन ब्रादि बनाने की किया बताता या। मुक्ते यह देख कर ब्राश्चर्य होता था कि मैं एक वस्तु बनाता था तो वे र्श्रपनी श्रोर से दो एक वस्तुएँ श्रीर बना डालते थे। कहीं कहीं में जंगल से लकड़ी श्रीर खर इकट्टाकरवातायाश्चीर उनसे घर बनवाताया। घर के सामने ्रा बगीचा भी लगवाताया; कहीं छोटे छोटे कुएँ भी खुदवा दिया करता

था। वच्चों की श्राविष्कार-शक्ति का एक उदाहरण मुन कर तुम्हें

र्भेंस चरा रहे ये । वहाँ पर पहुँच कर मैंने देखा कि वे ब्रास-पास के पेड़ों की छोटी छोटी डालियाँ तोड़-तोड़ कर छोर उन्हे गाड़-गाड़ कर गाँव पे: बच्चे

६५

त्रारचयं होगा । एक वार जब मैंने वच्चों से मकान, वागीचा श्रीर खेत वर रह बनवा कर कुएँ के लिए जमीन पर एक छोटा सा गड्ढा खुदवाया, तो उसी समय एक लड़की उठ कर तेज़ी से एक ओर को भागी और पोड़ी ही देर के बाद एक धत्रे का फल लाई श्रीर कहने लगी-"वावा यहमाँ से कृड़ बनी कूंड़।" (उधा के देहात में कुएँ से टेकुल दारा पानी निकालने के लिए जो वर्तन प्रयोग में आता है उसे कड़ कहते हैं।) कुंड़ की ब्राकृति भी धत्रे के ही समान होती है। समे उसकी बात से बहुत हॅसी ब्राई ब्रौर मैं दूसरे वच्चों से पृछने लगा कि इससे कूंड़ किस प्रकार बनाई जायगी र सभी बच्चे सोचने लगे तथा विविध प्रकार के उपाय काम में लाने लगे। यह लड़की वैठी-वैठी सारी किया देखती श्रौर मुस्कराती थी किन्तु जब उससे नहीं रहा गया तो बोल उठी-"मीतरा के गुदवा निकाल नाहीं देता, कुंड अस तो होह ना जाई।" कितने आश्चर्य की बात है कि मैंने सब कुछ प्लान उन्हें बताया किन्तु कुएँ के लिए कूंड़ चाहिए ग्रीर वह कंड़ भी उसी जंगल से मिल सकती है, यह कल्पना सुक्ते भी न सुक्ती। मैं प्रायः सर्वदा ही श्रपने भोले में श्रद्भवार वगैरह दूसरे कागृज रखा करता था श्रीर उनसे बच्चों को नाव श्रादि खिलीने वना कर दे दिया करता या। किसी किसी को नाव ऋादि बनाना बताभी दिया करता था। इस प्रकार उनके खेलों में शामिल होने से तथा उन्हें खेल के तरह-तरह के साधन बताने के कारण में उनमें वहुत हिल मिल गया था। यचपन से ही मुफ्ते बच्चों के साथ खेलना बहुत पसन्द स्राता था। यच्चे मुमसे बहुत जल्दी हिल मिल जाते हैं। जब बच्चे मिल जाते हैं ती सुभे दूसरी बार्तों से कोई सम्बन्ध नहीं रहता। अब भी जब सेवाशम जाता हूँ तो मीतु ही मेरा ग्राधा समय ले लेती है श्रीर जब उसे कहानी सुनाते समय किसी दूसरे से वात करता हूँ तो वह कैसी नाराज़ होती है। मानो मैं उसी का साथी बच्चा हूँ ! कुछ दिनों में ऐसा हो गया कि जब किसी गौंव में बाता था तो

ሂ

सव वच्चे इकट्टे हो जाते थे। खेलने के सिलांसेले में जो वस्तुएँ वना कर उन्हें देता था उन पर वे तरह-तरह के प्रश्न करते थे; "कागृज़ की नाव पानी पर तैरती क्यों है ? कुछ देर में हुव क्यों जाती है। मकान छप्पर श्रादि जब छाये जाते हैं तो वे डालू क्यों बनते हैं। हाथी के संड क्यों होती है ?" इसी प्रकार के पचासों सवालों से मुके तंग किया करते थे । वे मेरे आने की प्रतीक्षा में हफ्तों विता देते थे श्रीर इसी श्रवधि में पचासों प्रकार की चीज़ें इकट्टी करके रखते थे। घोंचे का शंख, ट्टी हुई चृड़ियाँ श्रौर ट्टेहुए घड़े श्रादि जो भी सामान उन्हें मिल जाता था इकट्टा करके इस ब्राशा में रखते थे कि इस बार जय वावा श्रायेगे ता नया खेल वतायेगे । उस समय तक वार् जो ने दुनियादी राष्ट्रीय शिचा की बात नहीं बताई थी श्रन्थमा इसके प्रयोग के लिए बहुत सुन्दर श्रवसर था श्रीर यदि उन वार्तों को उत्तः दृष्टिकोण मे देख सकता तो मैं तुम्हारे वास्ते ऋच्छा मसाला दे सकता था। बच्चों में भ्रमण करने तथा उनसे बुलने मिलने में मुक्ते एक विशेष वान का अनुभव हुआ कि देहात के किसान और मज़दूरों के वच्चे काफी तेज़ होते हैं और उनमें नवीन आविष्कार की काफी शक्ति होती है। किन्तु ज्यों-ज्यों उनकी उम्र बटती जाती है त्यों त्यों वे बुद्धू होते जाते हैं। इसका कारण क्या है, समभना चाहिये। वचपन में वे संसार को देखते हैं तो उसके जानने के लिए अनेक प्रकार के प्रश्न करते हैं श्रीर उनकी प्रकृतिप्रदत्त विधायक शक्ति उनसे तरह-तरह की वस्तुःश्रों का निर्माण कराती है। किन्तु दुःखंका विषय है कि देहात में उनके प्रश्नों का जवान देने वाला कोई नहीं; उनकी निर्माण-शक्ति के विकास का कोई साधन नहीं। इस प्रकार शैदिक विकास में लगातार इकावट पड़ने के कारण उनके मस्तिष्क संकुचित हो जाते हैं। इसलिए अवस्था-इदि के साथ-साथ उसी अनुपात में बुद्धिका विकास न होने के कारण वे श्रधिक वीदे लगते हैं। उनकी बुद्धि-दीनताका एक दूसराकारण यह भी हो सकता है कि ज्यों ज्यों

गाँव के बच्चे ६७

उनकी श्रवस्था बढ़ती है, त्यों त्यों वे श्रपने को श्रसहाय परिस्थिति में जकड़े हुए पाते हैं। तथा साधन-हीन ग्रावस्था में जब उनके दायित्व बढ़ने लगते हैं तो उसका परिणाम यह होता है कि वे चौबीसों घंटे एक प्रकार से किंकर्तब्य-विमुद्ध बने रहते हैं।

ऐसी दशा में उनका बुद्धि-हीन वन जाना कोई ग्रस्वाभाविक नहीं। श्रारचर्य तो इस बात का है कि वे पागल क्यों नहीं हो जाते।

देहात में कहीं कहीं पर ही वच्चों के पढ़ने के स्कल दिखाई देते

हैं। किन्तु उनमें पढ़ाई की जिस पद्धति से काम लिया जाता है उसमें वच्चों के स्वाभाविक प्रश्नों का उत्तर न देकर तथा उनकी प्राकृतिक

निर्माण-शक्ति का विकास न करके, उनके मस्तिष्क में ऐसी वार्तें ट्रॉसी जाती है, जिनमें न तो उन्हे अपने निकटस्थ बाताबरण की भलक मिलती है और न उनसे उनका प्राकृतिक विकास ही होता है। आज जब में बापूजी की बताई हुई धुनियादी राष्ट्रीय-शिक्ता के विषय में

सोचता हूँ तो उन दिनों की बात याद ग्राती है और यह घारणा होती हैं कि शिद्धाका सबसे ग्रन्छा ग्रीर प्राकृतिक रूप यही है। बच्चों के सम्बन्ध मुक्ते यह भी अनुभव हुआ। किल इकों की ऋषे हाल इकियों की बुद्धि प्रखर होती है। जब मैंने लड़कियों का स्कूल प्रारम्म किया तो सुभे इसका प्रमाण भी मिल गया।

हमारे गाँवों के बच्चे इतने होनहार है, किना शोक की बात है कि इसारे पास उन्हें विकसित करने का साधन नहीं है। श्रशिचा श्रीर कुशिसा के कारण आगी चल कर वे एक विचित्र प्रकार के जीव बन जाते हैं। सबसे ऋधिक कुशिचा तो उन्हें अपने आमीस घरों में ही मिला करती है क्योंकि समाज के रविये के ही अनुसार उन्हें शिक्षा

भी तो मिल सकती है। बच्चों के माता-पिता ही उन्हें विशेष रूप से गालियाँ देने की शिचा देते हैं। मैंने स्वयं अपनी श्रांखों से देखा है कि मा बाप ग्रपने बच्चे को बुला कर स्वर्थ यह कहते हैं कि "बाबू

वोल दे तो तोरी विद्नी के...... श्रीर जब वज्ये इस प्रकार की

गालियाँ वकने लगते हैं तो उपस्थित लोग आनन्द से विहल होकर हैं पढ़ते हैं। वच्चा भी सममता है कि उसने बड़ी वीरता का छाम किया है। इसलिए वह भी प्रसन्न होता है। इसी तरह अनेकानेक गालियों को सीखते हुए आमीख बच्चे वड़े होते हैं। इन बच्चों में यदि किसी को सीमाग्य से स्कूल में जाने का भी हुअवसर प्राप्त हुआ तो वहीं आत कल की प्रचलित निकम्मी शिचा-यदित के साथ आमीख अध्यापक उन्हें तरह तरह को अनीति और दुनीति की शिचा देते रहते हैं। क्योंकि आदित से मो तो उन्हों व्यक्तियों में से होते हैं जो अपने बच्चों को गाली देते हुए देल कर प्रसन्न होते हैं।

इसी प्रकार की प्राथमिक शिला प्राप्त किये हुए व्यक्ति ही एकदिन उच्च शिला प्राप्त करने के परचात् हमारे राष्ट्रीय जीवन के कर्णवार होते हैं। किर हमारे राष्ट्रीय ज्ञान्दोलन में मलबूती ज्ञाये तो कहीं से विज्ञों की बार्त कहते-कहते वहक कर में दूसरी बात कहने लग गया। कहने का उद्देश्य यह कि मैंने प्रामीण बच्चों की वहाँ कक समभा है, वे इतने उच्चकीटि की समभी हैं कि यदि उन्हें कुछ ही दिनों तक श्रष्ट बातावरण में शिक्षा मिले तो ज्ञागे चल कर वे गांबी को सुवाक रूप से संगठित कर सकते हैं।

जब मैं पूना में बुनियादी तालीम के प्रयम वार्षिक श्रिधिशत में तुम्हारा भाषण सुन रहा या तो सुक्ते रह रह कर वहीं बात बाद आ रही थी। तुम लोग सेवा-आम में बच्चों को जिस प्रकार की शिद्यों देती हो, मालूम नहीं कि हिन्दुरुषान के बच्चों को उस प्रकार की शिद्या कब मात हो सकेगी? सम्भव है, यह मेरा स्वप्न हो हो, किन्तु कभी कभी तो स्वप्न भी सच्चे हो जाते हैं। तुम लोगों के प्रयक का भी कुछ न कुछ परिणाम तो होगा हो। सब को नमस्कार कहना। आज वस।

## [ १६ ] गाँवों में पंचायत

₹**१—७—४**१

कत एक पत्र तिला था। वन्चों के राय हिल्मिल कर जो कुछ देखने को मिला, लिखा। यदि कोई उनके विभिन्न खेलों के विषय में लिखे तो एक नड़ी सी पुस्तक तैयार हो जायगी।

त्राज बारिश के मारे ग्रापनी सीट—जगह पर ही बैठा हूँ। वैठे-बैठे क्या करूँ पित्र ही लिखने बैठ गया। देखों, फैसा ग्राव्हा जीवन मिल गया है!

हाँ, तो जिस काम में मुक्ते प्रारम्भ ते ही रुचि थी, अब टाँडा में श्राकर यह पूर्णतः मिल गया था । जब से टांडा वाज़ार की ज़िम्मेदारी मिली, तबसे आमीण लोगों के साथ चीवीत घंटा रहने का मौका मिल गया था । उनके मुख-दुःख की वातें सुनते और उन्हें श्रपने देश और देश के राष्ट्रीय ब्रान्दोजन के विषय में नई-नई वार्ते वताने में समय बहुत श्रानन्द से कटना था। देशत में घूम-घूम कर चर्ला-प्रचार करने षे साथ-साथ अपनी तत्कालीन शिहा और अनुभव के अनुसार गाँवों थे विषय में ग्राप्ययन करने का उद्योग भी करता था। इस बार के इस गौंय-भ्रमण से मुक्ते ब्रत्य प्रकार के भी लाभ प्राप्त हुए । सन् १६२४ का जमाना था, राष्ट्रीय ब्रान्दोलन की दवी हुई ब्रवस्दा के कारण ऐसे कितने ही श्रवसर आये जिनमें मुक्ते प्रतिकृत अवस्था से होकर गुज़रना श्रीर कष्ट उठाना पड़ा । वन मानुष के घर जाने श्रीर वहीं रहने की घटना तो मैं लिख ही चुका हैं। इस प्रकार सके कप्ट सहने का अभ्यास भी हुआ और साय ही गाँव के लोगों को यथार्थ रूप से समभने का श्रवसर मिला। श्रगर किसी विशेष हैसियत से गाँव में जाता तो गाँव के लोग कृत्रिम ग्रौर श्रस्वामाविक रूप में मेरे सामने ग्राते ग्रीर में उनके वास्तविक स्वरूप को देखने से यंचित रह जाता। किन्तु उत समय जिसके हृदय में प्रेम था, उतने प्रोम से बात की श्लीर जिनके हृदयों में उपेला के भाव थे उन्होंने उपेला की । इस प्रवार उनके सच्चे मनोभावों को अनुभव करने का अवसर मिला। में गाँव में जाता था, हर प्रकार के लोगों के बीच बैठकर वार्त करता था, उनके पर्यो पर रात को टिकता था, उनके रसाईपरों में जाकर भोजन करता था। उनकी लियों और बच्चों ने मिलकर वात-चीत भी करता था, जिससे मुझे उनके दैनिक जीवन का ठीक-ठीक हरूय देखने का

वह समय व्यतीत हुए आज १६ वर्ष हो चुके हैं। लगमग सभी वार्ते विस्मृति के गर्म में विलीन हो चुकी हैं। जो कुछ योड़ी बहुत बार भी उन्हें मैंने कुछहारे समझ रखने का प्रयत्न किया है। किन्तु अब तक मैंने लोगों के ही विषय में लिला है। गाँव के साधारण-सामाजिक जीवन पर शायर कुछ भी नहीं लिला। इस समय भी हसका पूरा ज्योरा हो समय नहीं हो सकता किन्तु एक अवसर का योड़ा-बहुत विसरण, जो मुक्ते कुछ कुछ समस्य रही है, तुमको लिल देना अच्छी समगता हूँ।

देहात में घूमते हुए मैं एक दिन दापाहर के समय गाँव की और जा रहा था। रास्ते में एक गाँव में कुछ लोगों को इकट्टा होते देखा। मुझे जिजाबा हुई और उस स्थान पर पहुँच गया। वह पहुँचने पर जात हुआ कि गाँव को रचायत में किसी मामले को मेंसला होने वाला है। पंचायत की कार्रवाई देखने के लिए में वहीं खड़ा हो गया। कुछ देर के बाद एक आप्रामी ने मुझे बैठने के लिए एक चारपाई ला कर डाल दी और मैं उस पर बैठ गया। पंचायत में कुछ पंच ये जिनके मध्य सर्पंच महोदस साडा लगाय हुए येठे थे। प्रतिपद्धी सामने की आपर थे। गाँव के छुछ लोग दर्गक के रूप में मी मैजूद थे। एक किसान सा तेत कट गया था; यहीं पंचायत का विवारणीय विपय था। मेत काटने वाले एक टाइर

साहब थे: जैसा मैंने सुना कि यह मुकदमा लगभग एक मास से चल रहा या। पंचायत देखने में एक छोटी-मोटी अदालत एक घाँखों देखी के ही रूप में दिलाई देती थी। दोनों पत्नों के गवाहों का वयान नियमानुसार लिखा जा रहा था। सरपञ्च पंचायत महाश्रय बीच-बीच में छिर हिला दिया करते थे। कभी कभी एक-ग्राध सवाल भी कर दिया करते थे। उन्होंने श्रपनी मुलाकृति इतनी गम्भीर बना ली थी कि मानों हाईकोर्ट के चीफ जॉस्टस हों। गवाहों से कौन-कौन से प्रश्न पूछे जा रहे से ख्रीर वे उनका क्या क्या उत्तर दे रहे थे, यह मुफ्ते स्मरण नहीं है। किन्त यदि मैं उस समय उन प्रश्नों को लिख लिये होता तो वे विशेष मनो-रंजन की सामग्री होते। उन पश्नों ग्रौर गवाहों के उत्तरों से इतना तो स्पष्टही व्यक्त हो रहा था कि उनका ग्राधिकांश वयान बनाया हजा था। पंच लोगभी इस तथ्य को समफ्त रहेथे। मुफ्ते अनुभव हुआ। किये लोग यह भी समक्त रहे ये कि मुकदमे की बास्तविकता क्या हैं क्यों कि वे इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे थे जो एक अपरिचित मनुष्य पृद्ध ही नहीं सकता था। गवाहों के मध्य में कभी कभी गवाही श्रीर गाँव के एकाध व्यक्तियों में बादविवाद श्रीर भगड़ा भी हो जाता था, जिसे पंच लोग कोशिश करके रोकते जाते थे। इस प्रकार किसी तरह शाम तक मुक्दमा समाप्त हुन्ना । पंच लोगों ने फैसला लिखा श्रीर सुना दिया । जिस किसान का खेत कट गया था वह श्रपना मामला साबित नहीं कर सका इसलिए सुकदमा ख़ारिज कर दिया। साथ ही उसे चेतायनी दी गई कि मबिष्य में ऐसा मूठा मुकदमान दायर करे। जिस स्थान पर पंचायत हो रही थी, वह सरपंच महाशय का था। उस गाँव के लोगों से मेरा परिचय नहीं था इसलिए कचड़ियों का मैंने पंचायत समाप्त होते ही वहाँ ने चला जाना

भद्दा श्रद्धकरण चाहा। पंचायत की प्रणाली देख कर उसके प्रति कोदै विशेष दिलचस्पी न उत्पन्न हो सकी क्योंकि ७२

समग्र ग्राम-सेवा की श्रोर उसका सम्पूर्ण टंग श्राज-कल की कचहरियों के मद्दे श्रनुकरण का एक प्रतिरूप मात्र था । शामीए। पंचायतों का जो रूप पुस्तकों में

पढ़ते हैं, उसका इससे किसी प्रकार का साहश्य नहीं था। सुभको उठते देखकर सरपंच ने कहा कि "मला कुछ पानी तो पी लो, फिर जाय्रो।'' देर होने के वहाने मैंने चला जाना चाहा किन्तु मेरी न चली। विवश हो मुक्ते बैठ जाना पड़ा। सरपंच मुक्ते बैठा कर कहीं चला गया। उसके चले जाने पर में दूसरे पंची से पंचायत के विषय में वातचीत करने लगा। उनके द्वारा ज्ञात हुआ कि वह एक सरकारी पंचायत है जिसका निर्मास तहसीलदार के द्वारा होता है। गाँव के छोटे-मोटे भगड़े, जैसे खेत काटना, मेड़ वांधना या खंटा गाड़ना त्रादि इसमे विचारार्थ उपस्थित होते हैं ख्रीर निपटारा पाते हैं। थोड़ी देर में सरपंच क्राया ऋौर कुछ चवेना ऋौर रस मेंगवाश । मेंने जलपान किया श्रीर उस गाँव से चल दिया।

उस पंचायत को देखने के पश्चात् में सोचने लगा कि जब गाँवों में एक पंचायत मौजूद ही है तो हम लोग क्यों दूसरी पंचायत स्थापित करने का प्रयत करें। इस के पहले जब मैं गाँवों में जाया करता था तो किसानों से प्रचायत कायम करने के लिए कहा करता था। किन्छ

श्राव तक कहीं भी किसी ने मुक्ते यह नहीं बताया था कि गौंशों में पंचायत पहले से ही मौजूद है। सरकारी पंचायत ऐक्ट के सम्बन्ध में मुभे कोई श्रमिश्रतानहीं यी। किन्तु यह बात मेरी समफ्र में नहीं त्राई कि देहात में इन पंचायतीं के वर्तमान रहते हुए भी देहात के किसान कभी इस वात की चर्चा मुक्तसे नहीं करते थे। मैं जब उनसे पचायत कायम करेने को कहता था तो वे लोग सर्वदा स्वीर्ह्मात दिया करते थे । दो-तीन गाँवों में मेरे कहने के ब्रानुसार लोगों ने पंचायत बनाभी ली थी। मैं उन पंचायतों के द्वारा गाव में चर्ला चलवाने की कोशिश करता था। कालान्तर में ज्ञात हुआ कि जिन

गौंदों में मेरी योजनानुसार पंचायतें बनी थीं, वे भी किसी न किसी

। प्रकार की सरकारी पंचायत के श्रन्तर्गत ये।

उस दिन में टांडा लौट श्राया श्रीर श्री जानकी प्रसाद जी से, जो · बढ़ां के एक कांब्रेस कार्यकर्ता ये, सरकारी पंचायतों के सम्बन्ध में , पूछा । उन्होंने बताया कि यह पंचायत ऐक्ट तो पहले ही बन सुका था: किन्तु पहले सरकार ने गाँवों में इसे विशेष रूप से चलाया नहीं या । किन्तु जब १६२१ के श्रान्दोलन-काल में कांग्रोस की श्रोर से गांव गांव में पंचायतों की निर्माण होने लगा तो सरकार ने उक्त यंचायत ऐक्ट के ब्रानुसार श्रीघता के साथ गाव गांव में पंचायतें स्थापित कर दीं श्रीर उन्हें कुछ कानूनी श्राधिकारी दिया। श्रान्दोतन के दबने के गाय-माथ कांद्रोस की पंचायर्ते समाप्त हो गई' श्लीर यही सरकारी पंचा-वर्ते के र रह गई । फिर तो में जहां कहीं भी जाता था इन पंचायती के सम्बन्ध में पुत्रताल करता था। गांव के किसानों श्रीर चमारों से बात-चीतकर यह जानना चाहता था कि इन पंचायतों के सम्बन्ध में इन लोगों के विचार क्या हैं ! निकट के गांवी में जहां कहीं भी पंचायत की बात मनता वहां श्रवत्रय पहुँचने का प्रयत्न करता था। यहां जा कर उनकी कार्रवाई देखा करता था। योड़े ही दिनों में मुक्ते ऐसा प्रतीत होने लगा कि हम पंचायत के जिस रूप की कल्पना करते हैं; वह रूप रन पंचायतों को कभी मिल नहीं सकता । हर गांव में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पुलिस धानेदार बगैरह से मिले रहते हैं और उन्हीं की सद्दायता से गांव में श्रापनी धाक जमाये रखते हैं। भोले-माले किसानों को बदकाकर लूटना इनका काम होता है। इनके पास निजी नमीदारी होती है श्रमवा ये श्रम्य जमीदारों से मिले रहते हैं। इस प्रकार ये गाँव सर्वशक्तिमान समके जाते हैं। गांव के लीग इनमें सर्वदा टरते रहते हैं। यदि कोई रनके विरुद्ध जाने का प्रयक्त करे तो किसी न किसी बदाने ये उसकी दुर्गति करके ही विशास लेते हैं। इसर सरकार को भी जब कभी किसी गांव में कोई भद्दा काम त्रव, होता है तो उस श्रवसर पर ये ही लोग उसके काम श्राते हैं ! पंचा

98 समग्र ग्राम-सेवा की श्रोर ऐक्ट के ब्रानुसार जब गाँवों में पंचायत स्थापित करने की बात चडी तो तहसीलदारों ने इसी श्रीणी के लोगों को पंच सरकारी पंचायत मुकर्रर किया। फल यह हुआ कि इन पंचायतों से गाँववालों को लाभ होने के स्थान पर नुकसान ही हुआ। जिन लोगों को पच श्रौर सरपंच का पद दिया गया वे पहले से ही गांव के गरीव निवासियों को सताने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे;वे अब कान्नी अधिकार पाकर और भी भयंकर वन गये। किसी में किसी के विरोध में मुकदमा खड़ा करा कर गरीय जनता को लूटना श्रीर सताना विल्कुल स्थासान हो गया। हमारी सरकार ने संसार की दिखाने के लिए तो पंचायत ऐक्ट पास किया, किन्तु जब इसका ब्याय-हारिक रूप गांवों में ख्राया तो इसके द्वारा देहान में फैले हुए लूट के दलालों को पुरस्कार देरूप में कानूनी ग्रधिकार प्रदान किया गर्मा जिससे इन एजेस्टों के द्वारा हिन्दुस्तान की जनता की सफलतापूर्वक

दबाकर रखा जासके। १६२१ ई० के किसान आरन्दोलन के बार सरकार को दमन-नीति में सहायता पहुँचाने के लिए ऐसे एजेएटों वी श्रावश्यकता भी थी, जिसमें वह पूर्णतः सफल रही। प्चायत के तरीकों को देख कर मुक्ते अनुभव हुआ कि इनके द्वारा जनता में मुकदमेवाजी की श्रादत वढ़ गई है । छोटे-छोटे मामर्ज को लेकर लोग कचहरी नहीं जाते ये श्रीर श्रायस में लड़ फगड़ कर निश्चिन हो जाते ये किन्तु पंचायत के हो जाने से लोग उन्हीं छोटे छीटे भगहीं पर मुकदमा दायर करने लगे । किर, जब एक बार मुकदमे का प्रारम्भ हो गया तो हारे हुए पत् को एक प्रकार की जिद सवी हो जानी है श्रीर यह क्रमशः ऊँची कचहरियों की श्रीर बड़ने लगत। है। इस प्रकार इन पंचायती का नतीजा यह हुआ। कि लोग अधिक संस्था में कचदरी जाने लगे और इसने सरवारी पत्न में एक साथ दो प्रकार का लाग दोने लगा। प्रथम नो यह कि उनकी इच्छा के श्रमुकार पर-पर में फूट पैदा हो। गई दूसरे बचहरी की ब्यामदनी में सूचि हुई।

कालान्तर में मैंने गीन के किशानों से पूछा कि जब तुम्हारे यही ं प्वाप्त पढ़ते से मीन्दर है तब इसकी चर्चा मुक्क क्यो नहीं करते से ? मैं इतने श्रिषिक, समय ने पंचायन-निर्माण का काम कर रहा हूँ अगर तुम लीग पढ़ते द्विच कर देने तो इतना परिश्रम न करके उन्हीं पंचा-। यहाँ से काम लेने का अवल करता। इस पर उन्होंने को उत्तर दिये उन्हें में यमातत्य नीच लिलने का उद्योग कर रहा हूँ। उन्होंने कहा "भता यह भी कोई पंचायत है। वैसे जमीदार यानेदार वौकीदार श्रीर शिमाही वैसे ही सरपंच श्रीर पंच! से लोग हमें क्या लाम पहुँचा सकते हैं। उल्हें हम लोगों पर पोर द्वायादार करते हैं। श्राय तो गांधी वादा शांधी पंचायत चलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि पंचा-

यत गाव गांत चर्ला चलवाये। लेकिन यदि कहीं इस 'ये भी क्या सरकारी पंचायत के पंच लोगों की चल जाय तो पंचायतें हैं ?! जितने चर्ले चल रहे हैं उन्हें भी समात करवा दें। उनकी हरी, वेगारी और वेदलती ख्रादि के हम योंही

मरे जा रहे हैं। अगर इस लोगों में ते कोई कलकत्ता वा रंगून से कुछ रुपये कमा कर लाता है और चाहता है कि नजराना देकर कुछ लेत बारी बड़ा ले तो उसे भी हमारे इन पच परमेश्वरों की गढ़-संदेष्ट से मुख्कि नहीं मिलती। किसी न किसी तरह उन्हें सब कुछ मालूम हो जाता है और कोई न कोई जाल विस्तुकर वे अधिकास कमाई हड़रा जाते हैं।

हाय ! भारत का वह पंचायती और स्वायत्तर्भ समाज कहीं गया, जब गांव का सारा प्रवस्य ये पचावतें ही करती थी ? उनके स्थान पर प्रतिक्षित आत की यह पंचायत वृद्धिय साम्राज्यवाद को और से शोप्या का एक साधन-मात्र है सिचके कर्ता-प्रता हमारे ही गांव के क्यु जान्यक लोग हैं। हमें यह भी मालूम हुआ है कि इन दंबों के दलाल भी होते हैं जो गरीब महदूर और विश्वानों की ही श्रेषी में रह कर अपने सामियों के हित बन कर उन्हें फोम-फ़्ंस कर इन साम्राज्य-

समय ग्राम-सेवा की ग्रे

वादी एजेएटों के चंगुल में ले जाते हैं। जो लोग वड़े-बड़े श्रान्दोलने की बात सोचने हैं, उनको येंह सोचना चाहिए कि राष्ट्रीय चरित्र ह बुनियाद सड़ गई है भ्रौर जब तक हम इसे ठीक न कर लें तब तक हम ऐसी सड़ी सामग्री के सहारे कौन सा आन्दोलन और कीन सी क्रान्ति कर सकते हैं। ऐसी मयावह त्यिति में गाँव के अन्दर बैठकर केयल रचनात्मक कार्य किया ला सकता ई स्त्रीर इस प्रकार राष्ट्रीय जीवन की बुनियाद को मुद्दु बनाया जा सकता है तथा देहाती जनता के चरित्र का संघटन किया जा सकता है। हमारे देश के बड़े-बड़े राजनेतिक नेता गांधीजी की इस सीधी सी वात को कव समर्फेंगे है

तुम नो बहत से प्रान्तों के देहात में जाती हो, इसलिए देख ही लिया होगा कि देहात में काम करने वाले कितने कम हैं १ पानी बन्द हो गया। श्रव बरेक से बाहर निकलना है, श्रतः पत्र यहीं पर समान करता हूं। नमस्कार।

[ {Y ]

समस्या की जड़

पहले श्री लिख सुका हूँ कि जिन दिनों में देहान में घूम रहा था, मार्च का महीना था । धीर-धीर अप्रील भी आग्रागया। उस प्रान्त में ल् भी गूत चलती है। ब्रतः दोगहर के समय ध्मना कठिन ही गया। मुक्ते दोनइर के समय लोगों के घरों में टहरना पड़नाथा। लू. फे वचाव के लिए किसान मुक्ते ऋपने परों के भीतर टहराते थे। इस प्रकार उनके घरों में टिकने में मलीमांति विदित हो गया कि किसानी फे मरान उनके रहने के लिए निवान्त अपर्यात है। जिस पर में दी तीन भारमी का परिवार एक साथ रहता है, उस पर के लोगी को वह कटिन हो जाता है कि ये करमाप समय के लिए भी निर्झा (बाहपेट) भीरन की रहा दर गर्दे ।

्र जीवन ही भार तुस्य हो जाता है । मैंने देखा कि उन लागों के कपड़े हुन्यान से नार्याच्या से नार्याच्या होते हैं कि उनमें दूर से ही वदवू आती ं है। उन लोगों से पदि कभी सफाई की बात करता था तो वे ग्रपने पाछ ग्रपिक कपड़े न होने के कारण विवशता प्रकट करते थे। सदियों में माधन-विहीन रहने के कारण ये लोग गन्दगी के अपन्यस्त हो ंगये हैं। वेकारी के कारण इनकी प्रकृति में मुस्ती श्रौर काहिली ने अपना घर बना लिया है। इसीलिए इनकी स्वच्छता-पूर्वक रहने की प्रकृति भी नष्ट हो गई है। उनके बारे में शहर के कितने ही। मज्जन, जिनमें बहुत से राष्ट्रीय कार्यकर्ता भी सम्मिलित हैं, मुकसे नाक-भौ तिकोड़ कर कहा करते हैं कि देहा वियों से किसी प्रकार की श्राशा करना वेकार है श्रीर इनके मध्य में जाकर यैठना तो छरासर , श्राणा करना बकार ह श्रार ६००० प्रत्य मा नाम निवास विवास विवास है तो विवास विवास विवास है तो निवास कि तो निवास क कुछ नाराज होकर कहते हैं—"हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि वे सभी के सभी साधन-विद्वीन हैं, उनमें से बहुतों के पास साधन हो सकता है। वे इतने गरीव नहीं हैं कि कपड़े न घुला सकें श्रीर रजाई न बदल सकें।" ऐसा कहने वाले सज्जन यह भूल जाते हैं कि देहात में ऐसे ·लीग बहुत थोड़े होते हैं जिनके पास साधन मौज्द होता है। अधिकांश लोग नितान्त साधन-हीन श्रीर दरिद्र ही हैं। बचपन से उनका जीवन दरिद्रता के वायुमण्डल में व्यतीत होता है, इसलिए उसी वायुमएडल के ग्रनुसार उनका स्वभाव भी वन जाता है। इसमें उनका कोई विशेष अपराध नहीं है। अतः सप पुराइयों की यदि देहात के लोगों को सफाई का पाठ पढ़ाना है तो ग्रंसे पहले उनके लिए ग्राधिक सहलियती बह उनकी का प्रबन्ध करना होगा। अब तक उनमें अपने गरीबी है जीवन से दिलचरपी न लाई जाय, तब तक वे -हमारी वातों पर ध्यान नहीं दे सकते। सबसे पहले उनको यह

195 समग्र गाम-सेवा की े

समभाना होगा कि काहिली दूर होने से उन्हें क्यों फ़ायदा होगा व इससे उनके कौन कौन से अप्रभाव दूर होंगे। इस प्रकार जब 🗸 र जीवन में कुछ ग्राशा का सचार होने लगेगा, तभी उनकी जड़त शिथिल हो सकेगी। जो लोग ग्राम-सेवा का प्रारम्भ सफाई ग . शिक्षा से करना चाहते हैं, उन्हें देहात की इस स्थिति पर गम्भीस्ता से निचार करना चाहिए। किसी न किसी श्रार्थिक प्रोग्रामकी सफलता के बाद ही सफ़ाई छादिका प्रोप्राम हाथ में लिया ज सकता है। यही समफ कर मैंने कुछ ही दिनों के बाद गाँव वालों से का प्रचार पर्याप्त बढ़ने लगा।

सफाई के सम्बन्ध में ताकीद करना छोड़ दिया और केवल चर्ला और पंचायत का ही कार्य लेकर चलने लगा। पंचायत का काम भी वेवल चर्मा चलवाने तक ही सीमित रहा। पंचायत का कोई वास्तविक स्वरूप तो ऋषिकतर गाँवों में वन नहीं पाया किन्तु इस प्रचार से चर्ला गमों दिन दिन भीपण होने लगी और लु श्रधिक चलने के कारण ्रचर्ले का काम भी कुछ कम होने लगा। गर्मी की वजह से मेरा घूमना भी कम हो गया। कभी कभी में चार-चार पांच-पांच दिन तक देहान

में जाता ही नहीं था। इघर राष्ट्रीय सप्ताह भी ऋागया था, यह भी मेरे देहात में न जाने का एक कारख हुआ। इसमें मैंने केवल टौडा के कस्ये में सादी वेचने का धोष्राम स्क्ला । राष्ट्रीय सप्ताह के प्रोग्राम के लिए श्रकवरपुर से थी देवनन्दन भाई भी मेरी सहायता के लिए श्राये हुए थे। बाद में वह भी मेरी सहायता के लिए टौडा धी रहने लगे। हम दोनों ने यड़ी धूम से खादी वेचने का काम किया। सप्ताह

समाम होने पर वे दिसाव देने के लिए श्रकवरपुर चले गये। उनके चलें जाने पर मैंने सोचा कि लगभग पन्द्रह दिन होगये, में देहात नहीं गया। श्रव देहात का प्रोप्राम बनाना चाहिए। तदनुसार मैंने देशन में जाकर देखा कि चारों छोर हैना फैला हुछा है। गाँवों में श्चनेक व्यक्ति मर रहे हैं। इर तरफ़ श्चातंक छाया हुत्रा है। कोई एक

में प्याज भी नहीं होता था।

में टंडा वापिस तो अवश्य आया किन्तु स्पिरिट कैम्फर की बीतल हासिटल से लेकर फिर गाँवों को वापिस चला गया। देहात में जब मैं कालरा के रोगी के पास जाकर उसे दवा देने की कोशिश करता या तो लोग बहुत एतराज़ करते थे । कहते थे-"भवानी गाई नाराज़ री जौवनी ग्रीर जितने लोग बचे हैं, उन्हें भी हैज़ा हो जायगा।" मैं कहीं कहीं बुबरदस्ती दवा पिला देता था लेकिन साधारखतया इस काम में सफल न हो सका। भद्र कही जाने वाली ग्रन्य जाति के एकाथ व्यक्तियों को तो में दवा पिला भी सका किन्तु चमारों के परिवार में किसी एक को भी दवा पिलाने में असमर्थ रहा यदापि हैंजे का प्रकीप राज से अधिक इन्हीं लोगों में या । कुछ ब्राह्मण कत्रिय घरों के लोग हमें बुला कर भी ले गये क्योंकि ये लोग पहले से ही मुक्ते डाक्टर साहव समभते थे। इस प्रकार चार-पाच दिन प्रयत्न करके देखा कि इन लोगों में दवा का प्रवन्य करना बैकार है ! कड़ाके की धूप में अपनेक गौर्योक्त चक्कर लगाने पर शायद ही एकाध आदिमियों को दवा पीने के लिए तैयार कर पाया था। गाँव के लोग ऐसे संकामक रोग की रोग नहीं समभते हैं; इसे 'भवानी माई' का प्रकीप समभते हैं। मैंने देखा कि घर में इतने भीप सुरोग के यह बेहोशी ! हाते हए भी लोग निश्चिनतता के साथ बैठे रहते थे। बगल में रोगी पड़े हैं, किन्तु न तो ये रोते हैं, न कुछ कहते हैं श्रीर न किसी प्रकार का उद्योग ही करते हैं। मैंने बहुत प्रयत्न किया कि यदि ये लोग दवा खिलाना स्वीकार नहीं करते तो मैं कम से कम प्याज का रह ही पिला हूँ। किन्तु उनकी गरीबी इतनी है कि वेचारों के घरों

ंगींद से टूकरे गाँव जाने का साहस नहीं करना या। मुफको गाँव में 'झाते देख कर सब लोग झारचर्य करने लगे । झोर गाँव की झोरते' 'दवी तवान से मुक्ते टॉंडा वारिस जाने के लिए कहने लगी। वे मेरे निष्ट झाकर इस प्रचार चीरे ते कहती थी कि कहीं कोई तुन नतें।

र्गांव के लोगों को दवा पीने से इनकार करते हुए तथा इस प्रकार निश्चिन्त भाव से बैठे हुएं देख इर प्रारम्भ में मुफेँ कुछ कुछ दुराना प्रतीत हुन्ना किन। फिर विचार करने लगा कि ये लोग इतने गरी श्रीर इतने साधनदीन हैं कि 'मवानी माई का प्रकोध' श्रीर 'तबदीर' इत्यादि कह कर सन्तोप कर लेते हैं। इनके लिए यह भी एक प्रकार से अञ्चा ही है। क्योंकि यदि इन्हें विश्वास होता कि दवा से ही रोगी ग्रन्छ। हो सकता है, तो वे इघर-उघर भटकते, दवा की कोशिश करते किन्तु कहीं प्रयन्ध न होने के कारण निराश हो जाते श्रीर कुछ कर न सकने के कारण स्वयं को धिक्कारते । ऐसी अवस्था में उन्हें प्रायः उन्माद सा हो जाता।

٠,٠

मैं पहले ही लिख चुका हूँ कि श्रवध के श्रामी गों की गरीवी गरीवें की श्रवस्था से गुजर कर वेद्दोशी की स्थिति में पहुँच गई है। इस्लिए लोग श्रपने को विवश जानते हुए भी उससे मुक्ति पाने के लिए किसी प्रकार की क्रान्ति या विद्रोह नहीं करते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब • कभी श्रकरमात् महामारी का प्रकार होता है, तो इनके लिए भवानी

का प्रकोप' रूपी मनोवृत्ति ही एक मात्र सान्त्यना चायिक मुधार की है। जो लोग इस प्रकार की मनोत्रचि को कुसँस्कार

श्रावरयक्ता कह कर इन पर व्यंग करते हैं, उनको चाहिए कि इनके कुसंस्कारों के प्रति इन्हें अपदेश देने की अपेदा

इनकी श्राधिक रियति मुघारने का प्रयत्न करें । वे देखेंगे कि श्राधिक सुपार के साय-साय उनकी क्य-मंहक मनौर्शत कमशः दूर होती जायगी। मेरा अनुभव है कि देहात में जिनकी आर्थिक स्पिति जितनी ही सराव है, उनने ही ऋषिक ये उन्हेंस्कारों के शिकार हैं ।

तीन चार दिन इधर उधर घूमने के परचात् मुके महस्य दोने लगा कि इस अपाद महासागर में में एक बूँद कैम्बर लेकर कर ही क्या सकता है। दिया भी लगभग समाप्त हो पुकी थी। गांव के लोग भी मुक्ते बार बार टाँडा बादन चले जाने का श्रामद कर

समस्या की जड़

रहे थे। अतः एक कुर्मी के पर में लाना लाकर कुछ देर आराम करने वे पश्चानं टीडा बारस चला आवा। धूप के कारण टीटा पहुँचते पहुँचते विलक्कत प्रक मया और मकाम पर पहुँच कर सो गया। शाम को तीन.चार मित्र कुम्मे मिलतें आये। में उनसे यात करने लागा और साप की मुक्त बनाकर उन लीगी की पिलाबा और स्वयं भी पिया। अपेरा हो जाने पर वे लोग अपने अपने या पहो गये। में सालटेन जलाकर आरान में आ वैदा। काभी यक गया या, जाना

वनाने की बात छोच रहा था, किन्तु कुछ आराहर स्वयं के के आ रहा था। आराह्य होड़ कर उठना ही चाहता चंतुल में था कि अकस्मात् पांचाने की हाजन महसून हुई।

स्थुल म या कि श्रकस्मात् पात्रान का होजन महसूर हुई । मैं टड़ी गया किन्तु वहाँ से लौटने के पाँच ही मिनट

बाद फिर टट्टी लगी, इस तरह दो-तीन बार टट्टी जाने के बाद मेरे सिर में चकर आने लगे और हाम फैर कमलोर होने सगे। अन मुम्में इसनी भी शक्ति नहीं रह गई कि उठ कर कही बादर जा सहें। मेमें रहोगे में कोई था भी नहीं जिसको सदायता के लिए बुलार्के। किर में चारपाई पर के किस्तीने हटा कर उमें नाली के पास से जाकर उसी पर सेट गया। कैन्सर की बोतल की छोर देखा नो यह भी खाली थी।

अन्ततः परमात्मा के ही भरोसे लेट गवा और उसी चारपाई पर से ही टर्डी फला रहा। ट्रिडी के लाय-ताप के भी शुरू हो गई यो। में कुछ पबस गया किन्तु करता ही क्या? सीचा, चलो भवामी के भरोसे एडे रहो।

भरोसे पड़े रहा। संपीम से रात की गाड़ी से ६—१० बचे के लगभग देवनन्दन पाड़े आ गये। सुम्हे ऐसी स्थिति में देखकर बहुत धवराये और कुछ

भाई था गये। मुम्ने ऐसी स्थित में देशकर बहुत धवराये थ्रीर कुछ हैं थ्रांसे से हो गये। कहने तमे कि भाई धीरन, खन क्या होगा है मेंने उन्हें सान्तता देते हुए तथाय दिया, इस समय यह सीचने के अवसर महीं हैं, हम जल्दी से जाकर वानकी प्रधाद के यहीं से हैंनकर की योतल ले खाखों। आनकी प्रधाद जी का पर खाअम से ५ मिन्स का रास्ता था, देवनन्दन सिंह चले गये छीर शीम ही दवा लेहर लीट श्राये। कैम्मर तो नहीं मिला किन्तु कोई दूषरी दवा लाकर पिलाई। जानकी प्रसाद जी मेरी वैसी श्रवस्था सुन कर मेरे पास न श्राकर सीथे डाक्टर के पास चले गये। इसी बीच में मेरा हाथ-पि एंटोन लगा श्रीर कमश्रः में बेहीशा हो गया। डाक्टर श्राये, मेरी दवा राह हुई किन्तु मुक्ते कुछ भी पता नहीं चला। जब में होश में श्राया तो मेरा कै-दस्त बन्द हो चुका था 'श्रीर में नरामदे में एक दूषरी चारपाई पर लिटाया जा चुका था। इस श्राकत्मिक बीमारी में मैंने विच्छुत कमज़ीर बना दिया। पंदह-वीस दिन के बीमारी में श्रीने टाँडा से बुला ले गये। पन्द्रह-वीस दिन बहां रहने के परचात् जब मुक्तमं कुछ यांक श्राई तो में रेल-द्वारा घर चला गया। सगमग दो माह पर रहना पड़ा जिससे गाँव श्रीर बढ़ां के लोगों से स्नोई साबग्रा

नहार तर प्रका ।

पत समान ही कर रहा था कि तुम्हारा पत्र आ पहुँचा । पत्र

बहुत देर से मिला है । केल में पत्रों के आदान-अदान की व्यवस्था

बहुत दांवपूर्ण है । इसारे एक साथी का तार ७ दिन में मिला था।

तुमने शिका-पन्नच्यों जो किताब मेजने को लिला है उसे श्रीम मेज
देना । यह मी का है, पढ़ टालूँगा। वाद को सम्म मिलना का किता।

होगा। में श्र-च्छी तरह हूं। सत शैरड बहुन बढ़ा है। प्रमाकर आई,

हुन्च्यास आई श्रीर सक्की नमस्कार पहुँचाना। नमस्कार।

ि **१५**ी

## दूसरी समस्याएँ

E--=-Y!

यीमारी के परचात में अपने माई के वास शिमला चला गवा!

उस वर्ष मुलेखा और मुचेता । एएट्रेंस का इम्तहान देकर गाई साहव फे ही पास शिमला गई हुई भी । छतः वे भी मुक्त को साथी मिल गई । हम तीनों भाई बहिन जंगलों में खुद घूमा करते थे। में उस जोरां हैरा और गांव के विचय में कुछ वार्ते वताया करता था। इस प्रकार लगभग डेड्न माह खानन्द-पूचक समय विवान से मेरा स्वास्थ्य विल्कुल ठीक हो गया और में अकनयपुर, लीट खावा। रांडा का चार्च दूचरे भाइयों ने ले लिया या और खब मेरे लिए कोई लगल ज़िम्मीदारी का काम नहीं रह गया था। किन्तु किर मी मुक्ते एक ऐसा काम दे दिया गया विस्ते मुक्ते देहात में बाले का पूरा खबसर मिलने लगा।

में गिर समय गांव के देहात में चिर्च का प्रचार करता था, उस समय उनके शार्थिक पहलुओं पर भी काफी दिचार करता था। फेलावाद जिले में दर्द नहीं देहा होती। में सवाई और ट्वांड़े के हिसाव एर दुन बरलाता था, हिसाव लगाने पर मुक्ते चात हुआ कि इस तरह कात कर देहात के लीग अपना कपड़ा नहीं बना नकी। क्वींक कचड़ा वगैरद निकाल कर उनको इतनी कम वचत होती थी कि मेरे लाल हिसाव लगाने पर भी उस वचन से उनके सम्यूर्ण परिवार को कपड़ा मिलना किसी तरह सम्मय नहीं होता था। इस विषय पर में राजाराम माई से मी शालीचना प्रचालीचना किया करना या।

राजाराम भाई भी जब चलें पर आर्थिक दृष्टि से विचार करते तो वह भी उती परिशाम पर पहुँचते थे। किन्तु विवाद करते समय वह इस बात पर विदेश करते समय वह इस बात पर विदेश करते देते थे कि हमारी देहात में हसके अपने कि तमा होता है। उनका पर सहारानपुर तिले में है कीर उभर के किसान अपने सेत की ही वहें से सुन कात कर बेचते हैं जिस से उनहें लाम होता है। वे प्राचीन काल से चन्तों कातते चले आ रहे हैं। यदि वे अपनी कई स्वापारियों के हाम बेचते हैं तो नहीं मंदियों की अपेसा

वही सुचेता देवी प्रथ देश के प्रसिद्ध जननायक प्रीर वर्तमान (१६४०)
 राष्ट्रपति धाचार्य कृपलानो की पत्नी हैं । संपादक ।

समग्र ग्राम-सेवा की ग्रोर

उन्हें सस्ते दामों में वेचनी पड़ती है। इसलिए रुई की खेती बिना सूत कात कर वेचने में उन्हें यथेष्ट लाभ रहता है। चर्सा पंगु है किन्तु ग्राकवरपुर की ग्रावस्था इसके प्रतिकृत थी। यहां वड़ी मंडियों से महिगी रुई खरीद कर किसानी को दी जाती थी। जिससे वह उन्हें और भी महनी पड़ती थी। इह प्रकार सहारनपुर के किसानों के समान श्रकवरपुर के किसानों को <sup>बच</sup>़ होनी ग्रसम्भव थी। इसके ग्रानिरिक किसान जो वस्तुएँ घर पर पैरा कर लेते हैं, उसका कोई मूल्य नहीं समक्तते । घर की बई कात कर कपड़ा बनवा लेने में उन्हें सम्पूर्ण मुनाका ही मालूम होता है। पर की रुई से जितना भी सून काता जाय सबका कपड़ा बनवा कर प्रशेष किया जा सकता है, किन्तु जो किसान हुई ख़रीद कर कातते हैं, उन्हें ता ग्रपनी कताई से दई का दाम भी चुकाना पहता है। थ्रतः फैज़ाबाद के किसानों को बचत की कई से सूत कात क कपड़ा पूरा करना श्रमम्भव ही था। इस प्रकार के बाद-विवाद श्री चिन्तन करने से मुफे अनुभव हुआ कि फैजाबादी किसान जब तक दर्र की रोती स्वयं नहीं करें ने, तब तक चर्खें की समस्या इल होना कड़िन धी है। इमलिए टाँटा में रहते समय गाँव वालों से रूई बोने के लिए कहता था। उन्हें यह समभाने में विशेष कठिनाई नहीं पड़ती थी हि पर की रूई होने पर उनकी कपड़े की समस्या हल हो लायगी। अभी इनका प्रचार प्रारम्भ ही किया था कि मैं बीमार पह गया और टीडा में पड़ा रहा। इस समय देवनन्दन माई मेरी देख भाल वरने तम मेरा कार्य में भालने के लिए इके बहे। मेंने उन्हें कवान बोने की श्रावरतकता समगाई श्रीर कहा कि श्राप यह प्रचार जारी रनलें। है टौडा के इलाही में पहले ही ने बाको मशहूर हो चुके थे। सन् १६२१ षे बान्दोलन में ही सम्पूर्ण नहसील के लॉग उन्हें 'बाबा देवनन्दन' नद्द पर गम्पोधित करते ये । अनका स्वास्तान सुनने के लिए <sup>सर्वी</sup> विमान इकट्टे ही जाया। करते ये । उन्हीं दिनों ये ब्रान्दोलन में कार

٣Y

करते हुए जेल भी हो श्राये थे ! यहाँ के लोग उनके विषय में मुभसे पूज़ करते में ! इसलिए उनके प्रचार का बहुत प्रभाव पड़ा श्रीर बहुत से लांग रुद्ध बाने के लिए तैमार हो गये !

मैं थर जाते समय देवनन्दन भाई से कह गया कि वे इसका श्रनुमान कर लें कि कितने लीग कपास बोने को तैयार हैं श्रीर उसी ये अनुसार कपास के बीज ख़रीद लें। मेरे कहें मुताबिक उन्होंने मेरे व्यवकाश-काल में ही, जब में शिमला में रह रहा था, सारा हिसाय लगा लिया था स्त्रीर लगभग ११ बोरे कपास के बीज ख़रीद लिये थे। किन्तु जुनके इस हिसाय में गलती थी। ११ वोरे वीज बहुत अधिक थे। इस सम्पूर्ण बीज की खपत उस द्वेत्र में नहीं हो सकती यी। जिस समय मैं शिमला से लौटा, बहुत थोड़े बीज किसानों में बॉॅंटे जा सके थे ! आश्रम के लोग मुक्तने कहने लगे कि यह त्कान छापटी का उठाया हुआ है, इसलिए सम्पूर्ण बीज के बुआने का उत्तरदायित्व आप ही पर है। बीज बास्तव में बहुत श्राधिक ये श्रीर बगैर तूफानी कोशिश के उनकी खपत का कोई चारा नहीं था। इस बीज के बोटने के षिलसिले में मुक्ते काफी दूर तक जाना पड़ा। मैंने स्थान-स्थान पर वीज का स्टाक रखवा दिया और एक बार निकंलने पर दछ-बीछ दिन तक बापन नहीं आता या । विनीला बोआने के विलिन में एक रूप बात दिखाई पड़ी। वह यह कि हमारे यहा के किसान खेती के कार्य में किसी प्रकार की कोई नई वात करने के लिए नहीं तैयार होते हैं। देहात में मेरे अधिक परिचय के कारण लोगों ने एक कट्टा या दो कट्टा के लिए बीज तो अवस्य खरीद लिया किन्तु उनमें से अधिकतर लोगों ने उसे नहीं ही बोया ! जिन लोगों ने बोया भी उन्होंने उसे दूसरे अनाजों के साथ मिला कर योगा। इन वालों का श्रनुभव तुम लोगो को सेवाग्राम की तरफ भी होता होगा ।

विनीला वॉटने के सम्बन्ध में मैं टौंडा के पूरय काफी दूर तक पता गया और इस प्रकार मुक्ते विङ्हर परगना में यूमने का काणी समग्र ग्राम-सेवा की श्रोत मीका मिला। इस में पहले में बिइहर में बसी गर्ध खेती के खिए श्राया था। उस सेत्र में श्राधिकतर सत्रियों ने हैं।

बिनीसे का प्रचार गांव देखने को मिसले थे। ये लोग साधारखत्य अच्छी स्थित में मालूम होते वे और हमारे काम ने विच्छुल पूणा करते थे। पराने के पूर्वी भागों में दूमने से मुक्ते एक नया अनुभव हुआ। में पहले लिख चुका हूँ कि हॅछवर और ग्रंट के देखा में भी बासण और चित्र मेरे काम से इतनी नकरत करते ये कि मुक्ते वात करना भी अच्छा नहीं समकते थे, लेकिन इस्ते के लोगों में कुछ शहरी सम्मता अवश्य दिखाई देती थी। शहरी सम्मता का अर्थ यह कि दिला में ता में लोग काफी पूणा रखते में अपना का अर्थ यह कि दिला में ता में लोग काफी पूणा रखते में और अर्थ से खूब चिक्ती-पुषड़ी वात करते थे थे भी मंत्री करते थे और बीव भी मिरते थे और बीव भी मिरते होती थी। करते थे और बीव भी मिरते होते से किन्न मुक्ते रास को टिकाने में सभी प्रशांते पे। यथिन लोगों को कररी वात-चीत काफी अर्थ्य होती थी सिर्ट

चार-पाँच दिनों में मुक्ते मालूम हो गया कि ये लीग् चर्ला ब्रीह हमारे ब्रान्टीलन से कासी नजरत करते हैं। किशने ही व्यक्ति से मुक्ते से कासी नजरत करते हैं। किशने ही व्यक्ति से मुक्ते से खार राज्य से कासी ब्राह्म की स्थान की चीर कर रहे हैं। यहां के लीगों के शिर पर चड़ा हरे हैं ब्रीह खारी हमाज-प्रंचला को चीर कर रहे हैं। यहां के लीगों में हाटि लीगों के प्रति उननी ही पूणा के माय देवने में ब्राया, जिनना शहर के पहुँ-लिले मध्यम भेगी के लीगों में। यहां के टाइट छोटी जानि के लीगों के साथ धीर्य वर्ण भी नहीं करते थे।। इस प्रहार की मायना मुक्ते छन्द स्थानों में जी देवने में मिली भी किन्तु इतनी ब्रविक मात्रा में नहीं। इस प्रहार में मोहिनचे को देव कर मुक्ते यह खदुक्त हुआ कि चाहे सोन ही मध्यम भेगी के लीग हो चाहे सहर के, जिनमें भी पारचाल्य वंग भी स्वस्त भेगी के लीग हो चाहे सहर के, जिनमें भी पारचाल्य वंग भी करती विकादपूर्व सम्बाद्य की भावना जिननी ख्रविक मात्रा ह्याई है उनके हुद्य से मनुष्या की भावना उननी ही ख्रविक मात्रा हो है हिनके हुद्य से मनुष्या की भावना उननी ही ख्रविक मार्ग

में कम हो गई है। उनके विचार से जो लोग उनकी अपनी श्रीणी के हैं, उनके साथ तो वे ऋत्यधिक और ऋशकृतिक रूप से मृदु व्यवहार करेंगे, किन्तु जिन्हें वे छोटा समफते हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे कि मानों उन्हें मनुष्य ही नहीं समभते । यहाँ के ठाकर गेरे साय जिस प्रकार श्राच्छा व्यवहार करते ये उसी श्रमुपात से छोटों के प्रति नफरत श्रीर श्रत्याचार का व्यवहार करते ये ! शायद तुम सोचती होगी कि १७ साल बाद अब अवस्था कुछ मुधरी होगी किन्तु अब भी पैसानहीं हुळाहै। इधर १६३⊏-३६ में जब मैं विङ्हर गया तो देखा कि छोटी जातियों के प्रति लोग ठीक उसी तरह से पृशा और अत्याचार का व्यवहार करते हैं। वहाँ के जो लोग कांग्रेस में शामिल हैं वे भी इसते बरी नहीं हैं। उस समय मैं यह सब देखता था श्रीर ·सोचता था कि भारत के वे प्राने दिन कव लीट शार्वेगे जब हिन्द्रस्तान में ग़रीब से ग़रीब लड़के राजाओं के लड़कों के साथ ग़ुर-गृह में श्रपने द्वाय से गौबों की सेवा करते थे श्रीर घास छीला करते थे, जब गौंव के हर छोटे बढ़े एक दूसरे से ख़ादर ख़ौर सम्मान का व्यवहार करते थे। पश्चिमी भेद-भाव की भावना ने ही तो आज श्रेगी-संघर्ष कारूप ले लिया है !

में बीज बुजाने के सम्बन्ध में बात करते-करते कहां चला गया। इस सींबांगि इन सब बातों का सम्बन्ध थील बुजाने से क्या है। किन्तु उस बुजाई के प्रयक्त में भेर हृदय में जो जो मायनाएँ उठा है। किन्तु उस बुजाई के प्रयक्त में भेर हृदय में जो जो मायनाएँ उठा होता। इस प्रकार के सतत प्रयक्त से करीय-करीय सभी विनील समास कर दाले थे। इस बाल में मुक्ते जो दो-एक बातें देखने को मिली थीं, उन्हें भी कह देना सुरा न होगा। इससे देहात के उस समय के समाज के समयन में थोड़ो सी जानकारी मिल जायगी। में ज्ञाम तौर से सहुने मीराज तक के ही देखत में मिनील का मचार कर रहा या, क्योंकि वहीं तक ज्ञाक्षम के सून का केन्द्र था, उठाके पूर्व की ज्ञीर कोई केन्द्र

दम समम सम-सेवा की खोर न होने के कारण उघर जाना वेकार समका। एक दिन विनौला लेकर मोटर से जहांमीरगंज जा रहा था, उसी मोटर में एक जमींदार के सङ्घे, जो सुनविंदी में शिखा पा रहे थे, मिले। मोटर में ही मेरा उनसे पिचव हो गया। उन्होंने मुक्ते अपने गांव कम्हरिया विनौला ले चलने को कहा। कम्हरिया जहांगीरगंज से द्रमील की दूरी पर है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे अपने आस-पास में काफी विनौला में चवा देने का प्रवक्त करेंगे। पूरव जाने में सुक्ते जो पहला गांव मिला बह काफी अल्का मालूम होता था। उस गांव में एक अल्का-सा मकान दिलाई दिया।

मैंने समभा कि यह मुखिया का मकान होगा, (जब से मैं बिड़हर में पूमने लगा या, ज्यादातर मुखिया के ही घर जाता था छीर वहाँ ते इसरे स्थान को चला जाता था।) यह सोच कर उसके वरामदे में जा नरून विद्या हुन्ना था उस पर जाकर बैठ गया। लगभग न्नाध घएटा बैठने के परचात् भीतर से एक स्त्री निकली। उसकी वेशा-मूर्पा श्रीर कपड़ा श्राद के देखने ने मालूम हुआ कि मैं किसी भले घर में श्राया है। मैंने उससे पूछाकि यह मुखियाका घर है क्या रिष् श्चनजान श्रादमी को इस तरह से बेठे हुए देख कर उसे कुछ श्राश्चर्य-सा हुआ किन्तु मेरे प्रश्न करने पर वह दरवाजे के पास नीचे बैठ गर्र श्रीर पूछने लगी कि श्राप मुखियाका घर क्यों तलाशा कर रहे हैं! मैंने श्रपना उद्देश्य उमसे कह मुनाया । इस पर उसने उत्तर दिया कि श्राप को परीशान होने की जरूरत नहीं है। मैं सम्पूर्ण प्रवस्य कर ट्रेंगी। इतना कहने के बाद वह कहीं बाहर चली गई छीर योड़ी देर में लीट श्राई। एक श्राटमी मेरे लिए हाथ पर घोने का पानी लामा। में थका हुआ तो या ही, हाय-पैर घोकर निश्चिन्त होकर बैठा और उग की के दिये हुए चवने ग्रीर रम का सहुपयोग करने लगा। मेरे रस पी चुक्ते के बाद यह स्त्री वहाँ वैठ गई श्रीर गाँची बाबातमा श्चन्य दुनिया मर की तमाम बार्ते करने लगी। लगमग बंदा-उंद पंटी परचात् गाँव के बहुत से लोग यहाँ इकट्टा हो गये और उस स्त्री ने

दूसरी समस्याएँ

योड़ा-थोड़ा विनीला लेकर श्रपने खेत में बोयें। मैंने भी उन्हें, चर्खा चलाने के प्रायदे, गांधी जी के उपदेश तथा रूई वैने के काम ग्रादि बातें समकाई । सब लोग योड़ा-थोड़ा बिनीला लेकर चले गये किन्तु दो-एक श्रादमी वहाँ रह गये। शाम भी हां रही थी, मैं सोच रहा था कि अब क्या करूँ ? उस घर में टिकना तो मुश्किल था क्योंकि वहाँ एक स्त्री और सिर्फ एक छोटी-सी लड़की ही रहती थी। उस समय किसी अन्य गाँव को चलना भी असम्मव ही सा लग रहां या। मैं इस पकार दिविधा की परिस्थिति में पड़ा हुआ था कि इतने में ही एक सुसलमान, नो काकी अच्छे कपड़े पहने हुए ये और शहरी दंग के मालूम होते थे, वहाँ ग्रा पहुँचे । उन्हें देखते ही वह स्त्री कह उठी "शात्रो, जिलेदार साहत्र ब्राम्रो" ब्रौर ब्रायन्त पनिष्ठता के साथ मस्कराते हुए बोली कि "लें छो छाज इसरे घर में चरित्रहीना के पाहन ऋाएना, ऋाज तुहरे सब के नाहीं चली।" उस स्त्री की बात-चीन करने के दंग से मुक्ते एकदम घर में सन्देह हो गया कि कहीं में किसी बरे स्वभाव वाली स्त्री के घर में तो नहीं आ गय १ में बड़ी धवराहट में पड़ गया और

उनमें मेरे आने का उद्देश्य बताया और कहा कि सबकी चाहिए कि

सन्देह हो गया कि कहीं में किसी दुर स्वभाव वाले की के घर में तो नहीं था गय ! मैं वही धवराहट में पड़ गया थ्रीर भीरत ही नहीं से बल देने की बोची किन्तु गोड़ी ही देर में छापने को सम्हाल लिया और सोचा कि मुक्ते गाँव के विषय में अध्ययन तो करना ही हैं किर यह नथा अधुभव बची झीड़ हैं हैं छत: निश्चित्त होंकर के रहा। उस स्त्री ने लिले दार से भीरा पित्रय कराया थ्री मुम्मते तथा जिलेदार से वार्ते होंने लगी। यह स्त्री अन्दर चली गई। विलेदार भी उसी रास्त्र पर बैठा हुआ या जिस पर में। यह विनीले निकाल निकाल कर देखने लगा और मुम्मते उनके बोने के नियम पुत्रने लगा। योड़ी न्देर में एक आदमी दोनीन चारपाइयी लाक्र

समग्र शाम-सेवा की ग्रोर

एकाथ वात कर लिया करते थे। इस प्रकार हम सभी लोग उस संध्या-काल में बात-चीत में समय काटने लगे। थोड़ी देर बाद वह स्त्री भी श्राकर इस धार्तालाय में शामिल हो गई। श्रव सब की बात-चीत वे ढंग से मुभको उस स्त्री के चरित्रहीन होने में रंच-मात्र भी सन्देह नहीं रह गया। योड़ी देर बाद सब लोग उठ पड़े और चलने के लिए तैयार हो गये। जिलेदार भी उठ पड़ा ग्रीर सबेरे ग्राने का वादा करने चला गया। जिलेदार के चले जाने पर में यह सोचने लगा कि रात कहाँ विताऊँ । ब्रॉधेरा काफ़ी हो चुका था, दूसरी जगह जाना मुश्किल या इसलिए मैंने उसी तस्त पर पड़े रह कर रात काटने का निश्चयकर लिया। उसस्त्रीने मुक्तसे पूछाकि द्यापक्यां साना वनावेगे र त्राप जैसा कहें में वैसा प्रवन्य कर दूं। उस समय उस स्त्री की बात-चीत से मुक्ते ऐसा प्रतीत हुआ कि यह यह समक्त गई है कि मैंने उसकी बातें जान ली हैं। क्योंकि श्रव वह मुक्तमे बातें करने में कुछ भिभक्ती थी श्रीर घवरा सी जाती थी। मैंने उसे उत्तर दिया कि ग्राखिर तुम्हें भी तो कुछ वनाना-खाना है, उसी में में मोड़ा हमें भी दे देना। में ब्रालग बनाने की भाभट क्यों करूँ! मेरी इस यात से उनका चेहरा शर्म से लाल हो गया और मोड़ी देर के लिए उसकी ज़बान बन्द हो गई। किर यह बहुत हिचक के साथ बोली— ''भरया इमार ख़ूत्रा खाये माँ कोई इरज तो न होईना ! छागर कीनी दरज होय न इंतजाम होय सकत है।" मैंने उससे कहा-"माई, मनई मनई के बनावा साई तो यहमाँ इरज का होई !" फिर यह श्रन्दर चली गई और में उसी तस्त पर लेट गया। दो घंटे के बाद उस सी ने मुफ्ते बहुत प्रेम ने गाना खिलाया। श्रव तक उनकी फिक्फ भी मिट गई भी श्रीर यह गाना परोखते समय गाँची वावा की यात पर्दें भड़ा के नाय पुत्र रही थी। उनके साना सिलान नारी का यही के द'ग में मुक्ते यही भावना दिनाई दी जो हर जगर मशानन मानुष्व दिलाई देनी है। यह है मारतवर्ष का नारी-हर्य,

80

दूसरी समस्याएँ ६१

जो मातृत्व की भावना से मरपूर रहता है। भारत की स्त्री के हृदय में प्रेम श्रीर श्रद्धा की जो भावना होती है, फिर चाहे वह किसी धर्म, किसी जाति श्रीर किसी श्रेणी की हो, वह शायद संसार के किसी श्रन्य

देश की की में नहीं होगी। एक भी जो खुले आम अपनी चरित्रहींगता का परिचय देती है, उसके हृदय में भी इतना मेम और अदा
भीजूद है कि उसका अनुमय कर अवाक हो जाना पढ़ता है। किन्तु
हमने की जाति को विकुड़े रहने के लिए कितना विवय कर रख्या
है। अगर तमाज में इनको अपना उचित स्थान प्राप्त हो जाय तो
हमें बीवन की लड़ाई में इतनी परीशानी न उठानी पड़े।

प्रातःकाल में उठ कर स्पीमता से चला जाना चाहता था किन्तु
उस खी ने सुमको रोका और कहा कि 'विना जलपान किये में नहीं
जाने दूँ भी।' इरलिए सुक्ते चड़ी पर बैठ बाना पड़ा। योड़ी देर में
जितेदार भी बहां आ पहुँचा। उसने मेरा बचा हुआ सम्पूर्ण विनीला
सरीद लिया और कहा—"लाओ, मैं भी अपने वहीं सुवा हूँ गा।"

पानी पीकर में उस गाँव में चल दिया और जहांगिरगंक की
और वासस आने लता। उत स्थान से बहांगिरगंज प्राप्त र भील
हूर था इसलिए सुक्ते राहते में काफी समन तम। मार्ग चलते-सलते

करते उससे स्पष्ट दांस पड़ता था कि उस स्त्री की चरित्रद्वीनता बिल्कुल खुर्ली बीज़ है। इत पटना के परचात् में बही कहीं भी गया, इस पटना के सम्बन्ध में धूनु-ताल करता रहा। बोगों ने बताया कि इधर के गाँचों में इस प्रकार की सिची अधिक हैं जो प्राय: विभवाएँ होती हैं। अधिकांश उच्च घराने की होती हैं; इनके पास जीवन-पापन के बिए कुछ मूमि होती हैं; ये छपने घरों में स्वतंत्र कर से रहती हैं;

मैं उत स्त्री के विषय में सीचने लगा। ऐसी स्त्रियों मैंने पहले कभी नहीं देखीं थीं। उसका पर श्रीर उसके रहने की शोली बाबारू स्त्रियों की तरह नहीं प्रतीत होती थीं किन्तु किर भी लिस डंग से सीमान् सीम उसके नहीं एकत्र होते श्रीर उसके साथ निस्त प्रकार का स्वसहार 83

इनका स्वतंत्र रहना ही इनके विगड़ने का कारण होता है; गाँव के लोग इनके ग्राकेलेपन का लाभ उठा कर इनसे दोस्ती का सिलसला कायम करते हैं श्रीर इनका जीवन बरवाद करते हैं। मुक्ते यह भी विदित हुआ कि गाँव के अच्छे कहे जाने वाले व्यक्ति ही इनसे विशेष सम्बन्ध रखते हैं।

इस कथा में इतना तो स्पष्ट ही हो गया कि उस समय का समाज इस किश्म की सामाजिक दुर्नीति से परिपूर्ण था। त्राजकल इस दिशा में कुछ मुधार अवस्य हुआ है क्योंकि उस समय ऐसी लियों के घर पर त्राना-जाना और उठना-वैठना समाज के लोग बुरी निगाह से नहीं देखने थे, किन्तु ग्राज कल इस प्रकार के लोगों के प्रति काफ़ी विरोध प्रकट किया जाता है। यद्यपि आज भी समाज में इन बुरा-इयों में मर्यमा मुक्त हुए लोगों की संख्या बहुत कम है। मैंने इम प्रकार के लोगों को भी देखा है जो स्वय इस बुराइयों में अनुस्छ रहते हैं किन्तु इसी कोटि के दूसरे व्यक्ति को काफ़ी भला सुरा कहते है। फिर भी इतना तो स्पष्ट ही है कि समाज की यह श्रानुभव होते लगा है कि यह कार्य बिल्कुल नीनि-विद्युद्ध है। श्राज-कल के प्राम-मुधारक के मामने इस बुसई को दर करने का भी एक ग्रत्यना श्रावश्यक कार्य है।

उम दिन में जहाँगीरगंज से श्रम्भवरपुर लीट खाया। इपर विशीलाभी लगभग गमान हो चुका था, जो बचभी गया था उमे योंने या श्रामर नहीं रह गया था। इमलिए में श्राक्तवरपुर में ही रहने लगा। श्राज का पत्र बहुत सम्मा हो गया। इतके पश्चात् मेरा गाँवी में श्राना जाना भी बन्द हो गया, श्रय उनके सम्बन्ध में मुक्ते कुई तिराना भी नहीं रह गया। ऋतएव ऋष ऋपनी देशनी राम पहानी ममान परता है।

दुम लोगों की क्या स्वर है ! मीतुमा क्या कर रही है ! मैं जर वरी जाना था तो वह मुक्ते पहानी मुनाने के तिए तम रिया करती भी। उते वह राज्वी कहानी सुना देना श्रीर उससे कहना कि वह सुके लिखे कि यह कहानी उसे कैसी लगी? लिखना तां वह श्रवश्य पींच चुकी होगी। नहीं लिख एक तो मन मन में बता दे। में श्राकाश में पूछ कर जान लूँगा। ठीक होगान है उसे प्यार कहना। सबकी नमस्कार।

[ १६ ]

## देश-भ्रमण की कहानी

१६---४१

ग्रकवरपुर लौट ज्ञाने के पश्चात् भेरे ज़िम्मे कोई खास काम नहीं रद गया । एक प्रकार से वैकार ही रहता था श्रीर यदि कोई रोगी श्रा जाता तो उसे दवा दे दिया करता था । श्रमहबीग श्रान्दोलन पूर्ण रूप से दव चुका था । देश के भीतर निराशा-ही, छाई हुई थी, स्वभावतः उन सभी कार्यकर्तात्रों के समझ कुछ पराशानी-सी थी जा ग्रपने व्यक्तिगत जीवन में वापस नहीं चले गये थे। ब्राश्रम में भी इस प्रकार की चर्चा हुआ करती थी । अक्रवरपुर में जितने व्यक्तियों ये लिए काम था, इम लोगों की संख्या उससे बहुत अधिक थी। इसलिए हर कार्यकर्ता के लिए कुछ न कुछ वेकारी रहती ही थी। मुक्ते भी उस समय कोई ज़िम्मेदारी का काम नहीं था, हाँ, जिन-जिन व्यक्तियों के पास विनौते का स्टाक था, उनका हिसाव लेने के लिए कभी कभी बाहर चला जाया करता था। जब लीट कर श्राश्रम में श्राता था तो ग्राश्रमी माइयों को देश-विदेश भ्रमण करने की योजना वनाते हुए देखता था । इन योजनात्रों पर त्रापस में विवाद भी चला करता या । मैं भी योड़ा-वहुत इस ग्रालोचना-प्रत्यालोचना में ग्रावश्य सम्मिलित होता या, किन्तु कोई विशेष दिलचरपी नहीं रखता था।

हिंश समझ आम-सेवा की श्लोर एक दिन दोपहर के समय बाहर से लौट कर श्राया तो देखा कि श्राश्रम के भाई लोग भ्रमण की बात-चीत कर रहे हैं। बहस इस बात पर भी कि भ्रमण का रूप किस प्रकार का हो है सब लोग पैदल ही चलने की बात कर रहे से किन्तु विवाद मुख्यतवा इस विषय पर भा कि वेश-भूषा कैसी हो, कहाँ ठहरा जाय, कितनी दूर चला जाय है गरे

श्राते ही लोग पृष्ठने लगे कि घीरेन्द्र तुम्हारी कया राय है! हमें कित तरह जाना जाहिए । मैंने उनकी सारी वालें सुनकर उत्तर दिया कि जाना-बाना तो किसी की है नहीं, क्यू में मबहस करने से तथा लाभ रे पर लोगों ने विवाद करना नहीं बन्द किया । सहसा मैंने कहा कि मैं कर निकलंगा श्रीर उसी समय बताऊँगा कि निकलने का व्याप्त पर होना चाहिए । जिसे मेरे साथ चलना हो वह सुभी से निश्चव करते । रात के समय भी इसकी चर्चा ज़ीरों के साथ चलनी रही। मैं यह सीच कर कि श्रव नो मैंने चलने का निश्चय कर ही लिया है किर चर्चा से स्था लाभ, उस चर्चा में समिलित नहीं हुआ। किन्द्र हरम में यह हन सेचा हुआ था कि यदि से श्राक्षम हो इक्त चला जाता है तो आध्रम के प्रति कर्तव्य का हनन होता है। किर जी कहता जाता है तो आध्रम के प्रति कर्तव्य का हनन होता है। किर जी कहता

जाता है तो आश्रम के प्रति करतेय का हनन होता है। किर जी कहता भा कि यदि में पैदल पूम कर, काओ मुस्क देख एका तो देश के भिन्न भिन्न प्रदेशों का, विभिन्न प्रकार दी श्रीख्यों का अध्ययन के जाता है। विभन्न प्रकार दी श्रीख्यों का अध्ययन के जिला में प्रति के ही थी। इस समय काम भी बहुत अधिक नहीं या इसलिए मेरी प्रहित चलाने की दी अरे अधिक भूकी हुई थी। में इस प्रकार दिविधा में पड़ा हुआ था कि एकाएक हमारे पुराने साची राजाराम भाई पर ने आ गये। ये सु-सान महीने पहले अपने माई की बीमारी के कारण पर चले गये थे 1 जाने के समय के अब तक हम लोगे के उनके सम्यक्ष स्व का अव तक हम लोगे को उनके सम्यक्ष का बात स्व के स्व तक हम लोगे को उनके सम्यक्ष स्व आपने सम्य देश के राजारिक आपने साम देश के साम साम देश के सा

रहे थे। इस लोगों ने राजारास भाई के सम्बन्ध में भी मही होच लिया था कि अब ने आध्य में नहीं आवेंगे। किन्तु उनके इस आकर्सिक पुतरागमने से मुक्ते ऐका प्रतीत हुआ कि यह ईश्वर की बहुत बड़ी क्या . है कि उठने राजारास भाई को यहाँ ला पहुँचाया। अब मेरे जाने से आध्य को लेश माल मी हानि नहीं होगी। में निश्चित्त होकर आध्य को लिश माल मी हानि नहीं होगी। में निश्चित्त होकर आध्य को विविधा नहीं रह गई। रात को निश्चित्तता से सोया। सबेरा होने पर रगल लम्बे शाल चीड़े दो गमछे, दो लेंगीटे, एक भोला और एक लाठी लेकर जिस स्थान पर वैठ कर अन्य आध्यों माई वात-चीत कर दे ये नहीं आप एहनकर सीया को देवा में दे निवार से इस प्रकार की पोशाक पहनेकर नलाना चाहिए और विवार ये दोनों आयों से चले

बाजा की आक उधार ही चलना चाहिए। अब बताओं कीन कीन 
सितक घोषणा मेरे साथ चलने के लिए तैयार है? जत रान तक 
लोगों ने हमारी बातों की मामीर सा भी एक करोलनहीं दिना था। सम्म रहे में कि नित्य की भीति यह भी एक करोलकल्याना है, परन्तु अब मुक्ते इस मकार तैयार देखकर कुछ आरचर्य में 
आ गये और कहने लगे कि तुम आओ, हम लोग नहीं जाते किन्तु 
मेरे एक सामी श्री श्रीनियास सिंचल मेरी ही तरह पोशान तैयार कर 
मेरे साथ चलने को उसत हो गये। फिर हम दोनों व्यक्ति दीसतपुर 
जाने वाली सहक से होकर दक्तिया विश्वा की और चल दिये।

मेरे इस उपर्युक्त लेखको पढ़ कर संभव है तुम सोचो कि ग्राम-सेवा के अनुभव से इन बातों का क्या स्वयन्य है। तुम्हारा यह सोचना टीक मी है, प्राम-सेवा से इन बातों का कोर्द सीचा सम्बन्ध है। ग्री है। किन्तु इस प्रकार के पर्यटमों ने मेरे मिलक को पर्यात प्रभावात्तिवत किया है, और वे प्रभाव प्राम-सेवा के काम में काफी सहायक हुए हैं। इसके अलिक्ति के प्रमाय प्रमाय या ने सेवा से हम से काफी सहायक हुए हैं। इसके अलिक्ति के प्रमाय प्रमाय यह मेरा संविद्य लेख तुम लोगों के लिए एक दिलचस्य कहानी का काम देगा। बी जो यदि में इस

समग्र ग्राम-सेवा की श्रोर

हत्तान्त को विस्तार-पूर्वक लिखना चाहूँ तो एक वड़ी दास्तान है। जायमी अतएव एकाथ प्रमुख घटनाओं का अनुभव बता कर ही हैंवे

દ્દ

समात कर हूँगा। . श्रकवरपुर से प्रस्थान कर दोस्तपुर के मार्ग से होते हुए हम लीगे ने मुलतानपुर का ज़िला पार कर लिया श्रीर इलाहाबाद की सीमा में

न गुलानपुर का ज़िला पार कर लिया ग्रार इलाहावाद का सामा क दामिल हो गये। अकवरपुर से इलाहावाद लगमग १०० मील हूर है ग्रीर यह दूरी हम लोगों ने ५ दिन में समास की। इलाहावाद स्टेंगर्ग पर ही, अकवरपुर के रेलवे के एक पुराने कर्मचारी श्रीनान्दी वाद है मुलाकात हो गई। वे हम लोगों को देखते ही गर्ग

श्रा गये और श्राइचर्य के साथ कहं उठे- "श्रार लोग यहाँ कहाँ ? आप लोगों की खोज में तो श्रकवरपुर के लोग वड़े ज़ार से ब्यस्त हैं।" उनसे सब समाचार पूड़ने पर प्रकट हुर्छा कि त्राक्षम के लोग प्रथम दो दिन तक हमारे इस तरह, प्रत्यान करने को मज़ाक की बात सममते थे श्रीर सीचते थे कि यही कहीं माय में दिने होंगे श्रीर दो-चार दिन में बापस श्रा जायेंगे। किन्तु तीसरे दिन भी हम लोगों के न आने पर हमारी खोज के तिर् इधर-उधर कार्यकर्ता दी दाये गये । इस लोगों ने नन्दी बाबू ते वह दिया कि आप जाकर उन लोगों को स्चित कर दीजिएगा कि वे लोग श्रव हमारी श्राशा न करें। इम लोगों ने यटी से जबलपुर जाने दा निश्चय किया है, वहाँ से विन्ध्याचल का दश्य देखते हुए द्वारण जाने का विचार रखते हैं, किर द्वारका से रामेश्वर श्रीर रामेश्वर में फलकत्ता जाने का प्रोत्राम है, तहुपरान्त यदि जीवित बचे ती लीट कर श्राक्षम का दर्शन करेंगे। इस सम्पूर्ण यात्रा में दो वर्ष मे कम न लगेंगे श्रीर दो वर्ष में संनार कियर ने किथर चला जायगा; कीन

जाने (दम प्रकार नन्दी बायू को खबना मन्देश देकर इम लोगों ने उनमें विदार ली। खब इम लोगों ने इलाहाबाद ने टिख्ल की खोर देर बड़ावी

19

और अपने पूर्व-निश्चित मार्ग से आगे बड़ने लगे। आधिकतर देहात के ही मार्ग से होकर बार्बा करते थे। लोगों से लाना माँग कर खाते थे और वहाँ समय आता पड़ कर सो बाते थे। प्राय: दोगहर और संस्था दोनों समय किसी न किसी गाँव में टिकते

त्रार सध्या दोना समय किसा न किसा गाव माटकत इंडिंग की,क्रोर ये ग्रोर स्थानीय लोगों से बात-चीत कर के वहाँ की श्रवस्था जानने का प्रयत करते ये—'लोग

किस प्रकार जीवन वस्तीत करते हैं, उनकी आर्थिक हिस्ति कैसी है, समाजिक आचार-विचार किस प्रकार के हैं, हन सभी वातों की जानकारी प्राप्त करने का ध्यान रखते थे। उनके दलगत विचार और अंशीजन्य मनीस्त्रिक का स्थान रखते थे। उनके दलगत विचार और अंशीजन्य मनीस्त्रिक का झ्रप्ययन हम दीपहर और संप्या काल के पांजन-मीगन और रात के लिए विश्वास्थल प्राप्त करने की बातां के ही सम्प्रका में कर लेते थे। न्योंकि हम बातों की पूछ कर नहीं जाना जा सकता।

गींवी श्रीर शहरों का जनकर लगांवी हुए लगमग ६०० मील की वात्रा कर है अहमदाबाद वहुँचे। इस मात्रा में हम श्रूमीर कहे जाने वाले एम्प्रान्त अंग्री के लांगों के घरों में गये, पढ़े-लिसे मध्यमवर्गीय वासुक्षों के घर देसे, देहात के उच्च श्रीर मह कहे जाने वालों का अध्यवन किया श्रीर गांवी के गरी में भी पहुँचे। बदा-कदा के भील श्राहि जंगली जातियों में भी पहुँचे। बदा-कदा के भील श्राहि जंगली जातियों में भी पहुँचे। बदा-कदा के भील श्राहि जंगली जातियों में भी पहुँचे। बदा-कदा के भील श्राहि जंगली जातियों में भी पहुँचे। वदा-कदा के भील श्राहि जंगल दुधा कि मतुष्य केमें उच्च अर्थों के हों वे जाते हैं श्रीर च्यो-क्यों समाज उनके प्रितिक श्रीर क्याराख उन्हें प्राहित श्रीर क्याराख उन्हें प्राहित कर तो तो होता या कि पेटमर भीजन प्राप्त कर वेंगी जाती है। प्रायद ऐसा भी होता या कि पेटमर भीजन प्राप्त कर के लिए हमें २०-२५ चरों की किरी लगानी पहुरों पी श्रीर विमिन्न श्रीख्यों के घरों से घोड़ा-प्रोड़ा भीजन माँग कर इकट्टा करने में,

उनके देने के ढंग को देख कर सहज ही उनकी मनोवृत्ति की ' लग जाती थी। इस भीख माँगने के काम ने हमें यह भी 🧓 कराया कि यदि स्त्रियों न होतीं तो हम लोगों को जो यत्किञ्चित

श्रीर श्रादर मिला वह भी नहीं मिलता। श्रविधि-श्रम्यागत के सम्मान ग्रीर ग्रादर का व्यवहार कंरने की जे

गुजरात का श्रनुभव भारतवर्ष की प्राचीन सम्यता थी, उसका अवशेर स्त्री जाति में ही देखने को मिलता है। इस्त्री

श्रपबाद हमें श्रगर कहीं देखने को मिला तो गुजरात में। वहां बी िलया वाहरी लोगों के लिए कुछ करना पसन्द नहीं करती हैं, वा त्रानुभव मुफ्ते उस प्रदेश के भ्रमण से ही हुत्रा । यह बात मुक्ते ऐही जली कि सावरमती पहुँच कर जब हमको बापूजी से मिलने का सौमाय प्राप्त हुआ और जब उन्होंने पूछा कि 'मार्ग में लोगों का व्यवहार कैसा रहा' तो भैंने तुरन्त उत्तर दिया-"श्रीर सकतो ठीक है, देवह न्नाप का गुजरात बहुत स्त्रशब मुल्क है।"

हों, में कह रहायाकि उच्च श्रेगी के शिद्धित तथासम्य की जाने वाले लोग माधारण मनुष्यों को घृणा की, ग्रीर संकुचित ही से देखते हैं। मैंने तुम्हें किसी पिछले पत्र में लिखा या कि ये ली जब श्रापनी श्रे गाँ। के लोगों से मिलते हैं तो इनका व्यवहार श्रापारिक रूप ने मीठा श्रीर शिष्ट हो जाता है। इस यात्रा की दो एक घटनाओं के मुनने से इन बातों का तुम्हे श्रीर स्पष्ट श्रानुभव हो जायगा श्रीर वहानी के रूप में कुछ मनोरंजन भी होगा। वर्घा में 'मीतुमा' ही इनमें से कुछ कहानियाँ तो भैं सुना चुका हूँ, उससे पूछना याद है या नहीं ?

एक दिन इम लोग ग्वालियर राज्य की सीमा मरदारपुर से ही पश्चिम की श्रोर चले। सरदारपुरतक ता हम लोग मुन्दर जन-समुदान क्षमान मू भाग में हॉ कर आये । किन्तु सरदारपुर से पेयल लंगत ही जंगल या। इमें लगभग १०० मील जंगल पार फरना था। जंगली है (मध्य कहीं कहीं मनुष्यों की छोटी छोटी वस्तियाँ भी देखने को मिल जाती थीं। ये वस्तियाँ भील लोगों की थीं। भीलों के यहाँ छाश्रय

प्रहर्ण करने में हम लोगों को बहुत श्रानन्द झाता भीलों का धातिष्य या। वे अपनी अवस्था के अनुसार मक्के की रोटी,

खीरा, साग ग्रादि सब्ज़ी खाने को देते थे। वेचारे भील दुनिया के शायद ग़रीब से ग़रीब बाखी हैं किन्तु जब इस उनके यहाँ, श्रातिथि के रूप में, पहुँच जाते थे तो सम्पूर्ण परिवार हमारे निकट <sup>कैंठ</sup> कर पहले हमको खाना खिला लेता था<sup>ं</sup> ख्रौर जब हमारे विश्राम

का प्रवन्ध हो जाता था, तत्र वे लोग स्वयं भीजन करने जाते थे। भोजन के परचात् भी ग्राकर बात-चीत करते थे, उनकी उन बाती में अपदर, प्रेम छीर सदाचार की भलक स्पष्ट दिखाई देती थी, किन्तु इतने पर भी संसार उन्हें असम्य ही कहता है। ये लोग कितने गरीय

हैं, इसके अनुमान के लिए तुम्हें एक दिन की घटना का वर्णन सुनाता हूँ। अगस्त का महीना था, हम लोगों को मार्ग में घनघोर वर्षा का सामना करना पड़ा या, मार्ग में कोई गाँव नहीं मिला इसलिए हम लोग तेज़ी के साथ आगी ही बढ़ते चले गये। दो-तीन मील और चलने के पश्चात् एक बस्ती दृष्टिगोचर हुई। हम लोग उसी श्रोर बड़े श्रीर एक,भील के घर पर पहुँचे। उस मील के घर में कोई स्थान र्ऐसा नहीं था, जहां पर पानी न चूता हो किन्तु मैदान की श्रपेत्ता कुछ विचाव तो था ही इसलिए हम लोग घर के भीतर एक स्थान पर खड़े हो गये। घर का मालिक हम लोगों को उत्त श्रवस्था में देख कर <sup>, कहने</sup> लगा कि ज्राप लोगों को यहां बहुत कष्ट होगा, बदि ग्राप पटेल के पर चले बायँती कुछ श्राराम मिलेगा। उस सम्पूर्ण वस्ती में

ं पटेल का ही घर सबसे अपन्छा था। उसने एक छोटी लड़की को साथ 'मैज कर हमें पटेल के घर पहुँचादिया। पटेल का घर, जैसाकि मैं पहले कह सुका हूँ, उस गांव का ही नहीं, प्रत्युत उस सम्पूर्ण इलाफे . का ग्रन्छ। धर समभा जाता था किन्तु जब उसे हम लोगों ने दे

हैरान रह गये। एक छोटा सी घर था, उससे मिला हुआ एक श्रीसारा था। श्रीसारा (वरामदा) दो भागों में विभक्त था, जिस मध्य में जंगली लकड़ियों का एक परदा लगा था। रात के समय एक श्रीर एक श्रीर रिक्रयों रहा करती थीं। उसके सामने एक छोटी थीं महर्दे भोजन बनाने के लिए थी। पटेल के परिवार में बच्चें, एक वेड़ा लड़का, एक लड़की श्रीर उसकी पुत्र-वर्षू थीं। जिंह भाग में पटेल और उसका वड़ा लड़का दोनों सोते थे, उसी भाग के उसने दम लागों को भी आश्रय दिया। हम लागों के निकट ही उस भाग में एक थोड़ा, दो बैल, एक वकरी और उसके बच्चे, तथ पांच-सात सुर्गियों भी थीं। एक कोने में हटी चारपाई, हल और पंच को लाग सुर्गियों भी थीं। एक कोने में हटी चारपाई, हल और पंच सात सुर्गियों भी थीं। एक कोने में हटी चारपाई, हल और पंच सात सुर्गियों भी थीं। एक कोने में हटी चारपाई, हल और पंच सात सुर्गियों भी थीं। एक कोने में हटी चारपाई, हल और पंच सात सुर्गियों भी थीं। एक कोने में हटी चारपाई, हल और पंच सात सुर्गियों भी थीं। एक कोने में हटी चारपाई, हल और पंच सात सुर्गियों सुर्गियों क्षेत्र, दो कमली और मेंत्रे गन्दे करीं रक्के हुए थे।

यों तो ये लोग कपड़े पहिनते ही बहुत कम हैं, पुरुष कीपीन हैं आकार का एक चीड़े कपड़े का दुकड़ा बीधते हैं और क्षियों हमी पर एक छोटा सा दुकड़ा लपट लेगी और बादास्थल पर मीर्फ दुकड़ा वीध लेगी हैं उनकी बड़ी लाई कि उनका बीध लेगी हैं। उनकी बड़ी लाई कि उनका बीध लेगी हैं। उनकी बड़ी लाई की आं आनुमानता बारह तेरह वर्ष को रही होगी, कैपल एक छोटी ही मामुं लायेटे हुए थी। हम लोग जब उस लड़की के साथ चले थे हो राहते में ही पह (पटेल) मिल गया था। उनके हम लोगों की अर्मी देक में लाक रिवारा, उस बैठक का दर्य एक कवाइलाग, गीयाला और पुड़याले आहि के समस्वत कर सा ही प्रति हुआ। पहुँचते ही यह सारा परिवार वहाँ या गया और दस-मन्द्र मिनट में लोगों के स्वार्माता मंदर उपितत हक कर अपने काम पर चल लोगों के स्वार्मात में अपने गांध कर के उत्तर हर रहा दिने छी रही पड़ी हुई री राहोला-सहस छोटी-छीटी वारचाह में तर हैट कर गीर के ख़िता की सम्बत्त का गीर में मिर्सास्य परते लगे। रात पे सम्बत्त का गीर में मिर्सास्य परते लगे। रात पे सम्बत्त का गीर में मिर्सास्य परते लगे। रात पे सम्बत्त का गीर में मिर्सास्य परते लगे। रात पे सम्बत्त का गीर में मिर्सास्य परते लगे। रात पे सम्बत्त का गीर में मिर्सास्य परते लगे। रात पे सम्बत्त का गीर में मिर्सास्य परते लगे। रात पे सम्बत्त का गीर में मिर्सास्य परते लगे। रात पे सम्बत्त का गीर में मिर्सास्य परते लगे। रात पे सम्बत

हम लोग विना किसी पय-प्रदर्शक के ऋागे बढ़े। ऋन्तत: जैसी . लोगों को पहले से ही आशका थी, शाम हो गई किन्तु कोई वर-नहीं मिल सकी। इमे विश्वास हो गया कि इम लोग रास्ता भूल है हैं। उस। जंगल में पगद्शिडवीं तो हर तरफ सी किन्तु हम होने निश्चय नहीं कर सके कि किधर जायें। क्रान्त में श्री निवास जी 🕫 पेड़ पर चढ़ गये। उस पर से उन्हें कोई शहर की तरह ग्रन्छी वर्टी नज़र आई। ऊपर ही से उन्होंने उसी दिशा की ओर निर्देश किय श्रीर मैंने उसके ही श्रनुसार श्रयने मन में दिशा का निश्चवं <sup>इर</sup> लिया। कुछ देर चलने के उपरान्त एक पहाड़ी नदी पार करने हैं लोग काबुद्या राज्य के सदर में पहुँचे। दिन भर की यात्रा ग्रीर गाँ भुलने की परीशानी ने हमें काफी यका दिया या इसलिए एक मन्दिर ये बरामदे में जा कर लेट रहे। थोड़ी देर के पश्चात खाना मांगरे के उद्देश्य से वहा मे बाहर निकले किन्तु बस्ती में जाने पर शह हुआ कि यहां अधिकतर जैनी रहते हैं। मार्गमें हम लोगों को भर्ती भांति श्रनुभव हो गया या कि जैनियों के यहां किसी के खाने वीने में कुछ सुनवाई नहीं होती है, इस जगह भी २०-२५ माबुवा के धानुभव घरों का चक्कर लगाने पर अनाज का एक

कुछ मुनबाई नहीं होती है, द्रमु जगह भी २०-१४ कामुबा के समुभव परों का चनकर लगाने पर अनाज का एक दाना भी नहीं मिला। अन्त में निराध होरां किर उसी रथान पर आ कर देठ गये। किन्तु भू-७ मिनट के ही परचात तीन आदमी बटा आये और हम लांगों को वहां से हट जाने का आदिश दिया। हम लांग भूत और पकान से नूर-नूर हो रों थे अवतः वरों तो जाने को बी नहीं चाहना था हमानेल देठे ही देठे उनने याद विवाद करने लगे, तव तक तीन नार आदमी और आ गरे और प्रमान हम लांग वरों से टटने को वाप्य हुए, जिस समय हम लोंग यहां से टटने को वाप्य हुए, जिस समय हम लोंग यहां से एक महाराष्ट्रीय की सड़क पर रागी पड़ा सरा सरा देवार हमें लगे थे एक महाराष्ट्रीय की सड़क पर रागी तहीं सह से लांग वा उत्तर कर नीचे आ कि

त्याला है, वहां से लाना लेकर वहीं शिव मन्दिर में आराम करना। हम लीगों ने उसे धन्यवाद दिवा और महाराज की कोठी पर जा [गहुँव। वहां बहुत से बंगाल और इक्षीर दो लाइनों में बैठे हुए थे, हम लोग भी उसी लाइन के अन्त में जाकर बैठ गये। कुछ देर [पर्वात् एक सप्त सुकार करा लाइनों के सर पर लागा लाइनों आप हम लोगों के सर पर लागा लाइना या। लागा क्या था। वहें बड़े दो लड़्हू हर एक को देगा जाता मा और राजा की जय लुलवाता जाता था। एक लड्डू का नज़न पान भर से कम तो नहीं ही रहा होगा। उसने हम लोगों को भी लड़्डू प्रदान किये और राजा की जय वोलने को कहा। हम लोगों ने अय बोलने से इंतकार किया। इस पर यह मारने को दी। इस लोगों ने अय बोलने से इनकार किया। इस पर यह मारने को दी। इस लोग भाग चले और एक नालाव से पास पहुँच कर लड्डू खानिका उपक्रम करने लगे।

 को वगल के गोवाल सन्दिर में ले गया और हमें ठाकुर जी का के दिलवाया। भोगं, एक गीला पदार्थ था अतएव हमने उसे सरला पूर्वक ला लिया। खाने के परचाद हम लोग फिर उसके बँगले पर गये। वह अब तक वरामदे में ही वैठा हुआ था। अब उसने में रहमें वाल चीव करना प्रारम किया और पूछा कि तुम लोग कर्र बागों के दिल की के प्रारम्भ किया और पूछा कि तुम लोग कर्र बागों हमें स्थापन उसका लड़का भी वहां आ गया, वह कर्र आफित में नौकर था, उसने हम लोगों ने दाहोद का रास्ता पूछा। कक्षेत्र के हमने देश भी लिया था कि दाहोद माजुआ से २०-१५ मैंत को दूरी पर है। रास्ता पूछने पर लड़के ने कहा कि यदि सुझ जिया पुछने पर वाल के स्थापन कि यदि सुझ जिया वाल को नूरी पर है। रास्ता पूछने भी उसर दिया कि योड़ा थोड़ा जाल तो अपर पर है, किन्तु थी निवास को न जाने क्या सूफा, उसने करी

हां, बी॰ ए० तक पड़े हैं। उस बुइ दें ने जब मह व्यवहार में मुना, कि हम लोग बी० ए० तक पड़े हैं तो वर्ध सहसा परिवर्तन एकाएक कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अब तक वर्र इमको नीची निगाह से देखता था किन्तु सहना उन सव की श्राकृति बदल गई, भाषा बदल गई श्रीर उ'ग में परिवर्तन ही गया । श्रय तक हमें कोई वैठाने शला नहीं था किन्तु श्रय वैठने वे लिए कुर्गी मिल गई श्रीर वे दोनों ही व्यक्ति वड़े शिष्टाचार के सर्व बात चीत करने लगे और इस बात की कोशिश होने लगी कि धन लांग रेलगाड़ी में ही जार्वे । देखा न, ज्वोंही उन्हें शात हो गया हि इम भी उन्हीं की अंग्री के ब्राइमी हैं, तो किए प्रकार दुनिया बदल गरे । इसने उन्हें उनके इस सीजन्य के लिए धन्यवाद दिया और पदा कि इस लोग देदल याता करने का निश्चय करके निक्ले हैं. गाड़ी पर नहीं चड़ेंगे । उन्होंने कहा कि श्राप लोग वहीं टहर जाहने, भावःकात साला बना दिया जामगा किन्तु हम लोगों ने शिव मन्दिर में रहने का निश्चप प्रश्ट किया श्रीर श्रनेकानेक घन्यवाद देकर वर्ष में चन दिये। शिव मन्दिर में उन दिन कोई उत्तव या, आसी ही रही थी, कुछ लोगों की भीड़ थी। हम लोग मन्दिर के एक कोने में कम्बल विद्या कर बैठ गये और में स्वामी रामतीर्थ का उपदेश पड़ कर सुनाने लगा। हाँ, मै तुमको यह लिखना भूल गया था कि चलते समय स्वामी रामतीर्थ का 'इन उड्डस ऋषि गाड रियलाइजेशन,' एक होटी शी रामायण श्रीर न्यूटेस्टामेंट लेकर निकले थे। मार्गमें जहाँ त्राराम करने का ब्रावसर मिलता था, पढ़ते थे। मुफ्तको रामतीर्थका उपदेश पढ़ते देख कर कुछ नौजवान वहीं श्राकर बैठ गये श्रीर हमारा पढ़ना सुनने लगे ग्रौर हमसे वातचीत करने की इच्छा प्रकट करने लगे। जब मैंने एक प्रत्याय समाप्त कर लिया तो पूछने लगे-''ग्रच्छा, त्राप लोग ऋँग्रोजी भी जानते हैं ?'' तब तक एक महाराय पीछे से बोल उठे--- "ग्रारे यह बी॰ ए॰, यल॰ यल॰ बी॰ हैं !" हमें वड़े ज़ोर की हँसी खाई, किन्तु गम्भीर होकर बैठे रहे ख्रीर उन जोगों से बात-सीत करते रहे। योड़ी देर के बाद जब सब लोग मन्दिर से चले गये तो वह बी । ए०, यल । यल । बी । कहने वाले महाशय स्क गये और हमें एक आरदमी देगये और कह गये कि यह आरदमी श्राप लोगों को ब्राट मील जंगल पार करा कर दोहद जाने वाली सङ्क पर पहुँचा देगा। यह महाशय वही थे, जिनके घर हम लोग रात को गये थे।

इस प्रकार की कितनी ही घटनाएँ खन तक स्मरस हैं, किन्तु उनने हमारे आम नेवा के निषम पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता। इसिल्य पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता। इसिल्य उन्हें सिल्यकर ट्यूप पत्र का फलेयर बहाना डीक नहीं होगा। दो-एक घटनाएं उसिल्य सिल्य ही कि दुमको यह बात हो जान कि निमन्न लोगों के साथ लोगों के ट्यवहार-भेद के विषय में खपनी राय रिपर करने में कित-किरा प्रकार की घटनाख्रों ने भेरे मस्तिष्क पर प्रमाय बाता है, और साथ ही ऊँची अंची के लोगों के प्रति मेरी स्वाभाविक खश्रदा का कारण क्या है, यह भी दुम पर रुष्ट हो जाए।

समय याम-सेवा की 🔻

,०६

कुछ दिवस बाद हम लीग सावरमती पहुँच गये और बीकी बर्स फें यहाँ टहर गये। यहाँ पहुँच कर दादा का पत्र मिला कि वब तह हम न झावें तव तक झागें न वहें। अहमदाबाद में दादा जी के कुड़ मिल महातुनाव एवरिवार रहते के और दादा के नाते हमारा भी उने परिचय हो गया था किन्तु हम लोगों के झामीख रंग-ढंग देल वर उन लोगों की नाक-भीं सर्वदा सिकुड़ी रहती थी और उनके स्ववार में काफी पुणा और अनादर की मानना परिलालत होती थी।

भी तम्हें प्रभाव प्रशादक का भावना परलाहत हाता था।
भी तम्हें प्रभाव ही लिख जुझा हूँ कि लोगों में कीत-जैते तथाइकि।
यिवा और तस्यता का विकास होता जाता हूँ विसे ही वैते अमी
अंधी से नीचे वर्ष के लागों के प्रति अनादर और अध्यमान की भावना
वहती जाती है। सावरमती में रह कर इचकी सत्यता का जितना
अतुभव सुभे हुआ, उतना इससे पहले कभी नहीं हुआ था। हुइन में योचा करता था कि आगर इसी पर नाम तमीह और तहत्वें (विवेक और तम्बता) है, तो परमाला भारत्यर्ष से जिनने ही शीन इस तहत्वीय और तमसीक का नाम करे उतना है

इस तहतीय श्रीर तमील का नाश करे उतना है। सीन सम्बद्धे ? इस देश का करवाण हो। मुक्ते यह भी महत्तम होने लगा कि जिन लोगों को ये गैयार, वेयक्त श्रीर

जगली हमकते हैं, वे हन लोगों में कहीं अधिक सम्य श्रीर शिए हैं।
यद्यित श्रयनी भे यों के लोगों के नाम बान करते समय ये लोग जिन्न विकती श्रीर पालिशदार भाषा का अयोग करते हैं, वह भाषा उन ग्रामाणों की नहीं श्रामी किन्तु उनके व्यवहार में जिन आइतिक श्रारर श्रीर मद्देगवान की मनक रहती है, वह हन तथा-कथिन सन्य उनी में नहीं पाई जानी। यह भाषना उन ममय ने मुम्मों हतनी हुंदू हैं। यह है कि यथानाभव में श्राम कर श्रयने की ऐसे समाज में शर्दरा हूर रंगों की कोशिश करना है। श्रीर यह भी एक यहा कारण है कि में देशा में ही रहना पणन्द करता है।

दादा के सावसमारी आने पर उनके कहने के अनुसार हम लॉकी

:ने आगे बढ़ने का प्रीप्राम छोड़ दिया और आश्रम की थोर लौट पड़े । एवं कुछ ही दिनों में ऋाश्रम पहुँच गये। उस समय ऋाश्रम में मेरे तिए कोई खास काम नहीं था इसलिए लागों ने मुक्ते आश्रम के शुभा-'कांदी श्री सतीशचन्द्र मुखोराच्याय की सेवा में लगा दिया जो उस समय महातमा जी के अनशन के सम्बन्ध से दिल्ली में मीजूद थे। मैं उनके साथ कलकत्ता चला गया। पत्र बहुत लम्बा हो गया। श्रव यहीं खाम करना ठीक होगा। ऋव आगरा की गर्मी समात हो चुकी हैं। जेल में ब्राज-कल काफ़ी ब्रानन्द है। मैं स्वस्थ हूं। ब्राबोहना तों ठीक है, लेकिन इधर कुत्र दिनों से यहाँ सब लोग कुछ उदास से हीं रहे हैं। गुरुदेव के मृत्य-संवाद ने एकाएक सबको स्तम्भित कर दिया या; ग्राज कल केवल उसी की चर्चा होती है। कल श्राद्ध दिवस है, यहाँ भी उनके प्रति श्रद्धार्पण के लिए सभा का स्रायोजन किया गया है। राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण जी यहाँ ही नज़रवन्द हैं, उनको बहुत सोक हुन्रा है। बढ़ कढ़ रहे थे कि बाल्मीकि के पश्चात् इस कोटि के कवि बीच में नहीं पैदा हुए थे। नमस्कार।

[ १७ ]

## निश्चित प्रयोग की चेप्रा

ता० २६—⊏—४१

श्री खतीशाचन्द्र मुखोपाध्याय दो माह बाद कलकचे से बनारक चले खाये; में भी काय-साथ बनारस ख्राया और उनकी सेवा में लगा रहा। इसी बीच ख्राधम के मंत्री श्री विचित्रमाद बहुन ख्रियक बीमार पड़ित उनके लिए दो-तीन शत का श्राराम लेना इरूरी हो गया। ऐसी ख्रयस्या में आश्रम का चार्च कीन लेगा, यह एक भारी समझत हो गई थी। एक दिन दादा ने मुम्मते हम कार्य का मार प्रहस् करने को कहा किन्तु इस समय में इस उत्तरदायित को उठाने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि एक तो में ब्रापने को इस काम के योग्य नहीं समभताथा श्रीर दूसरा कारण यह था कि यदि मैं प्रधान कार्य लय की ज़िम्मेदारी लेता तो देहात से मेरा सर्वथा सम्बन्ध विच्छेद हैं। जाता। इतने दिनों तक देहात में रहते-रहते मुक्ते देहात से बहुत प्रेम हो गया या श्रीर मेरी प्रकृति भी कुछ इस प्रकार की हो गई थी कि शहरी जलवायु श्रीर शहरी लोगों से एक प्रकार की श्रहांचनी उत्पन्न हो गई थी। किन्तुदादाने वाध्य किया कि जो कर सकी वरी करो, जो न समभः में ऋषि विचित्र भाई से पूछ लिया करना। इस प्रकार दादा के ब्रादेशानुसार मैंने प्रधान कार्यालय का भार बहर किया ऋौर तब से गाँव से मेरा सम्बन्ध छुट-सा गया। नये कार्यकी उत्तरदायित्व अपने जपर आ पड़ने से मेरा सम्पूर्ण ध्यान उसी के सीखने में केन्द्रीभृत हो गया और गाँव की बातें प्रायः 'भृल सी गईं। इसके पश्चात् जब सन् १६२८ में समाचारपत्रों में वारडोली सत्याध का विवरण देखने को मिलने लगा और जब मैंने वर्श के संगठन का विवरण पढ़ातो मुफ्ते ऐसा प्रतीत होने लगा कि इस तरह के संगठन के लिए श्रवध भी बहुत सुन्दर चेत्र है। प्रधान कार्यालय की कार्य करते हुए भी देहात के कार्य की योजना फिर मेरे मस्तिष्क में स्फरित होने लगी। उसी वर्षं कलकत्ता में कांग्रेस का श्राधिवेशन हुन्ना थीं, कुछ कारण-वश उस साल इम लोग वहां की प्रदर्शनी में खादी की दुकान नहीं लेजा सेके, किन्तु आश्रम से खादी मेजी जा चुकी थी। इसलिए प्रदर्शनी के बाहर इस खादी को विकय करने का भार मेरे ही जपर त्र्या पड़ा। मैंने जिस कोठी में महात्मा गौंधी ठहरे हुए ये उसी के एक कमरे में दुकान खोल कर खादी वेचना प्रारम्भ किया। गाँधी जो की कोठी में जो लोग ठहरे हुए वे उनमें से कितने ही लोगीं ने बारडोली के संगठन में काम किया था। मैं उन लोगों से वहाँ का विस्तृत विवरण पूछना रहा ब्रीर इस प्रकार पुनः मुभामें ब्राम-संगठन की उत्करता जायत हो उठी। कलकत्ता से वापस स्राते ही स्राधमी

भाइयों के समञ्च यह प्रस्ताव रक्खा कि मुक्ते पुनः उत्पत्ति केन्द्रों में काम करने का श्रवसर दिया जाय किन्तु उन लोगों ने इसे नहीं स्वी कार किया, फिर भी मेरे मस्तिष्क में गाँव की बार्ते चक्कर काटने लगी। इसी समय मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया, श्रौर विश्राम करने की भावना से भैने लम्बी अवधि की छुट्टी ले-ली जिससे प्रधान कार्यालय की जिम्मेदारी श्री श्रविनाश भाई के ऊपर श्रा पड़ी। मैने सोचा कि ग्रव्हा हुआ। ग्रव छुटी के परचात् में प्रधान कार्यालय 'के भार से मुक्त हो सक् गा। छुट्टी लेकर स्वास्थ्य-सुधार की कामना से में कश्मीर चला गया श्रीर लगभग तीन माह तक वहाँ रुक गया। श्री कृष्णदास गाँधी भी वहाँ स्वास्थ्य-सुधार के लिए आये हुए थे, श्रीर संयोग से इम लोग एक ही कमरे में रहते वे श्रीर गांव के कार्य की बावत श्रापस में विचार-विनिमय किया करते थे। श्री कृष्णदास भाई गुजरात के देहात में काम कर चुके थे: गाँवों के सम्बन्ध में मैं उन्हें श्रपनी कल्पना बताया करता था श्रीर उनकी समालोचना भी मुना करता था। इस प्रकार मैंने कश्मीर के प्रवास-काल में ही देहात के सम्बन्ध में क्रम्ल योजनाएँ बना टार्ली।

दहात थे. सन्तर्भ म कुछ याजनाए बना दाता ।

माम कार्य की उत तमन तक गाँधी जो ने प्रामांगों के विषय
योजना पर कभी चर्चा भी नहीं की थी। प्रामोगोग की वात
मेरे भी मस्तिष्क में नहीं खाई थी, किन्तु कृष्णदास
माई से वक स्वावलम्बन-योजना की वात सुनकर ही मेरे मस्तिष्क में
उद्यी योजना को फेन्द्र बना कर प्रामन्तेचा का कार्य करने की कल्पना
मस्क्रीति हुई। उत्त समय मैंने निस्स योजना को कल्पना की गी,
यह स्व मकार थी:—

१—कई गांवों के मध्य में आश्रम बना कर देहात के नौज-यानों को कताई और धुनाई की शिखा दी जाय । और उनके द्वारा देहात का कार्य किया जाय ।

२--प्रधान कार्य-कम यस्त्र-स्वावलम्बन का ही होगा किन्तु साय

भी नबीन कार्यक्रम को चलाने के लिए सब से पहली ब्यावश्यकता रहे होती है कि किनके मौतर यह नबीन कार्यक्रम सैकर चलना है, समग्र रहि की उनमें नबीनता के ग्रहण करने की मनोहस्ति उसका व्यावश्यकता हो गई हो। ब्रीर यह मनोहस्ति तभी उत्पत्त होती है

का उनके जीवन की गति में नये हिप्तकों का कि का कि कि स्थितों का कि सिंदी के जाता है। अगर हम कोई एक ही एकाड़ी प्रोधान लेकर कोई आर्थिक सुविधा प्राप्त कर कुछ दिन उने चला भी दें तो उनमें जड़ता ही रहेगी; जीवन नहीं आ सकेगा। जीवन उरफ्त करने के लिए बहु आवरणक होगा कि हम कर्षप्रम देहात में एक जान सेवा शिचा-

नदं आवर्यक होगा कि हम सर्वप्रथम देहात में एक नाम सेवा शिवा-फेन्द्र सोलकर उसमें मदतीमुखी विकास की योजना चलावें। इतना अवस्य है कि वस्त-सावतम्बन, का कार्य मुख्य रहेगा और इसी को फेन्द्र मान कर दूसरे कार्यकम भी परिधि-चेत्र के भीनर चलते रहेंगे। मुक्तमें और श्री शंकरताल माई में इसी योजना पर देर तक

जिल्लाशित राज्यताल माह महता याजना पर दर का वाजना पर देवा वाजना पर दिवान राजिका करते पड़े और कुछ नातों के खांतरिक उन्होंने सभी नातें विवरण-करित पर्वोकार कर लीं। उन्होंने कहा कि जिल सेत्र में आप काम लरान नाहते हैं, उसे में सबते देवाना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ हैं कर से सब स्वायतन्त्रन के लिए अनुकूल है अपया नहीं। मैंने योजना तो बना ली मी किन्तु माँव का सुनाव नहीं किया पा और न मेरठ के देहात के सम्बन्ध में कोई चानकारी ही रखना या। अतप्त में में योकस्ताल माई से कह दिया कि ब्राज सान कि मी ह जो निवायन कर सूना। इस्त प्रातकाल देवते चला कार्यान का मीत्रकाल देवते चला सामा। स्वानीय सहयोगी माइयों की सम्मति से सरभा तहसील

वायगा। स्थानीय सहयोगी भाइयों की सम्मति से सरधना तहसील के रासना ग्राम में कार्य प्रारम्भ करने निश्चय हुआ श्लीर दूसरे दिन प्रातःकाल हम लोग श्ली शंकर माई को साथ लेकर रासना के लिए चल एड़े। यहाँ पहुँचने पर श्ली शंकरलाल मार्ट ने माँव में पूम कर वहाँ के निवासियों से बात-चीत की श्लीर हमें 'कार्य प्रारम्भ करने की ही गाँव की सफाई, प्रौड़ शिल्ला, शाम सेवक दल का संगठन, पंचाक का स्थापन तथा स्त्री-शिल्ला क्यादि देहात के सर्वांगीण सुधार कार्य-क्रम रहे।

३—देशत के लोगों को हर प्रकार की शिक्षा ख्रौर मार्ग-प्रदर्शन मिलता रहे।

कश्मीर में ही मैने इस कल्पना को एक योजना के रूप में <sup>लिह</sup> डाला ग्रौर ग्रपने पास रख लिया। छुट्टी के परचात् <sup>ग्रमल</sup> में में मेरठ लौट ग्राया ग्रौर सहयोगी भाइयों से इस देहात है कार्य के सम्बन्ध में वार्तालाप किया किन्तु उस समय हम आश्रम की श्रोर से इस प्रकार के विशेष प्रोग्राम बना कर कार्य, करने है लिए तैयार नहीं थे। श्रीर न त्राश्रम के पास इतने साधन ही वे कि वह इसके लिए कुछ पूँजी लगा, सके। इसलिए इसकी वर्ग विशेष गम्भीर रूप से न हो सकी। में भी पुनः प्रधान कार्याल का चार्ज लेकर कार्य करने लगा। इसके कुछ ही दिन बाद श्री शंकरलाल बंकर मेरठ आये और मैंने अपनी थोजना उनके हम्ह रक्ली । शंकरलाल भाई भी इन दिनों स्थान-स्थान पर वल स्वायलम्बन के केन्द्र खोलने का प्रयक्त कर रहे थे, उनकी मेरा प्रोप्राम पसन्द आ गया श्रीर उन्होंने कहा कि अगर आप केवर वस्त्र-स्वावलम्बन का कार्य करते हैं, तो मैं चर्लासंघ की ग्रीर है इसका व्यय सहन करने के लिए उदात हूं। मैंने उनसे कहा कि गीर वे कार्य के सम्बन्ध में मेरा जो-कुछ भी अनुभव है 'उसके आधार पर में कह सकता हूँ कि गाँधी जी प्राम-संगठन के सम्बन्ध में जितने प्रकार के कार्यक्रम आवश्यक समभते हैं. उन सभी को समग्र-रूप में गाँवों के मध्य एक साथ ही संचालित करने से ही सफलता प्राप्त हो सकती है। क्योंकि एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम पर प्रभाव डालता है। श्रीर यदि इम प्राम-जीवन के प्रत्येक श्रांग पर सुधार की योजना नहीं बनाते तो केवल एक ही प्रोप्राम लेकर सफल नहीं हो सकते ! किंगी

भी नवीन कार्यक्रम को चलाने के लिए छन से पहली आवश्यकता यह होती है कि जिनके मीतर यह नवीन कार्यक्रम लेकर चलना है, सप्तप्रदर्शिकी उनमें नवीनता को प्रहण करने की मनोद्यत्ति उत्पन्न

भावरयकता हो गई हो। श्रीर यह मनोष्ट्रित तभी उत्पन्न होती है जब उनके जीवन की गति में नये टिप्टकोण का विकास हो जाना है। श्रागर हम कोई एक ही एकाड़ी प्रोधाम लेकर कोई श्रार्थिक मुविधा प्राप्त कर कुछ दिन उमे चला भी दें तो उत्पन्त

जहता ही रहेगी, जीवन नहीं क्रा धकेगा। जीवन उत्पन्न करने के लिए यह आयर्थक होगा कि हम सर्वप्रथम देवात में एक शाम सेवा शिता-केन्द्र सोलकर उपमें सर्वतीमुखी विकास की योजना चलावें। इस्ता अतर्थ है कि स्वस-स्वादलम्बर- का कार्य मुख्य रहेगा और इसी की केन्द्र मान कर दूसरे कार्य-का भी परिधि-तेन्न के मीवर चलते रहेंगे।

पेन्द्र मान कर दूसरे कार्य-कम भी परिधि-तेत्र के मीतर चलते रहेंगे। सुममें श्रीर श्री शंकरलाल माई में इसी योजना पर देर तक बाद पेनाद हुआ। श्रन्ततः उन्हें इस योजना के सिद्धाना स्वीकार करने पड़े श्रीर कुछ बातों के श्राविधिक उन्होंने सभी बातें निवस्य-

गहित स्वीकार कर लीं। उन्होंने कहा कि जिस चेत्र में आप काम करना चाहते हैं, उसे में स्वयं देखना चाहता हूँ श्रीर जानना चाहता हूँ कि वह चेत्र यक स्वावलग्वन के लिए अनुकूल है श्रायवा नहीं। मैंने योजना तो बना ली यी किन्तु गाँव का चुनाव नहीं किना या और न मेरठ के देहात के सम्बन्ध में कोई चानकारी ही रखना पा। अतद्य मैंने औ यांकरलाल माई से कह दिना कि श्राव शाम तक गाँव का निर्वाचन कर लांग। कला प्रांतकाल देखने चला

तक गाँव का निर्धायन कर लंगा। कल प्रातःकाल देखने बला जायगा। स्थानीय बहुयोगी भाइयों की सम्मति से सरफना तहसील के रातामा प्राप्त में कार्य प्रारम्भ करने निरचय हुआ और दूसरे दिन प्रातःकाल सम लोग श्री संकर भाई को साम लेकर रायना के लिए ब्लाइके वर्षी पहुँचने पर श्री संकरसाल माई ने गाँव में सुम कर

वहीं के निवासियों से यात चीत की और हमें 'कार्य प्रारम्भ करने की

स्वी कृति दे दी। इसलिए हम लोगों में से एक श्री श्याम जी मार्ग कार्य प्रारम्भ करने के लिए वहाँ मेजे गये। प्रारम्भ में कई दिनों तह भी उनके साथ बहा टिका रहा ख्रीर गांव के व्यक्तियों से परिचय 🍇 करता रहा। श्रवध के मांबों के विषया में मेरी जो धारणा थी, प यहाँ न रह सकी। यहाँ के लोग न उतने ऋषिक गरीव ये न उड़ी श्चिक श्रशित्ति हो। प्राय: समी मकान वड़ी श्रव्ही कोटि के ये; क्री कांश का ग्रमभाग विल्कुल पक्का था ! यहाँ ग्रथिकतर तमा जानि है लांग निवास करते थे। तगा जाति शायद चत्रियों की ही वंशन है। पूर्ग ज़िलों में दनकी विरादरी को मृमिहार कहते हैं। इनके अतिरिक उन चेत्र में कुछ निम्नश्रेणी की जातियाँ भी रहती थीं। कोई साह वड़ी लमीदारी श्रौर ताल्लुकेदारी की प्रयान यी। इसलिए लोगों की श्रार्थिक ग्रवस्पा ग्रन्डी थी। ये लोग ग्रवध के किसानों की वरह दर्ग हुई प्रश्वि के नहीं थे। शिला का भी इनमें श्रब्दा प्रवार था। इंटरें श्रितिरेक्त यदां श्रार्य-समाज का भी श्रव्हा संगठन था। इसलिए प्रवर् ये किमानों की अपेला उनमें दक्षियानू सीपन बहुत कम या। स्पारी · (तगा) लांग उच्च श्रेणी की जाति में से वे किन्तु उनकी खियों में दरें का रियाज उतना श्रविक नहीं था, जिनना पूर्वी जिलों में पान जाता है।

रामना गांव में एक बहुत अन्दर एक्का मन्दिर है और गांव की श्रोर में एक पक्सी जीवान बजी दुई है जिसमें कोई भी व्यक्ति श्रार्थ टटर मकता है। इसके स्वतिकित यहि गांव की कोई पंचायत होती हैं उन्हर्स निक्क समी जीवाल में होती है। जीवाल के देव मांव की विन्मेदारी भी समल गांव के लोग यहन करते हैं। इस लोगों ने भी समी जीवाल में श्राप्य लिखा। यहिते दिन में ही सुम्ह वर्स की

अभिन्तर चौर तगा दोनों चद चहुन दिनों से चरने को ब्राह्य मानते हैं।— सरवादक।

बाजवरण ऋत्वन्त मुन्दर प्रतीत हुआ । तोगों की शिक्षा व शिष्टाचार श्रीर नई चीजों के समफले की प्रवृत्ति देखकर मुक्ते

नासना की कुछ ऐसा लगा कि जितना काम में यहां साल मर में विशेषताएँ कर सक् गा; उतना अक्वरपुर की श्रोर पांच साल में भी न हो सकेगा। में बाती ने मफ्ते अस्यिक

प्रभावित किया:-

१—चौपाल का होना—जिसका मुख्य अभिप्राय यह या कि पंचायती ग्रीर सम्मिलित समाज का संस्कार इस इलाके में ग्रव तक यर्पमान ह ।

२-- घर-घर में चर्ले की उपस्थिति ।

जिस चलें ग्रीर पंचायत के लिए में टांडा के देहात में मारा-मारा फिरता था, वे दोनों दल्लुएँ यहां पहले से ही मौजूद थी।

भी चार पाने चित्र तक रामना में ही रह गया। रामना तथा उनके आस-पान के गांवों में ल्रूब सूमा। सन्या समय रामना के लोग रवयं चीपाल में आ चारों में ल्रूब सूमा। सन्या समय रामना के लोग रवयं चीपाल में आ चारों में, हम लोग उनसे अपनी योजना पर झालीचना मिला करते में। पांच लुः दिन के परचाद मुझे यह खुमा के से लोग हमारी योजना को मलीमोंति समस गये हैं और उसे चलाने के लिए काफी उत्साह प्रकट करते हैं। अत्यन में चार, पांच दिन और रहकर उनमें काफी प्रचार करके औ स्थाम जी माई को वहां के कार्य-क्रम का संचादक वनाकर मेरठ चला आपा। स्थाम की माई के नहीं में उनमें धुनाई और कराई सिखाने का वर्ष प्रस्ता की माई के दार्थ में उनमें धुनाई और कराई सिखाने का वर्ष प्रस्ता की स्थाम में प्रता में मति स्वाह एक वार रापना चला लावा करता था और

उस गांव के लोगों को हर प्रकार के सुधार की प्रेरेगा

धनाई-क्ताई और देता रहता या। कुछ काल परचात् किछानों और रात्रि पाठकाबा उनके बच्चों को पड़ाने के लिए एक रात्रि पाठ-शाला खोल दी गई। मैंने देखा कि किछानों के बच्चे

दिन में खाली नहीं रह सकते। जिस दिन से वह कुछ स्त्रान होते हैं;

समग्र ग्राम-सेवा की ग्रोर

उसी दिन से उन्हें जानवरों को चराना, उनके लिए धास छीलना, पहर्षा के काम में सहायना पहुँचाना, गोवर वेटीरान तथा जंगल की लक्षी सुनकर लाना हत्यादि काम करने पड़ते हैं और वे दिन मर हमें कामों में फूँसे रहते हैं। अत्रयन हम देहात में निःशुरूक शिवा को कितना भी उत्तम प्रवन्ध क्यों न करें किन्तु जब तक देहात की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में आमूल परिवर्तन नहीं होता वर तक वहां के बच्चे पाठशालाओं में उपस्थित होने में अक्षमर्थ है। इसी लिए मैंने रात्रि पाठशालाओं में उपस्थित होने में अक्षमर्थ है। इसी लिए मैंने रात्रि पाठशाला की योजना बनाई। इसते हमें एक और लाभ हुआ। उद्यों गाँव फे निकट के प्रारंभिक स्कूल के मास्टर भी रामराद माई उस रात्रि पाठशाला में अवैतिनक रूप से वहाने के तैयार हो गये। इस प्रकार वस्त-स्वावलम्बन के साथ-साथ शिवा और गाँव पी समाई का कार्य होने लाग।

श्रीवल भारतीय चलां संघ के मंत्री श्री शंकरलालं भाई जब मेरठ श्रीये ये तो उन्होंने मुफ्ते वह बनाया या कि जिस च्रेत्र में चल-स्वाव सम्यन का कार्य होगा, उस च्रेत्र में चलां गंध या श्राभम की श्रोर के स्त की त्ररोद नहीं होनी चाहिए। मैंने वल-स्वायलम्बन के परिवड श्री जेडालाल माई के भी सम्माजि ली तो उनकी बातों ते श्री शंकरलाल माई की ही बात प्रमाणित हुई। श्रतप्रद मैंने उस चेंव ही मून-सरीद यंद करा दी। स्त-सरीद यंद हो जाने के पर्यात रासना चा कार्य श्रिप्त होने लगा श्रीर दुख ही

सून न प्रशिद्ध के दिनों में उन दो-चार परिवार के लोगों को हैं। भौति सो निष्कतता कर, जिनके नाय इस लोग विरोध पनिष्टा रूपते ये, रोग सभी लोगों की सहातुम्हीत उस सार्य से

एमान सी हो गई। में रामना जाकर इस का कारण झुप्पन करने की कोशिश करता रही। इस सम्बन्ध में उस गाँव तथा झामनार के गाँवी के बहुत में लागों से बार्तालाय किया। इसमें मुक्ते जो सुर्व क्यांग्य दुखा उससे इस चेत्र की जनता के प्रति गेरी घारण बदस <sup>्र</sup>गई। मैंने यहाँ के लोगों को ऋव तक जैसा समक रक्खा था यैसाचे <sup>(</sup>नहीं निकले । उनमें दिखाऊपन और स्वार्यपरता ही अधिक थी। <sup>'</sup>श्रादर्श की बात उनकी समक्त में नहीं श्राई। इसलिए श्रव मैंने सोचा िक जब तक हम इनके सूत का कुछ भाग ख़रीद नहीं तेते, तब तक ें इन में बख्न-स्वायलम्बन का कार्यक्रम चलाना कठिन है। सदियों की रशहर। श्रीर वालारू सम्पता हमारे शाम-समाज को ऐसी शैली में डाल चिकी है कि खाज कोई भी काम वगैर वाज़ारू मनोवृत्ति के करना <sup>[क</sup>िन हो गया है। इमारे किसान खेत में खनाज वोते हैं तो उनका <sup>'ध्ये</sup>य यही होता है कि इसे बाजार में वेचेंगे। इसलिए प्रायः वे उसी <sup>1</sup>प्रकार को खेती करते हैं जिसकी वे बाज़ार के लिए आवश्यकता समभते हैं। इसका कारण यह है कि आज वे इस अवस्था की पहुँच गये हैं कि जितना श्रनाज वे स्वयं खाने के काम में लाते हैं, उसका <sup>ंकई</sup> गुना उन्हें दूसरों को देना पड़ता है श्रीर दूसरे लोग श्रपना पावना 'पैसे के रूप में ही लेते हैं। इसलिए किसान उस चीज़ को खेती के लिए तैयार नहीं होते जो बाज़ार में विक न सके। हाँ, वाज़ार के लिए वैयार किये हुए माल का कुछ भाग ग्रागर वे ग्रपने इस्तेमाल के लिए वचा सके तो प्रसन्ता से बचा लेते हैं। अतएव इस इलाके में धूमने पर मुक्ते ऐसा प्रतीत हुआ कि यदि हमें यस्त्र-स्वायलम्बन के कार्य में रमल होना है तो शावश्यक है कि उनके सूत के लिए विकी का वालार खोल दें तथा प्रचार श्रीर शिद्या-द्वारा उनशे इस बात के लिए तैयार करें कि अपना कता हुआ सूत अधिक से आधिक अपने ही प्रयोग में तार्वे। इसके साथ ही एक बात श्रीर भी समक्त में श्राई कि बख-स्वावलम्बन के लिए श्रन्य प्रकार की श्राय में से कपड़े के लिए खर्च धरना ठीक नहीं । दर्योकि इस कार्य के लाभ को वे तभी समझ सकते हैं जब उन्हें इसके लिए कुछ 'खर्चन करना पड़े। इस स्थिति में इस उनको सममा सर्वेगें कि वे कपड़े के लिए घर का कितना अनाज बाहर मेज देते हैं। यह तभी हो सकता है जब उनकी खादी के तैयार

होंने का अन्य व्यय उनके बहती सूत की विक्री से ही प्राप्त हो बार हन सब बातों पर हिंछ डातने के परचात् मुक्ते स्वाबलाध्वन चेंदे सूत न स्परीद करने की पदिन अमृद्यां प्रतीत हुई। हसिए से सूत न स्परीद करने की पदिन अमृद्यां प्रतीत हुई। हसिए से पुना बहाँ का सूत स्परीद लोने की क्रिया का प्रचलन कर दिया। दूर्वा याथा मुनाई की थी। उस देहात में कुछ ऐसे मुनकर ये जो २०६६ अप स्वाप्त कर कपड़ा मुना करते थे। चहाँ के लोग उनसे पहले भी दौर आदि के लिए मोटे कपड़े स्वयं बनया लिया करते थे। मुख दिन प्रचार करने ने परचात् और मुनाई कताई की खिचा देने के बार लाग वारीक युन भी कातने लगे और धोती आदि बनायी वारीक स्वाप्त करने लगे का जान करने लगे। स्व

रवाम जी भाई साबरमती आश्रम में कई वर्ष तब बुनाई हा का सील चुके थे। उस गाँव के निकट का ही एक बुनकर आश्रम ही खादी बुगा करता था-। उसी को श्री श्वाम भाई की संस्कृता है लम्बी अरल का कवड़ा बुनने को देकर गाँव वालों की माँग पूरी हर्र की स्वायरण को गाँव। श्री श्याम जी भाई के द्वारा उस बुनकर ही कि स्वायरण की गाँव। श्री श्याम जी भाई के द्वारा उस बुनकर ही स्वायलम्बी होने लगे।

कुछ दिन परचात् श्री र्याम जी भाई खपनी स्त्री गुलबदन वं<sup>र्</sup>र श्रीर खानी छोटी बच्ची को भी वहाँ पर ले खाये श्रीर उस गाँव हैं नियासी एक मित्र के घर के एक भाग में रहने लगे।

टीटा के देहात के स्वान का माने में तुमको लिए जुड़ा हूँ हि तर्रें का पुनर्गटन तब तक ऋतम्मव है जब तक वहाँ की स्नियाँ विजि के कर दी जाये और उनका मुधार न हो जाय। गुलबदन बदल दे ते पर पहुँच जाने में मुक्ते इस दिया में भी कुछ करने का खरवर मिल जाती। एक दिन मेंने राधना गाँव के ऋते विप लोगों को जुलावा और उने यह रममध्या कि प्राचीन चाल में हमारे देश की दित्यों देनी सी और खात देगी हो गई है। मैंने बताया कि स्वार कीर समझ की मूल संगठन इन्हीं लोगों के हाय में है। जब तक ये नहीं चाहतीं तर तक हम और आप चाहे कितनी भी कोशिश करें समाज को एक पग या इच भी आगे नहीं बढा सकते। किसी ब्रियों का शिक्त गृहत्थी में पुरुप चाहे जितनी भी आय करे, श्रीर चाहे कितना भी उत्तम प्रवन्ध करे किन्त छगर स्त्री श्रयोग्य श्रीर संयमहीना हुई तो सारा घर नाश हो जाता है। दूसरी छोर छागर कोई कितना भी गरीय क्यों न ही किन्तु यदिस्रां मुपबन्धकारिए। हुई तो घर की रचा हो जाती है। इन्हीं घरों श्रीर गाँवों की समष्टि का ही नाम समाज या संसार है। उन लोगों ने मेरो वार्ते समभ ली श्रीर इस दिशा में उत्साह दिखाने लगे। इम लंगों ने ग्रापस में सलाइ करके, जिस घर में श्याम माई रहते थे, उसी धर के एक दालान में स्त्रियों को चर्यो, पढ़ना श्रीर श्रन्य प्रकार की शिका देने के लिए एक महिला-विद्यालय खोल दिया। किन्तु उसमें केवल लड़कियों ने ही ब्राना प्रारम्भ किया। घर की ब्रौरतें ब्रौर वहुएँ नहीं त्राती थीं। हमने यह सोच कर कि स्त्री शिद्धा की दिशा में 🥸 न कुछ तो हो ही रहा है, इतने पर ही संतोप किया श्रीर उन्हीं को लेकर विद्यालय चलाने लगा । किन्तु मैं जब जब रासना जाता था श्रीर वहाँ के लोग मुक्त से मिलते ये तय तय उनसे कहताथा कि श्राप लोग लड़कियों को सिखा कर तो दूसरों के घर भेज देंगे, किन्तु श्राप लोगों के इतने परिश्रम का लाम कुछ श्राप लोगों को भी तो मिलना चाहिए और जब तक आप अपनी बहुओं की शिह्मा का प्रवन्ध नहीं करेंगे, तब तक आप के गाँव में किसी प्रकार का सुधार होना सम्मय नहीं। वे लोग मेरी वार्ती का समर्थन तो करते थे, किन्तु उनके घरों से कोई भी स्त्री श्रन्त समय तक विद्यालय में नहीं श्राई। श्रगर कमी कोई ग्राती भी भी तो केवल विद्यालय देखने की भावना से ग्रीर गुलवदन वहिन के साथ गुष्प लड़ाने के श्रमिप्राय से। मैंने गुलवदन वहिन से कहा कि ज्ञाप उन्हें ज्ञपने घर की सफ़ाई दिखाइए

समग्र ग्राम-सेवा की े

११८

श्रीर उनके घरों में जाकर देश के सम्बन्ध में, स्वच्छता श्रीर ० कर्तव्यों के सम्बन्ध में वात-योत किया करें। इस प्रकार इस ड<sup>गरे</sup> कुछ कुछ खी शिका का काम भी होने लगा।

धीरे धीरे महीने पर महीने बीतने लगे श्रौर उत्तरोत्तर श्रा<sup>श्रम हे</sup> प्रति गाँव वालों की उहानुभृति में बृद्धि होने लगी ग्रौर योजना है एकाध एकदेशीय कार्य-क्रम उन्नति करते रहे। किन्तु जो योजन हम लोगों ने करमीर में बनाई थी, उसको सिक्रय रूप देने का अबै तक कोई मौका नहीं मिला ग्रीर देहात के मध्य में केन्द्रीय श्राहर वना कर प्रामीण-समाज के सर्वाङ्गीण पुनर्सञ्जठने की कल्पना अव तह करुपना ही बनी रही। मैं इस योजना को कार्यरूप में परिणत <sup>हार्ह</sup> का श्रवसर ढ ंढा करता था किन्तु इसके लिए यह त्र्यावश्यक था कि पर्याप्त समय तक रासना रह सकूँ। अतः मैने विचार किया है यदि श्री श्रविनाश माई प्रधान कार्यलय का कार्य चला लें तो मुने काफी समय तक गाँवों में रहने की मुविधा मिल जायगी। इसी <sup>रहेर</sup> से में अविनाश भाई को रामना ले गया श्रीर उनसे अपनी योजना है सम्बन्ध में वात चीत की । उन्होंने मुक्ते निश्चित श्राश्वासन दिया है त्राप श्रपनी इच्छानुसार निश्चित समय तक रासना गाँव में रह स्कृते हैं। फिर क्या था १ में रासना में ठहर गया ब्रौर इस द्वेत्र के किरी विशेष व्यक्तियों से अपने कार्य क्रम के विषय में चर्चा की । उन <sup>होती</sup> ने मुक्ते काफी उत्साहित किया श्रीर रासना के दो-तीन मित्रों ने गाँव से कुछ दूर मुक्ते लगभग दस बीचे जमीन दान कर दी। इस स्थान प लगभग १०० वीघे परती जमीन थी जो उसी गाँव के लागों की थी। गाँव वालां ने श्राश्वासन दिया कि त्राप श्रावश्यकता पहने पर और श्रधिक जमीन ले सकते है। जिन मास्टर साहव ने राजि पाठशाला रात को पढ़ाने का भार उठाया था, उन्होंने तो खाधम के ही हाते में घर यना कर सपरिवार रहने का यादा किया। इस के लिए श्री शंकर लाल भाई ने १=००) की स्वीकृति चर्ला गंघ से श्राधम को प्रदान ही श्रीर हम लोगों ने वहाँ श्राश्रम वनवाने का निश्चय कर लिया।

इसी समय चर्ला संघ का कार्य ऋाश्रम की सुपुर्दगी मे ऋा गया श्रीर श्री विचित्र भाई, जो इन दिनों चर्खा संघ के मंत्री का कार्य कर रहे थे, मेरठ ह्या गये श्रीर ब्राथम के प्रधान कार्यालय का उत्तरदायित्य ग्रपने उत्पर ले लिया। इस प्रकार मुक्ते द्याशा हो गई कि मैं अब श्रयकाश पाकर आम सेवा का कार्य-भार लेकर पुनः रासना में बैठ सक्रॅंगा। किन्तु ऐसा हो नहीं सका।

इसी समय सन् १६३० के सत्यावह की लड़ाई छिड़ गई। चारों 'ओर से खादी की माँग वन्द हो गई। इधर चर्ला संघ की जिम्मेदारी आश्रम के सिर पर छा। पड़ने से छाश्रम पर बहुत बोभ पड़ गया और क्राश्रम के खादी उत्पत्ति के कार्य से मुक्ते छुट्टीन मिल सकी। मुक्ते मैरठ चेत्र के बाहर के बेन्ट्रों की देख-भाल करने का काम मिला था। तीन चार माह की श्रवधि में जब कार्य कुछ संगठित हो चला और मुने पुनः छुटी मिलने की ग्राशा हुई तो ग्रचानक श्री शंकरलाल गाई मेरठ ग्राये। ग्रीर बंगाल के ग्रमय ग्राश्रम के सभी कार्यकर्ताग्री फे जेल चले जाने के कारण आश्रम से मेरी सेवा अभय आश्रम के लिए मांगी । फलतः उसी समय बद्वाल चला जाना पढ़ा श्रीर जो रूप <sup>मैंने</sup> रासनाकासोच रक्खाया, वह नहीं हो सका। इधर कुछ दिनों याद श्रो श्याम जी माई भी निरमार कर लिये गये। इसलिए वहाँ के काम को श्रीर भी घक्का लगा और श्रान्दोलन के दिनों में लगभग नहीं के बराबर रह गया। कालान्तर में कुछ नीतिख्ये कार्य-कर्त्ता

त्राश्रम की श्रोर से वहां भेजे गये, किन्तु श्रनुभवी कार्य-कत्तां के श्रभाव में वहाँ के कार्यमें उन्नति नहीं हो सकी। सन् १९३१ में सुक्ते क्राभव आश्रम से छुटी मिल गई और मैं पुनः श्राथम की सेवा में लौट श्राया। एक बार फिर रासना को पुनर्गठित करने की कोशिश की किना आश्रम मुभे सर्वदा के लिए वहाँ बैठने का समय न दे सका प्रत्युत दो-एक कार्य-कर्चा बढ़ाकर वहाँ के कार्य-विकास का प्रयन्न किया गया। दादा श्रीर विचित्र माई भी इस काम में दिलचरपी लेने लगे श्रीर वर्छ भेरे गये कार्य-कर्पाश्रों को बरावर चेतावनी देते रहे। में बाहर के केटों का दौरा करता रहा इसलिए मेरा सम्पर्क रासना से टूट गया। कि में उस देहात में नहीं जा तका। इसी समय कर रहश्द की लाई छिड़ गई। विचित्र माई झादि बहुत ने कार्यकर्ता जेल चले गये और रामना का काम ज्यों का त्यों पड़ा रह गया। जो लड़के उस केट में काम करते भे; वे सब भी गिरफ्तार कर लिये गये।

यह पत्र योही कुछ बड़ा हो गया है। इस समय रात भी अर्थिक जा चुको है इसलिए इसे और बड़ाने को जीनहीं चाहता। अराः आव यही समार करके सो जाता हूँ। वृक्षरे दिन रासना की शेप कहानी लिए गा। इसि।

## [ १= ]

## रासना की शेष कथा

46----

उस दिन मैं रासना की कहानी लिखते-लिखते सो गया था अतर्ष आज फिर उसकी कुछ रोप बातें लिखूँगा । सन् १६३२ ई० वे आगन्दोला-काल में गांधी जो के निर्देशानुसार आक्रम आग्न्दोलन के जलग रक्खा गया था, फिर भी यह सरकार के दमन-कर से बच ने सका था।। आक्रम के कितने ही फेन्द्र सरकार-द्वारा ज़न्न कर लिये गये थे। इन्हीं में राटना भी सम्मिलित था। इनके बन्द हो जाने के आक्षम की और से उस देशत का कार्य बन्द सा हो गया था। किन्न अब फिर अन्दीलन कुकु-कुछ दन चुका था, विचित्र माई जेल से खूर कर आ गये थे और हम लोग पुनः देशत के कार्य के पुनर्वहन्न के विषय में चची करने लगा गये थे। लड़के भी जल से छूटकर आगिये थे। इसी अबधि में हनारीवाग जेल से दादा का लिखा हुआ विचित्र

भाई के नाम एक पत्र ज्याया जिसमें उन्होंने देहात के काम पर जोर देने को लिखा या ग्रीर कार्यका एक निश्चित उंग भी लिख भेजा था। उनको कल्पनाथी कि गांवीं के मध्य एक हाई स्कूल खोलकर श्रीर उसी को केन्द्र बनाकर हर प्रकार की सुधार-योजना का कार्य-कम चलाना होगा । दादा का यह पत्र पढ़ कर मुक्ते बहुत शस्त्रता हुई क्योंकि उन्होंने खास विचित्र भाई पर ही इस प्रोशम का भार दिया या । उसलिए विचित्र भाई ने प्रधान कार्यालय का उत्तरदायित्व नहीं लिया । मफ्ते इस बात से भी प्रस्यता हुई कि जब ग्राधम के एवं से बड़े उत्तरदायी भाई गाव में जाकर वैठेंगे तो आश्रम के कार्य-क्रम में ग्राम-संगठन काही कार्यं प्रधान हो उठेगा ग्रीर हम लोगों को भी घीरे-घीर देहात में जाने का ग्रवसर मिलेगा। तुम्हें में पहले ही लिस सका के कि प्रारम्भ से ही मेरी यह भारणा हो गई कि मैं देशत में रहकर काम करूँ। लगभग दो वर्ष तक टांडा श्रीर श्रकवरपुर में रहने के कारण वह बारणा और भी दृढ हो गई थी। इपर तीन-चार वर्ष तक दफ़तर के बार्क में ब्यस्त रहने के कारण इस ग्रवधि में यह भावना कुछ दब-भी गई थी। किन्तु जब से रासना का काय पारंस हुया तन से देहात में कार्य करने की इच्छा फिर बलवती होती गर्द। श्रद तक मफे स्थायी रूप से गाँदों में रहने का श्रयसर नहीं मिला या। श्राश्रम के विविध प्रकार के कार्यों में फेँसा रहना पड़ता था श्रतएव जब टादा ने विचित्र भाईको उपर्युक्त पत्र लिखा नो मेरा प्रसन्न होना स्वाभाविक ही था। सरकार ने जब राग्रना केन्द्र वाषिस दिया तब मैंने विचित्र भाई पर वहाँ वैठने के लिए सोर

तव मना विचित्र भाई पर वहां बटन का लिए हार ससना केन्द्र दिया। विचित्र भाई भी तैवार हो गये श्रीर राजना का कन्त चले भी गये, किन्तु कुछ स्मय बाद कई कारणों में बाध्य हा कर उन्हें मेरठ बाएल चला स्नाना पद्रा। किर वे मेरठ से ही स्नाश्रम के कुछ लड़कों को मैश कर वहां का काम चलाने लगे; किन्तु इस उन्ने से बहां का कार्य स्नागे न बढ़ सका श्रीर परिस्थिति इस श्रवस्था तक पहुँच गई कि कुछ लग्य एकात् उठ ऐन्द्र को बन्द कर देने का प्रस्ताव रक्खा गया। शुरू शुं में मैंने इसका विरोध किया कि ख़ु श्रुफ पर श्राश्रम की श्रोर से सई मर्क्डारों की ज़िम्मेदारी या पड़ी श्रीर निकट मिक्क्य में गांक की जाने की कोई श्राशा नहीं दिखाई दी श्रवएय जब राउना के कि में दूसरी बार उसके तोड़ने का प्रस्ताव श्राशा तो मैंने पत्न में दीए दी। फल यह हुआ कि राउना का काम बन्द कर दिया गया। को मैंने देहात की वार्तों को श्रयने दिमाग से दूर कर सारा ध्यान कि मरहारी को उच्चस्था में ही केन्द्रित कर दिया। इस प्रकार पुनः इने गांव की वार्ते मुंक जानी पड़ी।

इस समय मेरा स्वास्थ्य सुधर रहा है, किन्तु दैनिक कार्यों हैं कुछ लीम देवली को खाना हो रहे हैं और कुछ इपर-उधर तन्दील हो रहे हैं। कुछ लीम देवली को खाना हो रहे हैं और कुछ इपर-उधर तन्दील हो रहे हैं। कुमी तीन-चार दिन हुए याइन के उपने कार्या कि हैं के निक्का के मेचे जीवने। इस्तिए केल में दिन-रात 'कीन नारां, कीन नहीं" की ही चर्चा रहा करती है। तीन चार महीने तक धर है एक साथ रहने के कारच आपस में प्रेम का गहरा सम्बन्ध उराव ही गया। अब लोगों का तितर-वितर हो जाना सुरा लग रही है। कीकिन जेल को यह सब माया तो लगी ही रहती है। इस्तिय क्षेत्र के अपने कार्यक्रम में पुनः खुटने की कोशिश कर रहा हूँ। चर्चा का तिवित्त कर से चुटने की कोशिश कर रहा हूँ। चर्चा का तिवित्त ति संवित्त हो निवित्त कर से चुटने की कोशिश कर रहा हूँ। चर्चा का

[१६] सेवाका निश्चित कदम

३१—५---४१ सन् १६३० ग्रीर १६३२ के ग्रान्दोलन ने ग्राश्रम के बहुत <sup>हे</sup> भाइयों को जेल में भर दियां। इसलिए हम बाहर के लोगों पर ग्रा<sup>धिक</sup> जिम्मेदारी पड़ गई थी। आन्दोलन के परचात् छन् १६३२-२४ में राजातिक बानुमण्डल शिथिल पड़ने के कारण कार्य की प्रगति में शिथिलता आ गई थी। ठींक इसी समस मुझे विकी भरदार और भजार-कार्य की जिम्मेदारी मिली। अतः परिस्थित का सामना करने में २ वर्ष तक काकी परिकास करना पड़ा। मेरा स्वास्थ्य आन्दोलन

काल में ही विगड़ चुका था; उक्त परिश्रम यह सहन स्वास्थ्य का न कर सका और में नितान्त अशक्त हो गया। विवाजा आश्रम के लीगों ने मुक्ते साल भर तक विश्रम करने

की बलाह दी श्रीर श्रादेश दिया कि श्राप ही कार्य-

चेत्र से कहीं श्रलग चले वार्षे । उन-दिनों में श्रकवरपुर में या । दादा ने मुक्ते करावी जाकर कीकी विहन के साथ रहते की सलाह दी । परले तां मुक्ते करावी जाना ठोक प्रतीत हुआ किन्तु वाद में मेरी एर परले तां मुक्ते करावी जाना ठोक प्रतीत हुआ किन्तु वाद में मेरी दार परले गरें। करावों का समान मेरे लिए अनुकूल नहीं था; उस प्रकार के समाज भी मुक्ते परमाज भी मुक्ते परमाज भी मुक्ते परमाज भी मुक्ते परमाज मेरी स्वार्ण विद्याल कार्य मेरी श्रिके दिन तक रहना मेंनी उचिव नहीं सम्मा। इस विश्वाम-काल को कहां जाकर व्यतीत कहें यही योचा करता था। एक वार विचार हुआ कि श्रमक श्रामम में क्यों न क्यां गर्म परमाज की कार्य वार स्वार्ण वहां भी दसी विन्ता में एक महीना समाज हो परमा हो सम्बार हो स्वार्ण वहां और स्वरेशी

श्रीरं भी चित्य हो यया। अपनी नियंतता देख कर द्वीर विभाग ये लिए अब तक किसी अपनिव स्थान का निरचय न कर रूकने के कारण मुक्ते कुछ निराशा-ची मनीत होने लगी। रात को नींद तो छाती ही न भी द्यलिए दिमाग् चकर खा-खाकर दुसी समस्या का समोधान किया करता या। सोचने-

पदर्शनी का संगठन हो रहा था। वनारस के ब्राधमीय भाइयों ने व्याग्रह किया कि में वहां ब्रवस्य जार्के। फलतः मुक्ते वनारस जाना पद्गा। वनारस में परिश्रम क्राधिक करना पद्गा विसते गेरा स्वास्थ्य

समग्र ग्राम-लेबर की

सोचते एक दिन एकाएक यह विचार उठा कि क्यों न किसी देहाने चल कर श्रासन जमार्ज । यहां का बातावरण मेरे विदेश श्राउह

होगा और विश्राम के दिनों में भी गांव वालों है गाँव में विश्राम कुछ न कुछ सेवा तो कर ही सक्गा ! इस प्रकार

पाव में विश्वास कुछ ने कुछ सेवा तो कर ही सक्या । इस प्रहार का निश्वय यह विश्वास का समय विल्कुत व्यर्थ नहीं जावागी। द्यादा भी बनारस स्त्राये हुए ये; मैने स्नुपना वर्ष

विचार उनके सामने रक्खा और उन्होंने इसका निर्मय हमारी खेली
पर छोड़ दिया। भैने उसी दिन श्रकतरपुर वालों को गाँव तहार्य
करने को लिख दिया और यह भी लिख दिया कि गाँव तलार्य करते
कर निम्मलिखित बातों को ध्यान में रखना होगा :—

किसी अन्य प्रकार के कार्य-क्रम में न फॅसना पड़े। ३—गांव का मुखिया सम्य और सहानुमृतिपूर्ण हो।

४—जहातक सम्मव हो गाय नदी के किनारे ऋाबाद हो। रही प्रकार की कुछ ऋौर भी शतें भीं जो इस समय स्मरण नहीं श्रा

रही हैं। तदनुसार त्र्रकवरपुर के भाइयों ने रखीवाँ गांव का खुनाव किया।

एक सप्ताह परचात् जव मै श्रकवरपुर गया तो उन लागों ने मुक्तने कहा कि निस गाव का चुनाव किया गया है, उसमें नदो के श्रतिर्धि

सभी सतें पूरी हो जाती हैं। में तो गांव में जाने के रखीवों मा चुनाव लिए उत्सुक या ही इसलिए तरन ऋकवरपुर से

रणीया के लिए खाना हो गया। मेरे साथ रणीया गाव का निर्वाचन करने वाला लाल सिंह नाम का कार्यकर्ता भी था।

गान का निर्योचन करने वाला लाल तिह नाम का कार्यकर्ता मीथा। यह पहले ही निरचप हो चुका था कि मेरे शान लाल तिह खीर कर्य जायगे और मेरे नहां पूर्ण रूप से स्थिर हो जाने के परचात कर्य वहां ते लोट खायेगा। गुणाई गंज पहुँच कर में एक मन्दिर में कक गया और लालिश्व एयोगां मकान का प्रवन्ध करने चला गया। रखीवां के एक ब्राह्मण ने अपने दें कमरे, जिनसे वद मुंसा रखने और घोड़ा वांधने का काम लेने के, हमें प्रदान किये और लालिश्व उन कमरी को कुछ साम-स्वतं करने वायस लीट आया। तत्यश्चात् इम लांग जाकर रखीवां में वैठ गये और तीनों व्यक्ति मेल कर अपने रहने के स्थान की दुकरनी में लग गये।

रणीवां गुसाई गंज से ५ मील दिल्ला की खोर है। खाने-जाने की सड़क भी ठीक नहीं है। लोग उस द्वेत्र को बज़ देहात कहा करते हैं। सन् १६२३-२४ में मुक्ते इसी फैजाबाद ज़िले की टांडा तहसील के देहात में भ्रमण करने का श्रवसर मिला था। श्रगस्त सन् १६२४ में मैंने पैदल यह भ्रमण प्रारम्भ कियाथा। दस वर्षके पश्चात् ३१ दिसम्बर सन् १६३४ को उसी ज़िले के इस गांव में आकर स्थायी रूप से वस गया। इससे मुक्ते बड़ी प्रसन्तता हुई । उससे पांच बर्प पूर्व मैने रासना के चेत्र में बैठने का प्रयत्न किया था, किन्तु उस समय ग्रवसर न प्राप्त हो सका या । किन्तु भ्राज ग्रपनी श्राकरिनक वीमारी के कारण बरसों की दवी हुई रच्छा पूरी हो गई। मनुष्य-जीवन में कभी-कभी शाप भी वरदान का रूप प्राप्त कर लोता है। दूसरे दिन हम लोग दिन भर गाव के चारों श्रोर घुमते रहे। चना, मटर श्रार गेहूं के खेतों की मेड़ों पर घूमने से मुक्ते एक एक करके पुरानी वार्ते बाद ब्राने लगी। श्रवध प्रान्त की वहीं ह्वी-फूटी भोपहियां, वहीं हवा श्रौर पानी, वहीं वोली तथा उसी पकार की रहन-सहन देखकर हृदय प्रसन्तता से खोत-प्रोत हो गया। दो ही-चार दिन के पश्चात् में चंगा होने लगा। ग्राज तवीयत कुछ ठीक नहीं प्रतीत हो रही है। इसलिए पत्र यहीं समाप्त कर रहा हूं। ऋाशा हैं ग्रम लोग कुशल-पूर्वक होगे। मैं कुशेल में हूं। तालीमी संपका केन्द्र उहीमा में खोलने के सम्बन्ध में लिखा था, उसका क्या हुआ ? रखीवां का भोश्रम तो रुक ही गया । देखों, कब होता है ! नमस्कार ! इति !

। इमरे सब का ज्ञान बताबत हैं।

दूसरा—"इं।, भइना, जीन नाप दादा के रिवान रस्म रहं, तीन कार। इनके सब के जीन परदेशी विचार तीन मला। ब्राये हैं विदेशी के प्रचार करे खातिर मुला दिलवा में सम्मे विलाइतिया मरे कि हैं।"

्रतीस्पर—"हमका पढ़े कहत हैं, सकाई राखे कहत हैं। तुहरे श्रस्त क्षेत्रों भर रुपया रहत तो हमहूँ सब पढ़ के क्रीर घोषी ते कपड़ा अवगा के तुहूँ तो बढ़ के बड़बड़ाइत। यहा खाये बिना मरित हैं, ए श्राय के नकशा काइत हैं!

्रजनमें से एक और कहता है कि "ने कहत रहे कि ब्याह शादी में देर खरचा जिनि करों। आजा याजा औन जात है तीन कुल बेकार है, है कुल टीम टाम नाहीं करें के चाही। भला उनसे पूछी वो कि इंडरें शादी में तुक्ते साई-बान हॅड़िया अस मुँह करके बहुठे रहे और तुक्ते पढ़ी लड़का लड़की के स्वाह-शादी मां पूल्हा-दुलहिन वा लड़िया में बैठा के हांक देत हैं स्वा !?

हम लोग जब देहात में जाकर देहात के लोगों को सुधरने का उपदेश देते हैं तो वे लोग हमारी बातों की इसी प्रकार दिल्लागे उहाते हैं क्योंकि वे ब्राग्मे स्विद्यों से जमें हुए रहमों-रिवाल के सामने दूसरी बाते जैंची नहीं सान सकते। इससे उनके प्रवक्त ब्रात्मा-भिमान पर चीट पहुँचती है ब्रीर उनकी ब्रात्मा क्रियों से क्या के देहात में काम करते समय यह भी देखा या कि जिनकों वे ब्राय्मा स्वाप्त के स्वाप्

इसलिए लोगों में ग्रीर भी उत्सुकता थी। हम लोगों के कुर्ता पहन कर मोजन करने के ड'ग पर पर्वाप्त टीका-टिप्पणी होती थी। हम लोग मिल कर एक साथ भोजन बनाते थे, यह भी उनके लिए एक नियम समस्या की बात रही। खाना खानें के पश्चात् चप्पल पहन कर हाय घोने जाते थे, इस पर मीलोगों को काफी एतराज़ होता था। इस विषय पर हमसे गांव के लोग श्रात्यधिक बाद विवाद किया करते थे। हम भी उनका उत्तर देने के लिए विचित्र-विचित्र सिद्धान्तों को जन्म देते थे। ऐसा करने में हमारा उद्देश्य यह रहता था कि उनके रस्मो-रिवाज पर श्राद्धेव विये विना ही श्रपने विरुद्ध की जाने वाली टिप्पणी से अपनी रचा करते हुए अपने न्यवहारों के प्रति उत्पन्न हुई उनकी घणा की प्रवृत्ति को कमशा कम करते चलें। क्योंकि यदि वे अपने परम्परागत ग्राचारी में कोई परिवर्तन नहीं भी करते किन्तु हमारे व्यवहारों और श्राचार-विचार को समभते हुए हमें अपने समाज में मदण कर लेते हैं तो भी हम उनके दकियानूनी विचारों को दर करने में एक बदम आगे ही बढते हैं। हमारे आविष्ठत सिद्धान्तों को जब उम सुनीगी तो तुम को बड़ी हँसी आयेगी। कपड़ा पहिन कर स्नाने के विषय में इस उनसे कहा करते थे कि इसारे देश के प्राचीन ऋषि महर्षि कोई वेदकक तो थे नहीं, उन्होंने वो रियान आप के लिए बनाया है यह ठीक है। ब्राप लोगों को कपड़ा पहन कर नहीं खाना जाहिए क्योंकि ऐसा करने में सफ़ाई नहीं रह सकती। क्योंकि श्राप लीग रोज़ नहाते समय घोती तो। घोही लेते हैं किन्तु श्रन्य कपड़े नहीं घोते इसीलिए करता आदि पहन कर खाना मना कर दिया गर्या

है। किन्तु हम लोगों के लिए यह बात लागू हैं। किन्तु हम लोगों के लिए यह बात लागू हमारा सर्क नहीं होती क्वोंकि हम लोग निरंप रनान करते समय

श्चपने छमी ११तेमाली ६पड़े साझन से साइ कर तिया करते हैं। इस द'ग से बात करने में दो लाग होते थे। एक सो उनकी प्राचीन प्रखाली का सम्मान बना रहता या श्रीर दूसरे कोई प्रोग्राम नहीं है। गाँव में रहना और यहाँ वस जाना ही हर्ष प्रोग्राम है। इस प्रकार हम लोग दिन भूर गाँव में रहने का है प्रोग्राम चलाने लगे। सबेरे उठना, चक्की चलाना, पानी मला भीजन बनाना, करहा, धोना, अपने स्थान तथा आस-पास की बाह के साक रखना एवं चलां चलाना ह्यादि कामी में तन्मव हो गये। कि ले लोग हमारे पास आते थे, बैठते थे, वार्ते करते थे। हम लोग बै उनके परी में जाते ये और बैठते थे। वीरे धीरे लोगों ने हमारे विस में बहुत कुळ जान लिया और आस-पास के दो-एक गांवों से भी हरें हमें देलने आने लियो। किन्तु ऐसे लोग बहुत कम आते थे।

देहात के लोगों में यह जाल वात है कि किसी एक गांव में पटनाड़ों से दूसरे गाँव वालों को कोई विरोध दिलवस्थी नहीं होंगे गाँव में प्रमण के समय कभी-कभी ऐसा ख़त्कर छा उपस्थित हैं। या कि हमारे साथी लालखिंड गाँव के दिल्लामूनी क्याल के हमें में बहस करने लग जाते थे। में उनको रोकता था। बहुता कि ए प्रकार के विवाद में लोग तुमते विमुख हो जावेंगे और प्रम उन्हें के नहीं कर सकेंगे। यह सेरी वालों से पवरा से उठते ये और वभी के निराय हो कर कहने लगते थे कि वहि गाँव के लोग देने थे ख़र्मायकार में पड़े रहे तो हमारे पढ़ी था तम हो हो हमा लान हुआ कि पर साम के से एक सहसे में अपने से पड़े रहे तो हमारे पढ़ी हो समस्य हमा हो हमारे। ये उठते समझता था, प्रवृत्त के ख़ायर प्रकृत निराय हो लाग है हमारे हम लेग हमारे से पढ़े समझता था, प्रवृत्त के ख़ायर प्रकृत निराय हो लाग है हमारे हम लेग हमारे से पढ़े से समझता था, प्रवृत्त के लाग वह हमारे समस्य करो। दिर परिस्पेर लोग जब हमारे समस्य में ख़ाई है ले खाने हम लेगी हम लोग हम लो

हमारे रहन-महन रोज में जाकर बैठे में बह अयोध्या के समी हैं की रेपरेश या; दमलिए यहां प्राचीन रुख़ियों का ट्रिंग प्रचलन या। सोन बहुत ग्रीर में देना करते हैं। इस सोन क्या साते हैं और किंग तरह दहते हैं। में बंगानी हैं। इसिलए, लोगों में श्रीर भी उत्सुकता थी। इम लोगों के कुर्तापदन कर मोजन करने के छ'ग पर पर्याप्त टीका-टिप्पणी होती थी। इस लोग मिल कर एक साथ भीजन बनाते थे, यह भी उनके लिए एक विषम समस्या की बात रही। खाना खानें के पश्चात् चप्पल पहन कर हाप घोने जाते थे, इस पर नी लोगों को काफी एतराज़ होता था। इस विषय पर हमसे गांव के लीग ग्रात्यधिक बाद-विवाद किया करते थे। हम भी उनका उत्तर देने के लिए विचित्र-विचित्र सिदान्तों को जन्म देते थे। ऐसा करने में हमारा उद्देश्य यह रहता था कि उनके रस्मो-रिवाज पर ऋाक्तेव किये विना ही श्रपने विरुद्ध की जाने वाली टिप्पणी से श्रपनी रह्मा करते हुए श्रपने व्यवहारों के प्रति उत्पन्न हुई उनकी पृणा की प्रवृत्ति को कमशाः कम करते चलें। क्योंकि यदि वे ग्रपने परम्परागत ग्राचारों में कोई परिवर्तन नहीं भी करते किन्त हमारे व्यवहारों ग्रीर ग्राचार-विचार को समभते हुए हमें श्रपने समाज में गरण कर लेते हैं तो भी हम उनके दकियानुमी विचारों को दर करने में एक कदम आगे ही बढ़ते हैं। हमारे आविष्ठत सिडानों को जब हम सुनीगी तो तुम को बड़ी हँसी आरयेगी। कपड़ा पहिन कर खाने में विषय में इस उनसे कहा करते थे कि इसारे देश के प्राचीन ऋषि महर्षि कोई वेबक्त तो थे नहीं, उन्होंने जो रिवाज आप के लिए यनाया ई वह ठीक है। ऋाप लोगों को कपट्टा पहन कर नहीं खाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने में सङाई नहीं रह सकती। क्योंकि आप लोग रांज़ महाते समय घोनी तो घोही लेते हैं किन्तु अन्य कपहे नहीं घोते इसीलिए करता ग्रादि पहन कर खाना मना कर दिया गर्या है। किन्त हम लोगों के लिए यह बात लाग नहीं होती क्योंकि हम लांग नित्य रनान करते समय

अपने गमी इस्तेमाली कपड़े साझा से साझ कर तिया करते हैं। इस दांग से बात करने में दो लाम होते थे। एक वो उनकी मांचीन मचाली का सम्मान बना रहता या और दूपरे यह कि समाज के प्रचलित आचार-स्यवहार वेवल आचार के ही तिं नहीं हैं बिल्फ उनके पीछे विचार भी भीजूद है और हर एक आचा के साथ विचार का होना अनिवार्य है, इन वातों की घारणा भी उने मस्तिष्क में धीरे धीरे उत्पन्न हो जाती थी। और साथ ही उन्हें हुगी की महत्ता समकाना आसान हो जाता था।

एक साथ मिल कर खाने के विषय में उनसे कहता था कि स लोग ख्राप से तो नहीं कहने ख्राते हैं कि ख्राप भी हमारे साथ खार्ष। ख्राप खरना धर्म निवाहिए, हम ख्रपना निमायें। हम लोग तो नीचें बावा की पीज के सिपाही हैं। मला कहीं फीज में भी पवाठ व्र् बलते हैं। इस प्रकार गाँव वालों ने धीरे-धीरे ख्रपनी स्थापित सामाजिक प्रया के नवंशा विवद हमारी रहन-सहन को स्वीकार कर लिया। खीर हम उत्तरींचर उनमें से एक वनने के निकट्यर होंगे गये खीर गाँव के ख्रम्य सभी परिवारों में हमारा भी स्थान होने लगा। जिल्या भी हमें कुटुम्बी हो जैसा देखने लगी।

श्रव हम लोगी ने घीरे-भीरे गीव में चहुनां चलवाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया। तीन-चार चल्ले वहां पहले से ही चल रहे थे, हैं लोगी वी कोशिश से चर्से बढ़ने लगे। चल्ला तो लोग कात लेते थे किन्तु पर्दे धुनने के लिए नहीं तैवार हुए। रखीवाँ गीव ब्राह्मणी हा

या श्रतएव ये लोग तीत छूने से धर्म चले जाते बा धर्मा चला करते ये। इस लोग उन्हें बहुत सममाते में ये, किन्तु ये किसी तरह स्वीकार नहीं करते थे

पे, किन्तु वे किसी तरह स्वीकार मही करते थे।

धना में हमने उनके परी में ब्राटा चलाने वाली चमेनिर्मन चलने
देखी। बनाज स्वाठ करने का एम भी तीत से बँचा हुआ था।
अब हमने उनको यह चनाया कि ब्राय स्वीम ताने-पीने सी ममूर्य
समामी तो चमके ब्रीर तीत से मिला, देते हैं किन्तु पेयल तीत को हाथ
में हुने तक में एनराज़ करते हैं। मेरी हम दलील का जबाब गांव की
दिन्ती सी सा पुरुष के पास नहीं या और हस प्रकार भीरे-पीर उनमें

धुनाई का भी प्रचार हो चला।

्र पं० लालताप्रधाद मिश्र उस रखीयाँ गाँच के मुख्या थे श्रीर , उन्हों के श्रामद से इम लोग रखीयाँ श्रायि ये। जब लालता प्रधाद जी ,हम लोगों के साथ देठ कर नियतित रूप से चल्ली चला में लगे त

ृहम लोगों के साथ पैठ कर नियमित रूप से चर्ला चलाने लगे तय समारा काम बहुत धरल हो गया। उनकी देखा-देखी गांव के अन्य लोग भी चर्ला कातने लगे। प्रारम्भ में गांव वालों की यह धारखा ,भी कि चर्ले के सुरा से धीती और साड़ी नहीं बन सकती है। उनका नह सोचना स्वामाविक भी था। क्योंकि उस गांव में जो दो-तीन चर्ले

्वह पापना स्वाभावक भा था। क्यांक उठ गाव भा जा दानान चल चलते थे, उनमें चार-यांच नम्बद का ही सूत कतना था और साधारण-त्या लोग उसे वेच दिया करते थे। हम लोगों ने यहां पर मलस्यान लम्पन के ही उद्देश को दृष्टिकोण में रख कर कार्य प्रारम किया था। वय पहले-यहल गांव के सुत से जनानी साझी वन कर रखीयां आई

तो बहाँ के इतिहास में यह एक नवीन बात थी। गांष में बड़ी कसे जब लोगों ने सुना कि ऋमुक के घर में ऋमुक के एत की पहली साड़ी सुत की एक घोती खुन कर क्रागई है तो लोग

तमाशा देखने के लिए इकट्ठा होने लगे थे। पर्द के कारण जो लियां वहां नहीं ब्रा सकती थीं, वे उसे श्रपने घर मेंगा कर देखती थीं। इन तरह श्रपने सूत का कपड़ा पहिन्ते देख कर लोगों की श्रमिकल् बढ़ने लगों श्रीर हमारे लिए मी चर्ला-पनार का

रागा का श्रामशाच बढ्न साम आर हमार जिए मा चला स्वार का एक साभन प्राप्त हो गया। श्रीर दश प्रचार से चला सिलाने के कम में वहां दी ज़ियों श्रीर कच्चों से हमारी घनिष्टता बढ़ने लगी। में सुम्हें पहले ही लिख चुका हूं कि देशत के काम करने के लिए

म शुरू पहल हो लिख चुका हूं ।क बहात के काम करने के लिख पीजनाओं की कमी नहीं है। कमी कार्यकर्ताओं की है। अगर गांव के मैं लोकर विनों किसी प्रोधाम और काम के भी वैदा जाया तो छुड़ है दिनों में दर्ग हुनने काम शाकर के लिये कि हमें यह निर्माण

है दिनों में हमें इतने काम श्राकर थेर लेंगे कि हमें यह निर्णय करना कठिन हो जायगा कि किस काम को पहले करें श्रीर किसे बार में करें। रहींबां में भी देखते ही देखते चर्खा सिखाने की इतनी माँग आने लगी कि हम लोगों को एक मिनट के लिए भी लुड़ी न मिलती थी।

वस, त्राज यहीं समाप्त करता हूं। रणीवां श्राम का कुछ परिस् त्रमले पत्र में लिखने का विचार है। इति ।

### [ २१ ]

## समग्र-सेवा की चोर

४—६—४१ कल मैंने रखीवां का कुछ परिचय देने का वादा किया था। बै

तो तुम स्वयं ही उस गांव में घूम ऋाई हो, फिर भी विस्तार के सार कुछ बातें बताना सुरा न होगा।

रणीवां गांव फैज़ावार जिले के ठीक मध्य में पड़ता है। गुर्जा गज स्टेशन से ५ मील दांचण वसी हुई बामणो की यह छोटी सी वही देखने में गांव नहीं प्रतीत होगी। इसको पुरवा या टोला ही करा जा मकता है। किन्तु तुम देख जुकी हो कि इपर के गांव यो ही वसे हुए हैं। जिस ब्यक्ति का जिस स्थान पर श्राधिक खेर होता है, सर्वाही ज कर बस जाता है श्रीर उसके नाम से उस पुरवा का नामकरण है जाता है। परिवार वढ़ जाने पर जब दो-बार पर बढ़ जाते हैं तो वर्ष पुरवा गांव करलाने लगना है। रखीवां भी दशी तरह का एक गांव

है। इसमें ६-१० पर ब्राह्मणों के तथा तीन वर्णी रणीवों को पर मजदूर, अहीर, विनया और वहुई, इस्पा बरती बरीरद के जुल मिला कर प्यान पर होंगे। इन्ह जातियों के लोग ब्राह्मणों के अलामी है होर

उन्हों की सेवा-दहल किया करते हैं। आवाय की अधीमा है औ दारों की अधीनता में फंक्तेदार है। ये लांग जमीन के मालिक हैं है किन्त समान वास्तुरेदारों को देते हैं। इस मोंच के लोगों के पर हमीन बहुत भोड़ी है जिनसे वे किसी तरह अपना निर्वाह कर लेते हैं। कुछ दिन पहले यहां के रूई व्यक्ति कलकत्ता और रंगून में नौकरी करते वे और वाहर की कमाई के पैसे तें लेती की कभी को पूरा करते में किसी का किस को वे वेल एक व्यक्ति के अतिरिक्त और कोई वाहर नहीं है। अवध की गरीबी को देखते हुए उस गांव को मध्यम केखी का गांव कहा जा सकता है किन्तु साधारणतथा उसे गरीब गाँव में ही परिणिय करना चाहिए।

यह गांव ऐसे स्थान पर वता है कि इससे उत्तर श्रीर दिख्यान दोनों श्रोर नदी पड़ती है इसलिए यह वरहात के दिनों में रोप संसार से श्राला हो जाता है। श्रीर सहकों की सुविधा म रहने से बाहर से बहुत कम सन्वन्ध रह जाता है। डिस्ट्रिस्ट बोड श्रीर सरकारी विभाग के लोग इधर बहुत कम श्रा पाते हैं। इसलिए इस चेत्र की मिलुझा हुआ हलाइन कहा जाता है। श्रास पास के कई गांव हुँ व बातने पर कहीं जा कर दो एक लड़ के मिलुत से। संसार से श्राला

बालन पर कही जा कर दो एक लड़के मिनत थे। ससार में अल्ला रहने के कारण इस सेंच में शायीन रुद्धिगाद का बहुत विद्वा सातायरण अधिक देखने में शाता था। ताव में मांच केन्द्रल खान-पान के भेद-भान के शाता था। बौन हिस्का निमंत्रण काळता है, इसी एक बात की चर्चा गांच बालों की दिखसा निमंत्रण काळता है, इसी एक बात की चर्चा गांच बालों की दिखसा निमंत्रण काळता है, इसी एक बात की चर्चा गांच बालों की दिखसा का प्रधान विद्या था। शावित की बातों से इन्हें स्वन्त में भी भीदें सम्त्रण नाळता है। हम लीगों के विषय में भी इन लांगों में तरह-स्वस्त की कहानियों का विकास होना था। लोग श्रायक में कहा करते ये कि एक यंगाली बाबू शाबे हैं, कहा बम्न श्रादि बमाने का विचार तो नहीं है। कभी लोग कहते में कि ये लोग बादू जानते हैं। एक बार वच्चों को तमाशा दिखाने के लिए में शावाया थोंगे से कागल बला रहा या, इस पर गांच मर की श्रीरों में कहती हुई इस्ट्रा होने स्वां कि संगाली बाबू बादू से श्राम लगा देते हैं। इस तरह की

समय ग्राम-सेवा की :

वना रहा कि हम लोग अब तक उनकी इच्छानुसार काम नहीं सकें। यदापि मैंने योजना तो सकर-वावलन्त्रन की ही बनाई बी कि विकास को कार्य कर पर पा कि बाम-संगठन के सर्वाद्वीण कार्य कम को कार्य कर प्रहण करूँमा। इचका अर्थ दुम रह न समभ लेना कि हम लोग रही दिन में सभी कार्य करने लग गये थे, या एक काम करने के दूसरे में कुद पड़ते थे। इसने अधिकतर देखा है कि लोग देश जाकर आसीखों की अनेकिय परेशानियां देख कर घनड़ा ते उठ है और उस घरगहट में कभी कुछ और कभी कुछ करने लग की है। इस प्रकार भी आमीखों की सने कुछ और कभी कुछ करने लग की है। इस प्रकार भी आमीखों की सेवा नहीं हो सकती। इससे तो हमाणें

राकि श्रीर हमारे साधन धीरे-धीरे समात हो जो निराशा हमारे हैं श्रीर आमीश जनों को कोई स्थामी लान नी गलत रिटकोख पहुँच पाता श्रीर अन्त में काम बन्द कर देना पढ़ा का परिणाम है। अन्ततोगला उन्हें कहना पहना है कि जन वर्ष हम शासन का पूरा-पूरा श्रीकार अपने हाम है

में जब रखीवां श्राचा श्रीर साधियों ने प्रांग्राम के लिए उत्सुकता प्रकट की तो मैंने उनसे कहा गा कि गांव में गांव वालों की तरह रहना ही मोशाम है। क्योंकि हमें यह विश्वास हो गया था कि श्रार हम गांव में ग्रामीण वन कर रहने लग जावंगे श्रीर खंगने हृष्टिकोण को वहां ही समस्याओं के प्रति सजता रक्षेंगे तो कार्यक्रम महत रूप से हमारे सामने श्रात बावंगे । श्रीर जो काम स्वमायतः जिस कम से हमारे मम्मेख श्राया ज्यी कम में काम करना उस होत्र के लिए सबंधित के गहोगा। इसलिए प्रारम्भ में इम उन्हें चर्ला चलाने तथा श्रयने मून के वने हुए करवे पहिनने की शिक्ता देते रहे। उनके श्रय उठते किया उनसे विभिन्न प्रकार के बातांलाव करने समय देश की गरिरियति तथा उतसे प्रित्म प्रकार के बातांलाव करने समय देश की गरान्तीत दिव्या करते थे।

भी प्रोग्राम को एकाएक हाथ में लेने की जल्दवाज़ी नहीं को। प्रारंग

इन प्रकार रखीवां में रहते रहते दोन्तीन महीने कट गये। रखीवां के मन्दर्य में इतना कासी है। छव कुत्र जेल का हनाना सुनी। इस गल यहां वर्षा कुत्र नहीं हुई। इसलिए वाहर चाहे जो कुत्र हो यहां री मीज ही मीज है। छाजकल लोगों के दिसाग में छूटने की धुन

खूब समाई हुई है। कहीं कोई वक्तव्य देता है तो इस कितने लोग फट समझते हैं कि अप्रय छूटे, छूटे। इतना दुर्बल है उनायलापन देखकर में परीशान हो जाना हूं। इसमें किननी कमजोरी है, इसका पता तो जेल में ही

कितना कमजार है, हरका बना ता जल में हो मना है। इस स्वयं कष्ट उठाना नहीं नाहने। चाहते हैं, देहान की जनता कर उठाने श्रीर हम नेगा बने रहें। स्वर, यह सम तो चलता ही दहता है। देखों, हमार देश की क्या गति होती है। सब को मेरा नमस्त्रार कह देना। इति।

## [२२] सफाई की योजना

14-3-

मैं पिछले पत्रों में नुम्हें लिख चुका हूं कि प्रारंभ में हमारा प्येर केवल यही थाकि इस ठीक उंग से रखीवा मे वस जायें तथा धीरे धीरे ग्राम-सेवा के काम में भी श्रागे बढ़ते रहें। हम लोगों का पेस्ट ग्राम-बास ही गाव वालों को बहुत सी बातें सिखाता था। हमार्थ चककी चलाना, खाना बनाना, मकान की मरम्मत करना, बंदर मांजना श्रीर अपन रहन से स्थान के निकट सफ़ाई करने श्रादिकामों के लोग बहुत ध्यान से देखा करते थे। लोग यह सोच नहीं सकतेथे हि भन्ने घर के ब्यक्तियों का ऋौर यह भी पुरुषों का यह सब काम करनी सम्भव है। जब हम लोग सफाई ब्रादि का काम करते ये तो कभी कभी गांव के कुछ लड़के भी शौकिया इमारे साथ हां लेते थे। इंट प्रकार उनके मस्तिष्क से इन कामों के प्रति पुष्पा की भावना धीर धीर त्रप्रात्यत्त रूप से इटनी जा रही थी। गांव के मुखिया थी लाली यातों ही बातों मे एक दिन मुक्त से कहने लगे कि "धीरेद्र मार् श्राप लोगों के श्रानं से इम लोगों की कपड़े की समस्या तो घोरे घीरे इल हो रही है। श्रीर इसमें चाहे जितना लाभ हुआ हो, किन्तु प्र वात का विरोध लाभ यह दिखाई दे रहा है कि अब हमारे यहाँ प लहफे श्रपने हाय ने कोई काम करने में बेइजनी नहीं महसूस करते। · सबेर उटकर दातुन करने के परचान् जब तक में श्रवना दरवाता श्रीर त्रागन रत्यं त्रापने हाथ से साफ नहीं कर लेता हूँ तब तक मुक्ते कुई श्रद्या नहीं लगना है।" टांडा के देहान में रहरूर मध्यम श्रेणी है लोगों की काहिली श्रीर बेकारी को लेकर उनके विरुद्ध मेरी जो धारण हो गई थी, उसने विषय में भैने तुम्हें लिखा है। अब ता हमें उन्हीं रे सम्पर्क में आकर बसना पड़ा है। रखीबों के आस-पास अधिकार

आहर्त्यों और स्तित्रयों की बस्ती है और उनकी अपस्था भी ठीक उसी किस्म के 'भलमनई' की तरह है, जिसका ज़िक मैं पहले कर चुका हूँ। वहीं नहीं, इस दस वर्ष की खबधि में इन लोगों की खबस्या ख्रीर भी बिगड़ गई है। उनमें निम्न श्रेणी के लोगों के प्रति उसी प्रकार की पुणा, श्रपनी देखियत के विषय में उसी प्रकार का श्रमिमान श्रीर परिश्रम करने से ऋपनी प्रतिष्ठा के बिगड जाने का उसी प्रकार का ख्याल भौजूद है। इधर सन् १६२६ के परचात् त्राने वाले विश्व-व्यापी अर्थ संकट के शिकार होकर आज वे और अधिक गरीव हो गये हैं। ग्रीय हो जाने के कारण इनके वड़पान प्रकट करने की चेशा श्रीरं श्रापिक हास्यास्पद प्रतीत होती थी। श्रपने उसी बङ्ग्पन को स्पायी बनाने के प्रयत्न में अपनी प्रजा के प्रति ये लोग अत्यधिक श्रत्याचारी वन गये। श्रतएव परिश्रम करने के मर्प्यादा-त्याग की बात उनके लिए सबसे ग्रांधक लाग की बात थी। इस प्रकार हम लोग फेबल गांव में बस कर ही अप्रत्यक्त और स्वामाविक रूप से गांव के एक गुरूष कार्यक्रम पर श्रा गये। परिश्रम की मर्प्यादा समक्त लेने के पश्चात् स्वच्छता का कार्यक्रम छाप से छाप सामने छा जाता है। हमारे घर और दरवाजे की सफाई देख कर श्रीर लोग भी अपने दरवाजे की सफाई करने में लग गये। अब तक हम लोगों ने परिश्रम या गांव की स्वच्छता का श्रोप्राम

अब तक इस लोगा न प्रांत्क्षम या गाव को रवन्द्रता का प्राथ्मा नियम-पूर्वक कभी गाव वालों के समझ नहीं रखा था। क्योंकि इस मोगमी की तियमता: गांव वालों के सामने रखने पर हमें विश्वास ही नहीं था। वक्ष-स्वायलम्बन के मून कार्न के साम साथ प्रायंक प्रोग्राम स्मय पावर अनायात हो हमारे समझ आते जांवगे, हमारा काम, क्या उन्हें सम देकर उनमें सामजस्य स्थापित करना ही होगा। युक्त उन्हें सम देकर उनमें सामजस्य स्थापित करना ही होगा। युक्त रंग प्रकार का विश्वास पहले से ही हो गया था। इसीलिए हम लोग माह, पावड़ा और टोकरी तेंकर गांव की स्थाप्त करने कमी नहीं निकले। एकाथ दिन हमारे साथी थी लालसिंह माई ने दमकी चर्चा

भी की श्रीर कहा कि महात्मा जी तो गांव की सफाई का ही प्रीमान ववसे महत्व का वतलाते हैं। किन्तु मैं उन्हें वर्षदा ही मना कला रहा। इसका यह श्रूप हुम मत सुमफता कि मैं गांव की गर्दा के महत्वम नहीं करता हूँ या गांव की गर्दा में से महत्व नहीं करता हूँ या गांव की गर्दा में से से प्रशास महि करता हूँ या गांव की गर्दा में से प्रशास है है। श्राप सुफे गांव में रहने पर किसी बात से परशास के हो वह गर्दा मी ही। शुरू शुरू में जब बनारत के ची रहरा गांव में गया था तो वहा की गर्दा में देव कर मैं स्वाकुल हो गया था कि श्रूप गांव में से ले का की गर्दा में कि श्रूप मांव में से ले हहा था कि श्रमी गांव की सफाई का प्रोमाम हाय में लेने का समय नहीं श्राप है श्रमा में मुखा नहीं उत्तव हरेंगे, वर्ष कर गर्दा को गांव की गांव की गर्दा उत्तव हरेंगे, वर्ष कर वर्ष वा गांव भी गर्ली साफ करने का कोई परिलाम नहीं हैंगा। वेतना विश्वीन आम-वाली उत्तक हरेंगे हो

श्रव इम गाव में ग्राम-बासी के रूप में श्रपने बसने का किस्स प्रायः समाप्त कर चुते । उपर्यु क परिश्यिति के उत्पन्न होने तक हमार बढ़ों तीन माह समाप्त हो चुके थे। साव के इर क्राइमी से इम पी चित हो चुके थे; हर परिवार में हमारा स्थान बन चुका था। गाँव वाले हमें जानने लगे थे श्रीर हम लोग गाव वालों को जानने लग गये ये । हमने उनके एक निकटत्य पड़ोशी का पद प्राप्त कर लिया मा । जिस प्रकार गाव के लोग छाउने सुख-दुःख की बाते छाउने पड़ी सियों से किया करते हैं और श्वरने मामलों में उनसे परामर्श लिया करते हैं, उसी प्रकार का व्यवहार श्रव उनके श्रीर हमारे मध्य में बीने लगाथा। इसी श्रवधि में होली का त्यीहार ऋागया श्रीर गाँव-गाँव में लाग होली फेरंग में रंगे जाने लगे। दांली श्रीर फाग से देश का कोना कोना गुआयमान होने लगा । होली के त्योदार में घरों के भीतर-वाहर श्रव्ही तरह मधाई करना एक धार्मिक श्रतुष्टान है। श्रमीर श्रीर गरीय सभी लोग श्राने-श्राने पर-द्वार साथ करते हैं हिन्तु श्राने याम स्वान का निकटस्थ चेत्र एवं गली, भाड़ी कभी साप नहीं

करते । इम लोगों ने निश्चय किया कि गाँव की सफाई का प्रोप्राम प्रारम्भ करने का यही उपयुक्त अवसर है। अतः हम लोग उन्हें साथ लेकर सफाई के कार्य में लुट गये 1 हम लोग उन जगहों की भी सफाई करने लगे जिन्हें वे कभी साफुनहीं करते ये और गाँव के कुड़े के हैर ( घूर ), गली, कूचे श्रौर रास्ते की टट्टी जो कुछ भी गन्दगी दिखाई देवी थीं, सबकी सफाई प्रारम्भ कर दी। लच्जा ग्रीर संकोच-वश कुछ गांव के लोग भी हमारे साथ हो लिये । एक बढ़ी स्त्री, जिन्हें गांव के सब लोग 'ब्राइया' कह कर सम्बोधित करते थे, हम लोगों को गन्दगी राफ करते देख कर राने लगी और गांव के लोगों वर नाराज़ होने लगी कि क्यों लोग गांव में गन्दगी फैलाते हैं। होली के कारण सफाई के प्रति लोगों के हृदय मे उत्साह तो या ही इसलिए इमारे उस दिन के काम श्रीर उपर्युक्त घटनाकालोगों पर श्रच्छा प्रभाव पड़ा। इस समय के परचात लोग गन्दगी के प्रति व्हले से ही सावधान रहने लगे। यद्यपि ·सर्दियों का परस्परागत सस्कार एक दिन में नहीं मिट सकता किन्त्र श्रव इस सम्बन्ध में कभी कभी कुछ कह देने मात्र से ही लोग खब्छता के प्रति पहले से अधिक ध्यान देने लगे। इस प्रकार इस लोगों ने अपत्यस कर से देशत में भरेशम और सफाई का प्रोग्राम लेकर प्रवेश पा लिया । तदनन्तर अन लोगों के साथ उठते-बैठते प्राय: हर समय परिश्रम की मर्यादा श्रीर सफाई के विषय पर उन्हें कुछ समकाते ही रहते थे। ग्रव हमारे लिए वहां तीन प्रोग्राम हो गये। १. चर्छा. २ परिश्रम, श्रीर ३ स्वच्छता ।

गांव के त्योहार और अनुष्ठान आदि के उपलच्च में अगर हम सकाई के प्रोजाम को हाथ में लेते हैं, तो उस परिस्थित में गांव के स्पूर्ण निवासी हमारा साथ देने को तैयार हो जाते हैं। श्रीर उसका मगांव भी अच्छा पड़ता है। आज हम लोगों को रखीवों में कार्य करते हुए हुं: वर्ष बीत चुके हैं और इस स्वर्गिय में मैंने जिला प्राम-सुधार की श्रोर से भी उपाई के कार्य कियें हैं पर इनमें भी हमने उन्हीं

उपयुक्त अवसरों का प्रयोग किया है। इस प्रकार दिन-व-दिन मेरी विश्वास दढ़ होता गया कि स्वच्छता काकार्य इसी छंग से करन उचित है। प्राचीन काल से त्योहार, शादी, विवाह ऋादि शुभ नाई में सफाई के अनुष्ठान की वहुत महत्व दिया है, और ऐसे अनुष्ठान साल में इतने श्रधिक बार आते हैं कि अप्रगर उन्हीं अवसरों पर गांव के लोग मुचार ढंग से गांव की सफाई कर लिया करें तो हमारे गांव पर्यात स्वच्छ रहा करेंगे । लोग घर-गृहस्पी स्त्रीर खेती-वारी के काम में इतना अधिक ब्यस्त रहते हैं कि वे प्रति दिन नियम पूर्वक सर्वाई की कार्यक्रम पूरा करने में सफल नहीं हो सकते। ब्रातप्त यह कार्य करने के लिए कोई न कोई दूसरी शैली खोजनी ही पड़ेगी। यदि वे अपना घर और द्वार ही नित्य नियमपूर्वक साफ कर लिया करें ते हम उसी को पयात समर्भेगे। सम्भव है कि सुद्र भविष्य में हमारे प्रामीण समाज की आर्थिक, दौद्धिक और नैतिक परिस्थित इत्नी विकसित हो जाय कि देहात के लोगों की स्वच्छता का मापदराड और ऊँचाई पर पहुँच जाय। किन्तु आज यदि हमारे आमीण कार्यकर्ता कपर बताई हुई विधि से शामीणों में गांव की स्वच्छता के संस्कार उत्पन्न करने में सहायक बन सकें तो हमारी दृष्टि से इनका उतना ही करना पर्याप्त होगा ।

करना पर्यात होगा । द्वम लोग सेवा-मान में रहती हो । दुम्हारी दृष्टि में मेरी यह राष सम्मवतः विचित्र-सी मालूम होगी । किन्तु में अपने अनुमब से जिछ नवीचे पर पहुँचा हूँ वहीं तो कहूँगा । कभी मिलने पर इस विषय पर विच्दुत वार्ते करूँगां । आज विदा । नामस्वार । इति ।

#### [ २३ ] घनिष्ट सम्पर्कका लाभ

—ह—४१

पिछले पत्र में मैंने तुमको लिखा था कि प्रारम्भिक तीन महीने में रम लांगों ने रणीयां में व्यक्तिगत ग्राम-वासी के रूप को पारकर देशत े के लोगों से पड़ोसी का सम्बन्ध स्थापित कर लिया । बीमारी में, कष्ट में लोगों की खबर लेने लगे। उनकी सेवा-सुश्रुपा करने लगे और उनकी रवा-दारू में उनको सम्मति देने लगे। उनको शादी श्रीर गर्मी के अवसरों रर एक पड़ोसी की तुरह भाग लेने लगे। उनके यहां जब विवाह या आद के द्यवसर ज्याते ये ज्यौर जब विरादरी के लोगों को भोज दिया जाताथा तो वे लोग इम लोगों को भी द्यामंत्रित करते थे ग्रौर इम लोग विना किती एतराज के स्वीकार कर लेते थे। श्रीर समय पर उनके यहाँ चले जाते थे। पहले पहला हम लोगों के जाने से निमत्रिन व्यक्तियों मे कुछ खलवली उत्पन्न हुई। इमारा सभी जाति के लोगों के साथ बैठकर खाना, भोजन के समय कुर्ता त्रादि न उतारना, भोजनीतरान्त जूता त्रीर चप्पल त्रादि पहन कर हाथ-मुँह धोने के लिए जाना त्रादि सभी बातों पर समालोचना होने लगी किन्तु हम लोगों ने अपना ही ढंग कायम स्कला। निमंत्रण देने वालों से हम लोग स्पष्ट कह दिया करते थे कि हमारे खाने-पीने की शैली वही रहेगी जो ग्राश्रम में रहती है। तुम सोच लो, ग्रगर हम लोगों के जाने से तुम पर कोई श्रापत्ति श्रा पड़े तो हम लोगों को न बुलात्री । यह सब होते हुए भी गांव के लोग हमें श्रवश्य बुलाते थे । क्योंकि अब उन लोगों ने हमें श्रपने एक पड़ोही के आलोचनात्रों का रूप में प्रह्रण कर 'लिया था। धीरे-धीरे समा-लोचनाएँ समाप्त होने लगी और इस प्रकार के निमंत्रणों में हमारे बैठने का ग्रासन भी धीरे-धीरे

प्रधान पंक्ति के निकट पहेंचता गया और उसे भी लोग बरदाश्त करने

लगे। इस प्रकार भोजन के सम्बन्ध में लोगों की कट्टरता धीरेक कम होती गई ग्रीर हम लोगों की देखादेखी जो लोग ग्रपने 🗽 स्राने वाले कपड़े नित्य घो लिया करते थे वे भी कभी-कभी पहिन कर भोजन करने लगे। द्यवस्था यहाँ तक पहुँचे गई कि उ गांव का एक लड़का निमंत्रणादि में हमीं लोगों के साथ बैठ कर खर् लगा ग्रौर गाँव के लोगों ने भी उसे सहन कर लिया। श्रव हम लंप छुत्राछूत के सम्बन्ध में लोगों से खुलकर वाद-विवाद करने लगे। शनैः शनैः वही जनता जो पहले कुर्तापदन कर खाने पर हम लोगी से बृह्मा करती थी, श्रव बाद-विवाद, करते हुए यह कहने लगी हि "भाई, हम लोग भी जानते हैं कि यह सब दकोसला है किन्तु प्रशन तो हमारा इस प्रकार का संस्कार वन गया है जिसके विरुद्ध श्रावरण करने को जी नहीं चाहता श्रौर दूसरी बात यह है कि कौन श्रागे चल कर पहले अपनी नाक कटाये। "इस प्रकार प्रतिवेशी के रूप में एक और बड़ा कार्यक्रम हमें मिल गया ऋौर हम दिन प्रति दिन इस दिशा में भी श्रागे ही बढ़ते गये।

जब गांव के बच्चों को बीमार होते देखता था तो विकित्सा के होमियोपैथिक दवा और पुस्तकें मॅगाने की इच्छा , सम्बन्ध में विचार प्रवल होने लगती थी। किन्तु वापू जी के विचार

गावों में दवा देने के प्रतिकृत हैं, इसे मैं उनके कई लेखों में देख चुका था। उनकी योजनानुसार गांव के होग, गाव की सफ़ाई करके ही दर किये जाने चाहिएँ। दवा का उनके प्रोग्राम में कोई विधान नहीं है। इसलिए मैंने होमियापैयी पुस्तकों भेंगाने की कल्पना छोड़ दी और इस लोग स्वयं ऋपने प्रयोग के लिए जो टिंचर श्रायोडिन, श्रमृतधारा, श्रीर त्रिफला श्रादि दवाइयाँ मॅगा कर रखते ये उन्हीं में से ब्रावश्यकता ब्रा पड़ने पर कुछ उन्हें भी दे दिया करते ये। कभी-कभी तुलसी की पत्ती, बेल का पत्ता, शहद, श्रीर दूव की जड़ आदि देहाती दवाएँ भी उन्हें बता दिया करते थे। किन्तु हमने श्रनुभव किया कि जब गाव बालों को साधारण रोग की श्रपेद्धा कठिन रोग हो जाता या तो हम लोग श्रमहाय से हो जाते थे श्रौर उनकी कोई मदद नहीं कर सकते थे। माव में कुछ लोग, जिनमें विशेषतः खियां थीं, बहुत दिनों के रोगों से अस्त थे। उन्हें देख कर मैं सोचता ्या कि यदि हम होमियोपैधिक दवाएँ मँगा लें तो ऐसे अवसरों पर प्रामीए जनता की सेवा कर सकेंगे। ज्यों ज्यों में रखीवां छीर उसके श्रास-पास के लांगों को बीमार पड़ते देखता था, त्यों-त्यों मेरी इस विषय की चिन्ता बढती जाती थी। मैने देखा कि यदि दम गाँव की सफाई करके रोग-निवारण पर मरोसा करते हैं तो इस प्रकार रोगों के दूरीकरण में एक-दो पुरत का समय लग जायगा। हम गौंव में कितनी भी सफाई क्यों न कर लें किन्तु सदियों का बना हुआ संस्कार एक दिन में नहीं दूर हो सकता। यदि दो चार व्यक्तियों में अन्य स्थार हो भी गया तो भी सम्पूर्ण गाँव का परिवर्तन तत्काल नहीं हो सकता. ग्रीर यदि गांव के किसी भी भाग में गन्दगी रह गई तो उसका प्रभाव, गाँव के सम्पूर्ण व्यक्तियों पर पड़ेगा । गाँव के किसी भी ŧ٥

कोने की गन्दगी पर की मक्खी उनके भोजन पर भी बैठ सकती है वे लोग स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते हैं। अतएव जब तक हम समूर् गाँव के रहन-सहन में परिवर्तन नहीं करते तब तक हमारी रोग-निवारह की श्राशा दुराशा मात्र है श्रीर गाँवों का इस प्रकार का श्रामूल परि र्दन कितने दिनों में हो सकता है, इसका हिसाय तुम स्वयं लगा सकी हो। हमारे त्राश्रम के कार्य-विभाग में साधारणतः अच्छे घरों के ही नौजनान आते हैं ; अनेक प्रकार के विधि-निपेध का पालन करते हुए शिचा पाते हैं; अञ्छे से अञ्छे वायुमगडल में ऊँची कहा है व्यक्तियों से सम्पर्क और सगति का अवसर मिलता है; किन्तु इनमें हम कितने प्रतिशत लोगों की गन्दगी और अन्यवस्था की प्रकृति न परिवर्तन कर पाते हैं और जो कर पाते हैं वह भी कितने वर्षों में है इन बातों पर डिप्टि-निचेप करते हुए तुम समक्त सकती हो कि गाँव वाली की प्रवृत्ति में परिवर्तन लाने के लिए कितने वर्षों की अपेदा होगी। यदि यह भी कल्पना कर ली जाय कि कोई अपनी अलौकिक शर्वि द्वारा गाँवों का सम्पूर्ण रूप से स्वच्छ कर देगा और अनके संस्कार कामी परिवर्तन कर देगा, तो भी इतने दिनों से गन्दगी में रहने के कारण और ठीक प्रकार से भोजन न मिलने के कारण उनके शरीर की नि नस में, उनके रक्त के अशु-अशु में रोग के जो बीज प्रवेश कर गरी है, उन रोगों के शिकार तो ख़बरय ही वर्नेगे | इसलिए ख्रौपिं की का ज्ञान रखते हुए भी, उसका प्रयोग न करने से हमारे पड़ोसी धर्म हा यथातथ्य पालन हो सकेगा ? इस प्रकार की द्विविधा में पड़कर मैं तत्काल कोई निश्चय न कर सका । किन्तु अन्ततः मैने लोगों के कष्ट देख कर होमिय पैथिक दवाइयाँ और किता में मेंगा ली और अब यदि कोर्र बीमार होता था, तो उसकी दवा करना भी प्रारम्भ कर दिया।

कुछ काल परचात् जब लोगों ने जान लिया कि में रोगों की दर्ग भी करता हूँ तो धीरे-धीरे श्रास-पास के सात-श्राट गाँवों के लोग बीमार पड़ने पर मुक्क्से सहायता लेने लगे। इस प्रकार दवा-वितर्य यनिष्ट सम्पर्क से लाभ १४७

षे क्राधार पर पांच-छु: गांवों के होगों से हमारा क्रीर परिचय ही गवा क्रीर हम उन में भी चर्ले का प्रचार करने लगे। घीटे-घीरे सभी गांवों में कुछ चर्ले चलने लगे क्रीर हमारा कार्य-चेत्र भी बढ़ने लगा। इमने देखा कि रोगियों का इलाक करने से चर्ले के प्रचार-

प्लान करने से चल के प्रचार कार्य में भी महासाम मिलने लगी। तोंग साधारण के इसे युक्तों की बीमारी में खुलाया करते ये श्रीर इस प्रकार हम गांव की ब्लियों से भी कुळु-कुळु परिचित्त होने लगे श्रीर वे हमारी वार्तों को प्रतिष्ठा करने लगी। मैं दुम्हें पहेले लिख चुका है कि

जन श्रकनरपुर टांडा के होत्र में चर्ले का प्रचार करता था तो मैं पर्दे के कारण बाह्मण श्रीर समिय जाति की स्त्रियों से नहीं मिल सकता था

रपिलेट उनमें चर्ल का प्रचार नहीं हो सका। दो-तीन वर्ष तक देहात में काम करके मेंने देल लिया था कि हमारे सिद्धान्त को जितने सीम गंदी सीम गंदी सीम गंदी हों ते की खियां समस्र लेती हैं उतने सीम पुरुप नहीं समस्र पाती। पीर की खियां समस्र लेती हैं उतने सीम पुरुप हों समस्र मी लेता था तो वह अपने पर को खियां को समस्र नहीं पाता था। वे समस्रती भी कि पह उनके हिस् पर एक और नवें काम का बोम्स रखने का जंभ है। बाह्य में सालाव्यों से भारतवर्ष की समाल-व्यवस्था ऐसी विगद में है कि पुरुप वर्ग ने लियों को केयल भोग की सामस्री और केविका बना कर रस्ता है। साल में उनके लिए कोई प्रतिष्टा का स्थान नहीं रह सथा है। इसे कभी-कभी-ऐसा प्रतीत होता है कि जब से भारतवर्ष में बीचिंग तो होता है कि जब से भारतवर्ष ने सी-वाति का अवस्थाना कर रस्ता है। स्थान में उनके लिए कोई प्रतिष्टा का स्थान नहीं रह सथा है। स्थान स्थानका में उनके लिए कोई प्रतिष्टा का स्थान स्थान कर रस्ता है। स्थान स्थान स्थान कर स्थान हो। स्थान स्था

बिए वे डिनके कहने पर भी चर्खा चलाने की ब्रोर प्यान नहीं देती। उठ छम्प कुर्मियों की कियों से हमारा कोई पर्दा नहीं या इसलिए इस उन्हें चर्खें के लाम जलीमीति समभा सके थे। किन्तु रणीया में प्रिपेखी के समस्य से खीर दबा करने के सम्बन्ध से हम मध्यम

समग्र ग्राम-सेवा की े

श्रेणी की कियों के भी सीधे सम्पर्क मुं ह्याने लगे ये ह्योर २-५% उनमें भी चर्का चलने लगा था। इस प्रकार दवा मँगा कर ख कें से हमें विरोध लाम हुद्या ह्योर हम लोगी ने ह्या तक भी दवा भी प्रोप्ताम नहीं छोड़ा है। सम्भवतः इसे बात में हुम मुभसे सहमार्थ होत्रोगी। तम्हार क्या विचार है शिलखना।

मेरी तबीयन कुछ सुस्त मालूम होती है। कई दिन से दाँत उ<sup>ला</sup> रहा हूँ। ऋष तुम्हारी तरह मेरे भी सब दाँत वने हुए हो जावँगे।<sup>हाँ</sup> के विषय में लिखना। तम लोग किस प्रकार हो है नमस्कार।

२४

# वस्त्र-स्वावलम्यन की ओर

Z--c-

अन तक हम अपने ही विषय में लिखते रहे। आज हम <sup>तुर्हे</sup> यह बताने की कोशिश करेंगे कि वस्त्र-स्वावलम्बन के प्रोधाम से <sup>हर्हे</sup> क्या-क्या लाम हुए। इससे तो तुमको ख़ास दिलचस्पी है न <sup>ह</sup>

रणीयों के ख्रास-पास कहीं कोई बुनाई का काम करने बारें कारियन नहीं हैं। इसलिए स्वायलम्बन के लिए जो सून कातवा था, उसे इस ख्रकरपुर से बुनया लेते थे। किन्यु चीर-जीरे जन कई गार्वें में चंखें चल गये तो इसारें सामने बुनाई की कठिन समस्या छा वर्षे हुई। एक तो अकवरपुर से बुनयाकर मंगाने में पर्योग्त समय वर्ग जाता था, दूषरे बुनाई का काम बहुत दूर होने के कारख लीगी के बुनाई के प्रति कोई विशेष दिलचस्यों नहीं थी और जो कपड़ा बंन कर खाता था, यह अपने यहा के बने हुए कपड़े के रूप में नहीं मार्वें होता था। इससे स्वायलम्बन की मायना में कमी पढ़ जाती थी। एक दिन परिवत लालतामधार और गांव के कई ख्रम्य लीत हरने

कहने लगे कि यदि गांव में ही बुनाई का प्रश्न हो जाय तो अपना प्रत बुना जाता हुआ देख कर हमको जो आनन्द होगा वह आनन्द अकदरपुर से बुनवा कर मँगाने में नहीं होगा और दिवयों जब अपना पर अपने सामने बुने जाते हुए देखेंगी तो उनका होस्ला बढ़ता हो जायगा। तीसरा लाभ यद होगा कि यदि हमारे गांव के कुछ लड़कें बुनाई सीख लेंगे तो उनकी बेकारों की समस्या भी इल हो जायगी।

श्रीर हम लोग स्वयं पैका के स्थान पर श्रनाव देकर कु। बुनवा सकेंगे। हमने श्रायस में परामश्री किया श्रीर गांव वाली की दलील माकूल मालूम हुई। हम लोगों ने विचार किया कि यदि गांव के लोग कताई श्रीर बुनाई दोनों श्रपने-श्राय स्वयं करलें तो वे खावलम्बी हो जावेंगे; उन्हें हम पर मरीशा नहीं करना पड़ेगा।

यह धोच कर हम लोगों ने बुनाई, का काम प्रारम्भ कर दिया। इसके लिए भी तुमने देख ही लिया कि इस प्रीप्राम का प्रस्ताव भी पहले गांव की ही श्रोर से श्राया। श्रीर हम लोगों को सहज ही एक प्रोप्राम मिल गया। बुनाई का कार्यक्रम चालू कर देने से कई हष्टिकीण से श्रीर भी लाम हला। यह नेत्र इतना जिल्हा हला पा कि यहां के लोगों को

ार का कायनम चालू कर देन ते कर घटकाय ते आर सा जोम हुआ। यह तेत्र इताना विज्ञा हुआ मा कि वहां के लोगों को किसी प्रकार की नई बात देखने को नहीं मिलती यी। पुरुष तो इधर-उपर जाकर कुछ बातें देख भी लेते ये किन्तु खियां और बच्चे श्रेषकार में ही रह जाते ये। बुनाई का कार्य प्रास्मा हो जाने से उन्हें यह एक नई बात तो देखने कां मिल ही गई। इस कार्य की विमित्त प्रकार को प्रक्रियाओं में लोगों की अधिवरिय होना

हुनाई का खारंभ स्वाभाविक था। ताना तन कर माई। द्वारा उस सूत् को मांगने से सूत मजबूत हो जाता है, 'वे' खोर 'राष्ट्र' में सूत भरना, शटल की खट-खट खावाज़ इत्यादि वाती दच्चे खोर कियां तमाया के रूप में देखतों थी खोर इस प्रकार उनके हिहेकोण एवं उनकी हुद्धि का परोस् रूप से विकास होता या। ख्रव बुनाई के रूप में गान के भीतर कुछ उद्योग का वातावरण मी गया। इस चेत्र के गांत्रों के लोगों में यह कुरुपना भी नहीं उत्प्र १ थी कि ने ग्रामोद्योग ने द्वारा ऋपनी झानर्य बता के सामान सर्य तेन कर सकते हैं। अब बुनाई खुल जाने से इस दिशा में भी लोगों ब्र मानिषक विकास होने लगा।

शुरू में इस काम के लिए अकवरपुर से बुनकर भी बुला लिंग या। बुनकर श्रीर बुनाई के श्रन्य सामान श्रा जाने पर हमारे सार्ने स्थान की समस्था आ उपस्थित हुई । हम लोग जिस घर में रहते हैं वह इतना संकी एं था कि उसमें हमीं लोगों के रहने के लिए पर्वार स्थान नहीं था, फिर उसमें करचे के लिए स्थान कहां से खाता। हम्हें यह प्रश्न गांव वालों के सामने, रक्खा कि यदि स्नाप लोग हमें की करधे के लिए योड़ा स्थान दें तो यह काम प्रारम्भ हो जाय। गाव है लोगों ने श्रापस में सलाह करके हमारे निवास-स्थान के निकट एक घर की कोठरी में कर्षा गाड़ने का स्थान दे दिया। वह घर गाँव है पंडित का या। इसलिए उसमें बुनाई का कार्य प्रारम्भ करने से ही एक प्रकार का ग्रीर भी लाम था। श्रामतौर से लोग बुनाई के का को एक बहुत छोटा काम समकते हैं। यह काम केवल खुलाही और हरिजनों का या, भले घर के लोग इसको पृशा की हिंह से देखते हैं। ऐसी श्रवस्था में गाँव के पंडित जी के घर में कर्घागड़ जाना और उसमें एक जुलाहे का वस जाना, इस द्वेत्र के लिए एक विशेष महत की बात थी। इसलिए जब हमारे साथी श्रीकर्ण भाई ने आकर वहां कि हमारे बुनाई विभाग के लिए तिवारी वाबा के घर में एक कोडरी मिल गई, तो इमने कहा अच्छा ही हुआ — "एक पंथ दो काज स्प गये।" कर्ण भाई ने भी हँसते हुए कहा कि अब इसके विरोध में की भी कुछ कह नहीं सकेगा। हम लोग प्रारम्भ से ही इदिवाद श्रीर दिक्यानुसी विचारों को शिथिल करने का सहज समाधान उ'ढा करते थे। इस घटना से हमको इस दिशा में पर्याप्त सहायता मिली। गाँव है

येन्द कर दिया।

्श्रभगस्य तिवारी बाबा के घर में एक मुसलमान युभ परियास वस गया। गाँच की क्षियों श्रीर बच्चे सुनाई की क्रिया देखने के लिए खाने जाने लगे। ऐसी स्थिति में यह परम स्वाभाविक हो गया कि लोगों की सुसलमानों श्रीर दुनाई

के प्रति प्रकृतिगत धृणा की मात्रा कमशः कम होती जाय । बुनाई का कार्य प्रारम्भ हो जाने से लोगों में अपने सत का कपड़ा धनवाने का उत्साह तो बढता ही गया किन्तु हमारा उद्देश्य यही नहीं था कि बाहर से जुलाहा बुलबाकर बुनाई का काम कराया जाय। हमारा उद्देश्य तो यह था कि इस दोत्र के वेकार गौजवान इसे सीख र्ले ग्रीर स्वयं करने लग जायें। किन्तु प्रारम्भ में हमें इस दिशा में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह एक ब्राह्मण का गाँव था। त्रपने घर में एक जलाहे को स्थान देकर बनाई का काम कराने लगे, इतना ही उस चेत्र के लिए एक बहुत वड़ी क्रान्ति की बात थी; धेसी स्थिति में वे स्वयं बनाई का कार्य करें यह उनकी मानसिक स्थिति के किसी भी तरह अनुकुल नहीं या। जिससे गाँव मे कई नौजवानों के वैकार रहते हए भी हम उन्हें इस काम के लिए तैयार नहीं कर सके। पं० लालता प्रसाद जी ने कहा कि मैंने तो यह अनुमान किया था कि श्राप हमारे दो एक चमारों को सिखा देंगे और सीख कर वे सीब बालों का सत बुन दिया करेंगे। हमने उनकी यह बात स्वीकार कर ली श्रीर ये सीखने के लिए श्राने लगे। उनके द्वारा मालूम हथा कि वे लोग सबदा नहीं ख़ाली रह सकते, क्योंकि वे खेती के कामों में मलदूरी भरते हैं और जब उच्चवर्गीय लीगों को खेती के काम के लिए मस्रत पड़ेगी तो वे उन्हें बुला लेंगे। प्रायः होता भी ऐसा ही या। इसलिए उनका बुनाई सीखना सम्भव नहीं था। यह सब सोच कर हम लोगों ने उन्हें सिखाने की चेष्टा छोड़ दी और उन लोगों ने सीखना

जिस ब्राह्मण के घर हम लोग रहा करते ये, उनकी श्रार्थिक स्थिति

वहुत शोचनीय थी। कुछ ही काल पहले ये लोग ग्रन्छे गृहस्प<sup>र्</sup> किन्तु कर्ज के कारण इनकी जायदाद घीरे-घीरे दूसरी के हाथ में वर्ल गई यी । उन्हें दोनों समय मोजन भी नहीं मिल पाता था, मालगुजारी चुकाना तो दूर की बात है। उस परिवार का सम्पूर्ण भार एक विषवा के सिर पर था जिसके लड़के बिल्कुल वैकार बैठे हुए थे। वैचारे करते ही क्या ! ज़मीन भो तो काफी नहीं थी कि उसी बी देख-भाल करते। दूसरा कोई उद्योग तो था नहीं। श्रपने हाप है इल चलाना या इसी प्रकार के अपन्य काम करने में वेइज्जती का डर या। इतना साधन भी नहीं या कि स्कूल में आ कर शिद्धा ही प्राप्त करते। घर-ग्रहस्थी की देख-रख तो इनकी माता ही कर लेती थी। इसलिए ये लोग दिन भर बैठे बैठे मिन्ख्या मारा करते थे। और भूख से छुटपटाते रहते थे । हमारे इतने दिन तक इस परिवार में रहते श्रीर हम लोगों के श्रपने हाथ से सम्पूर्ण काम करने की वजह से इनके हृदय की संकीर्णता बहुत-कुछ कम हो गई थी। हमने इनको समकार्या कि बुनाई का काम सीख ली, आख़िर इस लीग भी तो इसे करते हैं। इससे हमारी कौन सी इज्ज़त चली जाती है। तुम लोगों की इज्ज़त ही क्या है । गरीव होने के कारण प्रथम तो कोई पूछता ही नहीं, दूसरे बेकार येठ कर दूसरों की कृपाका श्रम्न खाने से परिश्रम करके खानी ग्राधिक प्रतिष्ठा की बात है। जिस दिन तुम परिश्रम करके खाने लगोगे स्त्रीर स्त्रपनी विगड़ी हुई स्त्रवस्था बना लोगे. उस दिन लोग तुम्हे श्रधिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखने लगेंगे। रात-दिन के सहवार श्रीर बार-बार समभाने से उस घर के रामकरण नाम के एक लड़के ने बुनाई का काम प्रारम्भ कर दिया। उसके बुनाई सीखने से चारी त्रोर उसके विरुद्ध खूब ऋालोचनाएँ और प्रत्याः

आर उपडातरह खुद आलाचनाए आर अल्प एक विश्वचा लोचनाएँ तथा हो-हस्ता होने लगा। गोंव की माझची का साहस चौथींहों पदटे को झालोचना से उसका बड़ा गाँ कुछ प्वडा सा गया। किन्तु रामकरण सुपने निर्ध्व स्यर उत्तर दिया कि 'ये लोग इतने भले घर के लड़के आगर जुलाहे हैं, तो भले ही हमारे पर के लड़के जुलाहे हो जामें, कोई विन्ता नहीं। वब इस लोग लाने विना मूखों मरते हैं, तो जिलाफ कहने वाले क्या हमारे पर में अनाज भेज देते हैं। मैंने देहात में काम करते हुए यह अनुभव किया है कि देहात की जिलां पुरुषों की अपेदा। अधिक वहंजादी होती हैं। किन्तु अनुकुल बातावरण में सुनांक-रूपेण समक्ता देने पर कियी आदर्श की बात की निननी शीवता से पे अहण

त्र इटा रहा। उसकी मौंने भी उसका साथ दिया। एक दिन वड़े भाईने जब क्रपनी मौं से कहा कि सब लोग कहते हैं कि "तुम लोग. जुलाहा हो गये" तो उसकी मौंने हम लोगों की क्रार संकेत करते हए

कर लेती हैं, उतने शींश पुरुष नहीं ग्रहण कर पाते। परिवर्तन भी
पुरुषों की अपेना किसी में शीन हो जाता है। इतने पिछुड़े हुए
रिम्पिन्सी नाझलानीव की एक एतीन विषदा नाहालों का इतना
करना बहुत साइस का काम था। मैंने देखा है का कांग्रेस के श्रीक स्पेल कार्यकर्ता, जो तंग्रार के नाना प्रकार के जान-विज्ञान से नतीमीति परिचित हैं और उटते-वैठते 'इन्कलान जिन्दावार' का नार्स लगाते हैं, भी अपने पर और गांव के प्रचलित कहिबाद के विचद आचरण करने का साहत नहीं करते हैं। अतप्य उस दिन से भैं रामकरण की माता के प्रति अपिक अद्धा रखने लगा। उनने द्वारा सुके इस बात की एक फलक ही मिल गई कि आमी सुवित्रयं कहां तक आगे यह एकती हैं। अय रामकरण धीर-धीरे बुनाई सीखते हुए दो क्या प्रति मास

उपाजित करने लगा। इतको देख कर दो और ब्राक्षण के लड़कों ने सुनाई सीलना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार हम लोग गांव के रुद्धि-बाद का सुभार करने की दिशा में एक अदम और आगे बहु गये। कुछ दिन के पए बाह्य धापरा प्रारं के एक किशान के पर का जिल्लाक लड़का, वो सुनाई भी जानता या और जिल्ला नाम रामफेर या, हमारे पास त्राया त्र्रौर स्त्राश्रम-परिवार में सम्मिलित हो गया। इ प्रकार रामफेर के ऋश्रम में ऋा जाने से हम लोगों ने श्रकवरपुर है खुलाहे को वापस कर दिया और ऋव रामफेर माई ही बुनाई का वार करने लगे श्रीर वही दूसरों को भी सिखाने लगे। इस प्रकार श्र<sup>ह</sup> हमारे यहा दो विमाग स्थापित हो गये । एक कताई, दूसरा बुनाई।

बुनाई विभाग के संघटन के क्रम से हम गांव की सामाजिक कारि की दिशा में कहा तक आगो बढ़ सकते हैं, यह तुम अनुमान क सकती हो। फिर भी इमारे विद्वान नेता लोग रचनात्मक कार्य औ उसके करने वालों का उतना ही नाक सिकोड़ कर देखते हैं, जितनी एक पत्-िलिखे वाधू एक देहाती को देखते हैं। बापूजी कहते ध रहते हैं: किन्तु कौन सुनता है ?

श्राज यहीं समाप्त करता हूँ। फिर दूसरे पत्र में श्रागे की वार्त

लिख्ँगा। नमस्कार।

# [ २५ ]

# शरीर अम की प्रतिष्ठा

देखते ही देखते देहात में चर्खें का काफ़ी प्रचार होने लगा श्रीर दिन बर्दिन चर्लेकी माँग श्राधिक स्त्राने लगी। हम लोगों ने चर्ले बनवाने के लिए ऋास-पास के गाँवों में बढ़इयों की तलाश की। किन्तु उस सम्पूर्ण देहात में कोई भी बढ़ई इस योग्यता का नहीं मिला। सम्पूर्ण दोत्र में केवल दो तीन घर बढ़ई आवाद ये जो किसानी का काम करने के साथ-साथ योड़ा-बहुत बसुला भी चला लेते थे

श्रीर गांव के लोग उन्हीं से अपने हल-पाटा शादि चर्ते की बढ़ती साधारण चीजें बनवा लिया करते थे। इनमें इतनी हुई मांग योग्यता नहीं थी कि चर्ले बनाने का काम <sup>कर</sup> सकें। एतदर्थ हम लोगों ने चर्ला संघ विहार से कुछ चर्ले मंगवा लिये और इस चिन्दान में लगे रहे कि चर्ले की बढ़ती हुई खानीय मांग को किस तरह पूर किया जाय और स्थानीय ब्य-कियों को चर्ला बनाने की शिखा किस प्रकार दो जाय। हमारा चिन्दा हुआ कि उन्हीं दो-चार बढ़हुवों को इसकी शिखा दें किन्तु उनकी संख्या इतनी कम थी कि उनके लिए किसानों के इल-फाल और मकान आर्थि बनाने का ही काम बहुत अधिक था। ऐसी परिस्थित में उनका किसी आदिश्चिक कार्य में समय देना नितान्त अस्म्यय था। अयर्थ उस समय हम लोग इस दिशा में कुछ भी कर सकने में असमर्थ रहे।

इसी समय हम लोग जिस व्यक्ति के मकान में रहते ये उसे भूसा रखने के लिए अपने मकान की आवश्यकता हुई; हमें अपने रहने की कोठरी खाली करने का प्रवन्ध करना पड़ा। हम लोगों ने एक दूसरा पर तलाश किया; उसमें भी पहले बैल वाँधे जाते थे। न तो उसमें कोई लिड़की थी छौर न दरवाज़ा ही। हमने ऋपना सन्पूर्ण कार्य बन्द करके उस मकान के पुनर्निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया। उस घर में आयो की श्रोर एक छोटासा बरामदाया। जब घर बन कर ठीक हो गया तो हम लोगों ने उस बरामदे को बढ़ा कर श्रीर लम्बा कर लिया। अब उसमें खिडकी खोलना और दरवाज़ा लगाना शेप रह गया। में तुम्हें पहले लिख चुका हूं कि हम लोग गांव में श्राकर श्रपने सम्पूर्ण कार्य श्रपने ही हार्यों से कर लेते थे। इसलिए इमने सोचा कि हमें इसे भी अपने ही हाथ से तैयार कर लोगा चाहिए। साथियों से कहा ''तुम लोग सामान इकट्टा करो और औज़ार मांग लान्नो, में सब स्वयं बना लगा।" लकड़ी मांगने के लिए कहीं जानानहीं पड़ा। जिसका घर था उसी के पास लकड़ी मौजूद थी। श्रीज़ार गांव के बढ़इयों से प्राप्त हो गया। मुके बढ़ई का काम पहले से ही स्राता या, सायियों की भी श्रारा से लकड़ी चीरना सिखा

समय ग्राम-सेवा की ग्रोर

दिया । इस तरह हम् सब लोग मिल कर दरयाना श्रीर जँगला वर्गात लगे । गीव के लोगों के लिए यह भी एक नई बात थी और वे ले<sup>ग</sup> हमारा काम देखने श्राया करने छे ।

एक दिन में चौखट बना रहा था कि भाई लालिंह बर्रहीं नाम के एक नीजवान को लेकर मेरे पास खाये। लालिंह गुतारें मंज के बाज़ार मधे के और वहीं पर उनमें बरहेंची हे परित्व की वातचीत हुई थी। बरहेंची बहुई जाति का एक मिहिल पास नीजवान था। उसके हुदय में पहले ने ही राष्ट्रीय मायना जाज़त हो जुड़ी थी। खपने गाँव के खास-पास के चेत्रों में उसने कुछ राष्ट्रीय सेवा भी ही

थी। उसने आश्रम में रहने की इच्छा भी प्रकट की थी। पलतः वह दूसरे दिन से आश्रम में रहने लगा। इस प्रकार अब हम लोगों की छंखा तीन से पीच हो गई। वरहेंची बढ़ईगिरी के काम में भी हैंगेंं यार या; इसलिए हम लोगों ने दरवाला वीरह बढ़ी शीमता से बनी लिया। बुनाई का कार्य तो रामफेर भाई ने आकर कैंमाल ही लिया या, अब वरहेंची के आ जाने से हम लोगों ने चलां बनाने का कार्य तो रामफेर माई के अल्वाकर कैंमाल ही लिया या, अब वरहेंची के आ जाने से हम लोगों ने चलां बनाने का कार्य मी प्रारम्भ कर दिया। इस लोग गांव से पेड़ अर्थोद कर उसकी तहती कीर-चीर-चीर कर वरहेंची भाई को दिया करते है और वह चलें बनात रहता था। अब इस कार्य के लिए भी स्थान की आवश्यकता प्रतीव होने लगी। हम लोगों ने बहुत तलाश किया किया किया कि लगे में से किसी वि

पास इतना फालत स्थान नहीं था कि वह इस लीगी बढ़रें विभाग की की इस काम के लिए दे दे। आलिएकार एक स्थापना दूसरे गाँव मकनपुर के एक ब्राह्मण ने अपने यहीं दो कोउटी और आगान हमें इस काम के लिए दें दिया। सकनपुर अपनि में के की स्थापन

दो कोठरी धीर आंगन हमें इस कान के लिए दें दिया। मकनपुर राणीयों से दोन्तीन फलांड की दूरी पर मा। इस्तिए ' इस लोगों का यहां पर रह कर काम करना कोई छथिक कठिन नहीं . या। इस लोगों ने अपना वर्ड़ विभाग वहीं पर स्थोपित कर दिया। ' यरहेँची भी सामान की हिम्मजत के लिए उसी मकान की एक कोठरी में रहने लगा। वरहेंची के वहां रहने में एक लाभ छोर था। वह नित्य संध्या समय गांव के लोगों को रामायखा और ऋख्वार पढ़ कर सुनाया करता था। इस लम्बन्य में वह उन्हें श्रम्य प्रकार की वार्ते भी सुनाया करता था। इस लोग भी नित्य प्रातःकाल लकड़ी चीरने के श्रमियाव व वहां पहुँच जावा करते थे। इस प्रकार धीरे-धीरे उस गांव के लोगों से परिचय बड़ने लगा। इस लोगों को श्रारा चलाते रेल कर उस गांव के नवजवानों पर ऋषिक प्रभाव पड़ा और वे हमारे परिश्रम की प्रतिष्ठा करने लगे। यहा के निवासी रखीवां के लोगों से भी श्रमिक गरीव ये इसलिए वे हमारी वार्तो को उनसे श्रपिक श्रीम समक जाया करते थे। वे शीम ही चर्ला चलाने के लिए तैयार हो गये।

ग्रव इम लोग नियम-पूर्वक दो गाँवा में रहने लगे ग्रौर इमारा कार्य चेत्र दो गावों में फैल गया । बख्र-स्वालम्बन के काय में हम लोग कमशः श्रागे बढने लगे। श्रव चखें बनाना, सूत कातना श्रीर कपड़े अनना सभी कार्य गांव में ही सम्पादित होने लगे। चर्चा कातना श्रीर कपड़ा बुनना तो हमने गांव वालों को भी सिखाना प्रारम्भ कर दिया या। किन्तु स्थानीय बढइयों को चर्छा-निर्माण की कला सिलाने की <sup>समस्या</sup> शेप ही रह गई श्रीर स्वावलम्बन की दृष्टि से हम लोगों को इस दिशा में कुछ भी सफलता नहीं प्राप्त हो सकी । मैं पहले लिख चुका हूँ कि यहाँ के वढ़ई प्रधानतः किसानी का काम करते हैं और उनका यद्देगीरी का शान नहीं के बरावर है । इसमें भी रहस्य है। भैंने फ़ैशाबाद के दूर-दूर गाँवों में भ्रमण किया किन्तु इस ज़िले में मुफे किसी प्रकार की कारीगरी देखने को नहीं मिली और न तो कहीं लकड़ी के कारीगर ही हूँ डुने से मिलते हैं। इसका कारण क्या है। क्या यहाँ पे निवासी किसी भी सुग में लकड़ी की श्रव्छी चीज़ें प्रयोग में नहीं लाते थे १ पर यह बात तो नहीं । श्राज भी जिले के देहात में सुन्दर कारीगरी के सुद्धि-पूर्ण चौत्वट-बाजू देखने में ब्राते हैं। कहीं कहीं

समग्र ग्राम-सेवा की

पुराने गृहस्यों के घर में अच्छे काम के पलंग, मिचवा श्रीर निर्दे श्रव भी मिल जाती है। मैंने पृष्ठ कर जान लिया है कि वे सुर्दे बस्तुएँ प्राचीन बढ़्ड्यों के ही श्राय की वनी हुई है। फिर उनकी

कारीगरी कहाँ चली गई ? अन्वेपण करने पर कं बहहवों का लोव दो कारण ज्ञात हुए । प्रथम तो यह कि भीरा कैसे हुखा ? गरीबी के कारण अब लोगों में यह शक्ति ही नहीं

पह गई कि ये इस प्रकार की चीजों की कदर वर सहं, दूवरे अवस की वेगार प्रया साली तक ऐता सर्वकर रूप धारण किये रही कि किसी प्रकार के कारीगर इस चेन में पत्रय नहीं हों। अपन्ती तिक किसी प्रकार के कारीगर इस चेन में पत्रय नहीं हों। अपन्ती तिक सितार की निर्माण के किये में प्रवास के व्यवसे के लिए भी लोग अपने गुरा प्रकट नहीं करते में। इस प्रकार चीरे चीरे अच्छा काम होगा ही एक भकार से बन्दों के गें। अपना और काम बन्द हो जाने से परिवार की भावी स्वतानों को उर्ण प्रकार के बार्य सीखने का अवसर ही नहीं मिला। इस प्रकार के पीड़ियों के परचात चड़ जाति के लोग भी चीरे-चीरे अपनी कारीगरी औड़ कर किसान बन गये। बंगाल के इतिहास में भी इसी प्रकार लाज के जुलाहों ने विवध होकर अपने आँगुठ काट लाले में। अपने खाज के दिखान में के उरस्त की हुई भी किन्तु यहाँ तो अपने ही देखा-बारी ताल्लुकेदारों के उरस की हुई भी किन्तु यहाँ तो अपने ही देखा-बारी ताल्लुकेदारों के उर ने इन्हें ऐसा करने की बारण किया था।

हम लोगों पर चलां िक्लाना, गाँव में उसका प्रचार करना, हर्ष की लेन-देन और चूट्टा-चनकी खादि खानगी कायों का भार इतना काफी हो गया था कि चलां चनाने के काम में और ख्रिफ मदर नहीं कर बकते ये इंक्लिए यह खरायावश्यक हो गया कि बरहेंची की लकड़ी चौरने और चलां चनाने में मदद करने के लिए कुछ और लोगों को भी सहायता प्राप्त हो जाय। ख्रम्य बद्द्यों के न मिलने पर विचार किया कि ब्राह्मणों के बैकार नीजवानों को इस कार्य में नागावा ,गय । पर ब्राह्मण के लड़के वर्ड़ का काम करने के लिए किस प्रकार वार हो सकते थे । श्राखिरकार मैंने इस कार्य्य के लिए भी उसी रिवार की शरण ली जिसका एक लड़का बुनाई का काम करना प्रारंभ कर चका था और रामकरण के वड़े भाई श्यामधर को खारा चलाकर जकड़ी चीरना तिखाना प्रारम्भ कर दिया। जय रामकरण ने बनाई मीलना प्रारम्भ किया था उस समय जितना विरोध उत्पन्न हन्ना था. उतनाइस बार नहीं हस्ता। फिर भी देहात के लिए इस प्रकार का कार्य एक क्रांतिकारी कार्यथा। गाँव के लोगों ने इन कार्मी के लिए जो सम्मान और प्रोत्साहन प्रकट किया, उसने हमारे कार्य-क्रम को श्रामे ही बढाया । श्रव वे प्राचीन रुटि-वादी विचार-धारा छोडकर हर मकार के परिश्रम की मर्यादा समऋने लगे। जब वे इस बात की देखने लगे कि उनकी निजी खावश्यकतात्रों की पूर्ति के लिए इतने उद्योग निकल सकते हैं तो गाँव की गरीवी और वेकारी के लिए निराशा का कोई स्थान नहीं रहता। मैं प्रायः कहा करता था कि ग्राज हम प्रामीण बाहरी लुट की मार खाते-खाते गरीवी की हालत को पार करके बेहोशी की अवस्था में पहुँच गर्म हैं। और इसी बेहोशी के कारस अपनी दशा काभी ठोक-ठीक अनुभव नहीं कर पारहे हैं, फिर इस गरीबी को दर करने का उपाय सीचना तो दर की बात है इसलिए जब किसी प्रकार की आर्थिक बोजना उनके सामने आ जाती है और वे उनके द्वारा श्रपने सधार की योड़ी सी भी सम्भावना देख लेते हैं तो उनके जीवन में चेतना का समावेश हो जाता है और उनमें एक पकार का उत्साद ग्रीर जोरा उत्पन्न हो जाता है तथा यही उत्साह ग्रीर जीरा उनके जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन ला देता है। फिर वे हर मकार से अपने को सुधारने के लिए तैयार हो जाते हैं। रखीवाँ में भी यही हुआ। जब गाँव के झुछ बेकार नौजवान कार्य में लग गये श्रीर इछ घरों में कपड़े के ज्यब की बचत होने लगी तो लोगों में इतना उत्साह पदा हुआ कि लोग गाँव की सफाई और शिक्षा आदि कार्यों / में भी बाझी दिल्लचस्ती लेने लगे। गाँव की स्वच्छता और शिश्वं सम्बन्ध में हमने और कीन-कीन से प्रयोग किये, यह मैं तुम्हें इन्हें पत्र में लिखेंगा। यह पत्र तो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ इन्हें अब समय नहीं रहा कि आज और लिख सक् । इस्के अतिरिक हन्हें कुछ साथी इस जेल से प्रतापगढ़ का रहे हैं, उनको विदा करता में है। आज मेरा जन-दिवय है। इकतालीय वर्ग पूरे हो गये। इहाँव वहाँ गर मेरे जितने स्वजन हैं और जो लोग सालगर मेरे लिए डाँ कामना करते रहे, उन सब् को मेरा हार्दिक धन्यवाद पहुँचा देगा। मगावान हर वर्ग मुक्ते कान-सेवा की शक्ति और जुद्धि दे। आज के रिग यही एक मात्र प्राप्ता है। सबको मेरा प्रशास और नमस्कार कहती।

#### [२६] गन्दगीकी समस्या

14-3-49

पिछले पत्र में भैने गाँव की सकाई के निपय में अपने विवार तथा प्रयोग लिखने का बादा किया था। वास्तव में सकाई का मर्ग एक प्राम-सेवक के लिए सबसे जटिल और विकट प्रश्न है। गाँव बावे प्राय: ऐसी परिस्थित में रहते ही हैं कि वे सकाई रखने, में अध्यर्भव अनुभव करते हैं। इक बाते ऐसी भी होती हैं जिनमें वे अपनी हवां नुसार सकाई रख सकते हैं; ससके लिए उन्हें कियी प्रकार की विवर्गा

नहीं है किन्तु मेरा विचार है कि वे उन वाहों है सब बुराह्बों का भी छफाई रखने से विचार है कि मैंने ज़ाई है अर्थ एक हो स्रोत एक पत्र में लिला या कि प्राम-मुधार कियी <sup>एक</sup> प्रोप्राम को लेकर नहीं चल सकता क्योंकि देश

भें जितनी बुराइयाँ मौजूद हैं, एक दूसरे से कार्य कारण का सम्बन्ध

रखनी हैं। देहात के लोग काहिलों के कारण गन्दे रहते हैं और इस काहिलों का कारण जनकी येकारी है। इसलिए सकाई की समस्याओं को हल करने केमार्ग में परा-जग पर अड़बनें आ मौजूद होती हैं। इसके अित गन्दगी उनके जीवन में इस तीमा तक व्यात हो गई है कि केल यह धीचते ते ही दिगाग पागल हो जाती हैं कि हमें स्वच्छता के लिए किस विन्तु से कार्य प्रारम्भ करना है। गाँव के लोग गलियों में ही वेशान करते हैं, उनकी में स्कृत करना है। गाँव के लोग गलियों में ही वेशान करते हैं, उनकी में स्कृत करता है। जनके पर और औंगान का पानी घर के ही पास सड़ी करता है। परों में इतना अधेरा होता है कि उनकी गमी उन्हीं के भीतर सड़ा करती है। जात पानी घर के ही पास हों। करती है जिल करती है। जात पानी घर के ही पास हों। के भीतर सड़ा करती है। जात पानी घर के ही पास हों। के भीतर सड़ा करती है। जात पानी घर के ही पास नहीं और ते लिया और हों। देश में सही हों। इस प्रकार देश के से बनी रहती हैं। वच्छे से लेकर बुढ़े तक की ज्वान पर चौवीस घंटे अड़लीलता-पूर्ण गर्मी वार्त वार्ती रहती हैं। इस प्रकार इन तमाम मन्दिगियों पर विचार करने से हमारे सामने वार्त कर प्रकार वार्ती सही है हस स्वप्त पर से सही कित मन्दगी को दूर करें।

22

देखने को मिली। किसानों श्रीर मज़दूरों के घरों में भी कपड़े प्रयोग में लाये जाते हैं यद्यपि उनकी संख्या कम होती

कपकों की सफाई है। विछाने के लिए पतली चादर और कपरी है त्रातिरिक्त ग्रीर होता ही क्या है ! किन्तु उनहे

कपड़ों में जरूदी से फट जाने के कारण ऋधिक गन्दर्गा नहीं स्त्रा <sup>पाती</sup> किसान ग्रीर मज़दूर कुरते भी कम पहनते हैं। जो पहनते हैंवे भी ऐसे मामूली कपड़े के बने होते हैं कि आसानी से धुल सहैं। इसके अतिरिक्त ये कुर्ते फेवल, धराक रूप में ही काम में लाये जाते हैं, इसलिए उन्हें सर्वदा घोकर ही रखा जाता है। किन्तु उच्च श्रेणी वे लोग दरी, तोशक और रज़ाई प्रयोग में लाते हैं जो अधिक टिकार्ज ग्रौर ग्रधिक भारी होती हैं। इसलिए इनमें ग्रसीम गन्दगी इकट्टी हो जाती है। कुतें, कोट श्रीर बंडी भी ये लोग प्रयोग में लाते हैं जिसहे ये चीज़ें भी पसीना आदि से सन जाती हैं। मैंने अनुभव किया कि जब तक ये श्रापने श्रोड़ने, विद्याने श्रौर पहनने के कपड़े इतने गरे रखते हैं तब नक इन्हें गली-कूचों श्रीर बाहरी गन्दगी का श्रानुभव कराना नितान्त ग्रसम्भव है। क्योंकि संप्राई तो वे ही लोग रख सकते हैं जिन्हें गन्दगी से घृषा हो। इसीलिए में जहाँ भी जाता था, लोगी के कपड़ों पर विशेष ध्यान रखता था और कपड़ों की ही गन्दगी है विषय में उन्हें चेतावनी भी देता था। लोग मेरी इन बार्तों को महसूत तो करते थे किन्तु कुछ तो श्रपने स्वभाव श्रौर कुछ साधन के अभाव के कारण इस पर अधिकतर अमल नहीं कर पाते थे। किन्तु फिर<sup>भी</sup> कुछ तो हमारे लगातार प्रचार और कुछ हमारे श्रपने हाय से सावन द्वारा कपड़ा धोने के व्यवहार को देखकर गाँव के कुछ लोगों को भी साफ रहने का शौक पैदा होने लगा।

इम दिशा में कुछ दिन काम करने के पश्चात हम यह महसूह करने लगे कि यदि इम किसी तरह साबुन बनाने का कार्य देहात में

जारी कर सकें तो एक पंप दो काज होगा। लोगों में सफाई की बिंद

वहुँगी श्रीर हम लोग प्रामोधोग की दिशा में एक कदम श्रीर श्रागे बढ़ सकेंगे। मैंने यह ऋनुभव किया था कि यदि कोई वस्तु गाँव में ही

वनने लग जाय तो गाँव वाले सरलता से उसका गांवी में साबुन व्यवहार कर लेते हैं, किन्तु बाजार की वस्तु मजबूरी बनाने की भाव- की ग्रवस्था में ही खरीद कर लाते हैं। इसलिए

इम लोगों ने साबुर बनाने का निश्चय किया और स्यकता फैजाबाद से योड़ा सा कास्टिक सोडा श्रीर तेल

।लाकर कुछ साहुन बना कर तैयार कर दिया । यह साहुत बनाने का कार्य भी गाँव वालों के लिए विल्कल नया ही था। निवान्त छरलवा-पूर्वक साबुर तैयार होते देख कर लोग ब्राश्चर्य-चिकत रह जाते थे। उनकी इस कुत्इल-वृत्ति का लाभ उठा कर इम लोग उन्हें यह सम-भाने की कोशिश करते थे कि साबुन ही नयों, यदि वे चाहें तो श्रपनी जरूरत की सम्पूर्ण वस्तुएँ गांव में द्वी तैयार कर श्रपना पैसा वचा सकते हैं। इस प्रकार उनकी धारणा, उनके दृष्टिकीण ग्रीर उनके ग्रात्म-विश्वास की भावना में उन्नति होती रही। हम लोगों को सामुन बनाते हुए देख कर परिहत लालवाप्रसाद ने भी सामन वनाना प्रारम्भ कर दिया। इस तरह उत्तरीत्तर लीगों में साबुन के प्रयोग करने और स्वच्छ रहने की छोर दिलचली बड़ती रही। मैंने यह अनुभव किया कि गांव की स्वच्छता की समस्याओं को इल करने की दिशा में यह प्रयोग श्रातुक्ल ही सिद्ध हुआ। क्योंकि कुछ ही दिनों के परचात् गांव के लोगों को गन्दे कपड़े का व्यवहार करना हुरा प्रजीत होने लगा जिसके परिणाम-स्वरूप लोग वाहरी स्वच्छता में दिलचस्वी लेने लये।

पं॰ लालताप्रसाद जीभी प्रायः यही कहा करते थे कि साबुन बनाने हा कोई ऐसा ढंग निकालिए जिसमें हमें वाजार से कोई सामान मँगाने की आवश्यकता न पड़े। अतएव हम लोगों ने गांव में प्राप्त होते वाली रेह से ही साबुन बनाने का प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया। इस विषय में हम लोगों को रंच मात्र मो ऋनुभव नहीं या इसिल्ए इम श्रपने प्रयोग में सफला न हो सके। श्रालिरकार रेह का साबुन न वना पाने पर इम लोगों ने साबुन वनाना ही बंद कर दिया। श्रीर सोचा गया कि यदि वाज़ार से ही सामान ख़रीद कर साबुन वनाता। है तो वाज़ार के वने हुए साबुन ही क्यों न ख़रीद लिये जायें। <sup>इह</sup> तरह हम लोग मेरठ का बना हुआ साबुन ही प्रयोग करने लगे और गांव वाले भी उसी को ख़रीद कर अपना काम चलाने लगे। यदारि हमने साबुन बनाना बन्द कर दिया किन्तु मेरे मस्तिष्क से यह <sup>बात</sup> कभी दूर न हो सकी कि इस उद्योग का प्रचलन गांवों के लिए विशेष महत्व रखता है। कालान्तर में जब इस प्रान्त में कांग्रेसी मंत्रि-मएडल स्थापित हुआ तो इस दिशा मे एक बार पुनः प्रयत्न किया किन्तु कि भी एक अनुभव-प्राप्त व्यक्ति के श्रभाव से रापलता न प्राप्त हो सकी। कुछ दिनों के परचात् इस प्रकार का एक अनुभवी कार्यकर्ता भी मिल गया पर स्रार्थिक विषमता ने फिर भी इस कार्य में सफल न होने दिया। यो इस काम को छोड़ ही देना पड़ा किन्तु मेरी यह धारण क्रमशः दृढ़ होती गई कि एक ग्राम सेवक के लिए गांव के साधनों से साञ्चन बनाने का काम हाथ में लेना बहुत उपयोगी छिड होगा और इसके द्वारा गांव की स्वच्छता के कार्यक्रम में पर्याप्त सहायता मिलेगी। स्वच्छता के श्रन्य कई कार्यकर्मों के विषय में में पहले ही लिख चुका हूँ। कालान्तर में अन्य कार्यक्रमी के साथ सफाई का कार्यक्रम कि किस प्रकार सम्बन्धित होता गया, इसकी चर्चा उचित स्थान पर करने की कोशिश करूँगा। श्रव श्राज यहीं विदा लेता हूँ। सब भाई विहिनी को नमस्कार । बच्चों को प्यार ।

#### [२०] शिचाका प्रयोग

१७<del>~-</del>2---४१

श्रव तक इम लोगों को रखीवां ऋषि कई महीने हो चुके थे। लोगों से काफी पनिष्ठता हो गई थी। चलें का काम दिन प्रति दिन बढ़ताही जा रहाथा। हम लोगों के सम्पर्क से गांव के लोग अपने बहुत से पुराने संस्कारों और आचार-व्यवहार के सम्बन्ध में विचार से काम लेने लगे थे। इस तरह बर्चाप धीरे-धीरे लोगों का मानविक विकास दीता जा रहा या किन्तु अब तक शिक्षा का कोई विधिवत् कार्यक्रम निष्टिचत नहीं हो सकाया। मैं स्वयं इसका निष्टचय नहीं कर पाया था कि गांव बालों के लिए शिद्धा की किस प्रकार की योजना उपयुक्त होगी । गाव के किसान और मज़रूर दिन भर इस तरह काम में फॅसे रहते हैं कि दिन के समय वे किसी स्कूल में अपना समय नहीं देसकते, ग्रीर यदि रात की व्यवस्था की जाय तो भी सदियों से पटन-पाठन की ग्रोर दिलचस्पी न होने के कारण स्कूल में श्राने के लिए उन्हें कोई विरोप उत्सुकता नहीं होंगी। इसके श्रतिरिक्त मुक्ते स्वयं भी इस बात का सन्देह या कि केवल अन्नर-शान करा देते से इन्हें कोई लाभ ही सकेगा। स्कूलों में लगातार ६ वर्ष पड़ कर लोग मिडिल पास होते हैं और तब कहीं उन्हें अन्य विविध पुस्तकों के पढ़ने की योग्यता होती है। ऐसी स्थिति में यदि हमने दिन या रात को उनका भीड़ा सा समय लेकर अन्हें अन्नर-ज्ञान करा भी दिया तो इससे उनके मानसिक विकास में कहां तक सहायता मिल सकती है १ इसी प्रकार के विचारों की उधेडबुन में पड़कर तथा श्रन्य कार्यों में श्रद्ध्यधिक व्यस्त रहने के कारण हम लोग ब्राम-शिक्षा की कोई स्पष्ट योजना नहीं बना सके। पर धीरे-धीरे हमें यह महसूस दोने लगा कि इस दिशा में कुछ न कुछ करना श्रत्यावश्यक है। प्रारम्भ **१६६** समग्र श्राम-सेबा की स्रो

में हम लोगों ने यह निश्चय किया कि रामायण का पाठ शुरू किया जाय क्रीर उसी के द्वारा इन्हें सामाजिक, घार्मिक क्रीर राजनीतिक शिखा दी जाय। इस कार्य्य के लिए मक्नपुर के नौअवानों ने वहुग उत्साह प्रकट किया अतएव हम लोगों ने नित्य संध्या समय मक्तपुर

उत्ताह प्रकट किया अंतएवं हम लोगों ने नित्य संद्यों समय मक्ने के में रामायण का पाठ प्रारम्म कर दिया। कर्ण मार्र रामायण पाठ-द्वारा खोर वरहेंची मिछी साय-साय रामायण का गानी

रामायण पाठ-द्वारा आर वरहचा मिक्या साय-साय रामायण का गांग शिक्षा गांत ये श्रीर कर्ण भाई उसकी व्याख्या करते ये त्या उसी व्याख्या के ही सिक्सिक्ते में प्रत्येक विषय पर कुछ न कुछ बंताया करते थे। कुछ दिनों के पश्चात् यह प्रतीत होने लगा कि इस प्रकार की शिद्धा गांव के लिए वहत उपयोगी विश्व

का सम्बन्ध रहान भी मुनाह समझते हैं। जब आस-सेवह नांव बाली में एक दूवरे से सम्पर्क पैदा कर सक्ष्में तभी वे किसी प्रकार के आमें संदेशन का कार्य प्रारम्भ कर सक्ष्में। जब भी मेरी यह धारणा बनी हुई है कि सामीण यिद्धा के कार्य-क्रम में गांव वालों में एक दूवरे के मिर धनिस्दा उत्तरक करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस कार्य के लिए किसी ऐसे ही साधन को ज्ञयनाने की ज्ञावश्यकता होगी जिंकी

गांव वाले स्वामक्त: दिलचरमी रखते हों और उनने लिए प्रति दिन एक ही समय किसी निश्चित स्थान पर इकट्ठा हो सकते हों। प्रतिदिन एक साथ एक स्थान पर बैठने से लोग स्वभावन: एक दूसरे के प्रति अम करने लगेंगे।

### [ २⊏ ]

## रोगी-परिचर्या की दिशा में रामायण-पठन के कार्ब से एक लाभ और भी हुआ। लांग इसरे

कार्यों के लिए भी बुलाये जाने पर उसी ब्राक्षम के कारखाने के लिए <sup>मिले</sup> हुए त्रांगन में **ए**कत्र होने लगे और वह स्थान एक प्रकार से गौंव के लोगों का क्रव बन गया। फिर हमारे निर्णयानुसार वरहेँची मिस्त्री उन्हें दिन के समयभी ऋखबार पढ़ कर सुनाने लगा। कालान्तर में धीरे-धीरे हम लोगों ने रामायण का पाठ प्रति दिन करने के स्थान पर साप्ताहिक करना शुरू कर दिया और शेव दिन उसी स्थान पर नियमपूर्वक रात्रि-पाठशाला का कार्य होने लगा। सामाजिक भावना मिल्ली उन्हें पढ़ाने का काम करता था। कभी-कभी हम लोग स्वयं भी चले जाया करते थे। हां, एक का जागरण यात श्रीरभी उल्लेखनीय है कि यह रात्रि-गठशाला मैंने स्थानीय लोगों के ऋतुरोध करने परही प्रारम्भ की थी। इस प्रकार रामायण के द्वारा प्रामीण शिक्षा के कार्यक्रम के प्रारम्भ करने का प्रयोग बहुत श्रंशों में सफल ही रहा श्रीर उसी का परिगाम है कि श्राज में इस प्रकार कार्य-प्रारम्भ करने का कायल हूं। जब तक हम गाँव वालों में श्रिमिक्चि श्रीर उत्सुकता नहीं उत्पन्न करेंगे तब तक येवल पाठशाला स्पापित कर देने से वे इधर नहीं आकर्षित हो सकेंगे। इसके श्रुतिरिक फेबल ग्रहर-जान से श्राम-शिक्षा का श्रुभिश्राय पूरा नहीं होता । प्रारम्भ में उनके हृदय में संसार की बात जानने की आकांता

उत्पन्न करनी होगी; फिर तो वे स्वयं ही पढना-सीखने के लिए उल्ल हो उठेंगे। उस परिस्थिति में वे पाठशाला में काफी उत्साह से भाग लेने लगेंगे। जिस समय मैं गिरफ्तार होकर जेल चला श्राया उर समय रणीवाँ के ब्रास-पास के लगभग पचीस गाँवों में प्रौड़-रात्रि पार-शालाका कार्य चल रहा था जिसका विशेष वर्शन में अगने पर्र में करूँगा। फिलहाल इतना ही कह देना पर्यान्त समभता हूँ कि चूँकि इम लोगों ने ग्रन्य-ग्रन्य कार्यों के द्वारा गांव वालों की उत्मुकता जग कर पाठशाला का कार्यक्रम अपने हाथ में लिया था इसलिए गान वाले इसमें इतनी दिलचस्पी लेने लगे थे कि हमें इसकी उपयोगिती समभाने के लिए अलग प्रयत्न नहीं करना पड़ा। पाठशाला का स्थान वैठने का सामान और रोशनी भ्रादि सभी वस्तुश्रों का प्रवन्ध गाँव वाले स्वयं करते थे। पढ़ाने वाले भी गांवों से ही उपलब्ध हुए थे।

इस प्रकार गांववालों के मध्य रह कर उनसे बात-चीत कर रामा-यण-पाठ का प्रवन्ध कर श्रीर रात्रि-पाठशाला के द्वारा दिन की ग्रुल वार मुनाने का नियम बना कर हम लोग गाँव की सर्वा गीए शिद्धा के कार्यक्रम में अप्रसर होने लगे।

तुम तो शिचा शास्त्री ही हो । मेरी इस घारणा में यदि किती प्रकार के सुधार की आवश्यकता हो तो सुचित करना। इससे हमारी भी शिद्धा हो जायगी। श्रवनी सूचना के साथ पत्रोत्तर श्रवश्य देना। नसस्कार ।

15-5-X1

अब तक हम लोग रणीवां में भली-भाति जम गये थे और दो तीन फर्ला ग के मीतर के गाँवों में हर प्रकार का कार्यक्रम चलाने लगे थे। यद्यपि कहने के लिए तो हमारा कार्यक्रम चार गाँवों में फैला हुआ था किन्तु वे चारों गाँव मिल कर एक/ही गाँव की वरावरी कर सकते हैं। क्योंकि उन सब की जन संख्या पाँच छ: सौ से श्राधिक नहीं है। इस ज़िले की ध्यावादी साधारणतया छोटे-छोटे गांवों में ही फेली हुई है। गींच छु: शै की ज्ञावादी वाले गाँव काकी बड़े गाँव ग्रुमार किये जाते हैं। इस स्थित से कुछ हिंहांने से लान भी है ज्ञोर कुछ से हानि भी। तितर-वितर विलरी हुई ज्ञवस्था में रहने के कारण उनका संगठन रत्या कित होता है किन्तु स्वच्छता की हिंस उनका दूर-दूर रहना नहुत लाभदायक मी होता है। मेरठ, मुझण्डरनगर सहायनपुर और विजनीर ज़िले के वहे-बड़े गाँवों में जिस प्रकार की गन्दगी देखने को मिलती है, येसी वहां नहीं है।

भिष्यता है, असी यहां नहीं है।

ये चारों गांव इतने निकट-निकट ये कि इस होग लगभग नित्य ही
इन में पून लेते ये और प्रति दिन सकाई, चर्ला, रोगियों का इलाजं तथा राजनीतिक आलोचना आदि कार्य कुछ न कुछ अंशों में कर ही लेते थे। इनमें रोगियों की सेवा और इलाज के कार्यक्रम ने काफी लॉक्प्रियता और महस्त का स्थान प्राप्त कर लिया। इस कांग्रेस में यही सरलता से उजाति होने लगी। धीर-धीरे इस लोग करिन और पुरावन रोगी का भी इलाज करने लगे। इसी-रोग और वाल रोगी में आशातीत लाभ प्रकट होने लगा। इस के कारण

आशातीत लाम प्रकट होने लागा। इस के कारण
तोगों को चिक्सा 'उन चार के प्रांतिष्ठ अन्य गांवी के लोग भी हमें
जानने तथा हमारे कार्यों से दिखचरवी और महानुमृति प्रकट करने लगे। हम लोगों ने यह निरुचय कर लिया था कि हस
सेन को लोनकर किसी अन्य देहात में नहीं जाया जायगा। इसलिए
लोग रोगियों को लेकर त्वयं हमारे पात आ जाया करते थे। यों भी
लोग हमसे मिलने आया करते था। निन्हें आवश्यकता होती थे हम
देवा देते थे और उसने अपने कार्यका में कर प्रकटन में वार्तालाय किया
करते थे। वे हमारे धुनने और कार्यक में किया देखते थे। हमारी
पहन यहन पर दिचार करते थे और गाँव वालों से पूटनाल लगा
आलोचना-प्रयालोचना करते थे। इस प्रकार डेड्ट मोरी तक की
आलोचना-प्रयालोचना करते थे। हम प्रकार डेड्ट मोरी तक की
देशि को मार हमारे कार्यकर्मों के परिचित्त हो गये और योगरी एथं
देश्य के अवसर पर हमारे पात कार्यो को। दवा देने के लिए आव

नक हमने कोई निश्चित कम नहीं किया था। हमारे पात दबा थी और कभी किसी के बीमार पड़ने पर उसे किसी भी समय दें करते थे। किन्तु जब दूर-टूर के लोग आने लगे तो बनी करीं बड़ी परीशानी होने लगीं।

क्योंकि जब हम दैहात में रहते थे, घर पर नहीं मिलते थे े रोगी के साथ वापिस चला जाना पड़ता था। इसलिए हमने निर्व किया कि किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय तक दवा देते हैं ,पोत्राम रक्खा जाय। किन्तु इतके लिए भी फिर हमारे सम्मुल <sup>ह्या</sup> की समस्या ऋग खड़ी हुई। जिस घर में हम लीग रहते थे वह तर्न छोटा या कि उसमें हमारे रहने के लिए भी पर्यात स्थान नहीं था कि उसमे दम-बारह व्यक्तियों को एक साथ बैठने के लिए जगह की मिलती ? हमने इस समस्या को फिर गांव वालों के सामने उपिं किया ऋौर उन लोगों ने निकट के ईश्वरपट्टी नाम के गांव में ह काम के लिए कोठरी की व्यवस्था कर दी। उसमें भी हम लोगों है अपने ही हाथ से खिड़की और दरवाजा लगा कर स्वच्छता की उसे काम के योग्य बनाया। इस गांव मे एक वि पता यह दिखाई दी कि जब हम लोग उस कोटरी कचि को ठीक-ठाक कर रहे थे तो गांव के लगभग सनी नौजवानों ने इमारे काम में सहायता प्रदान की । चार-पांच दिन तह मैंने अपनी कोठरी एवं उसके आसपास का स्थान स्वयं साक किरी

स्थान माफ़ रखने लगे । रणीवों के लगमगा एक मील दूर ठाकुर लोगों का चाचीपुर वी का एक बड़ासा गोंव है। पहले ज़माने में यह गांव बहुत स्पृटि साली था। किन्तु दुराचार श्रीर दुनीति के प्रायद्व के कारय <sup>हुई</sup> साली था। किन्तु दुराचार श्रीर दुनीति के प्रायद्व के कारय <sup>हुई</sup>

किन्तु इस के परचात् जब मैं वहाँ पहुँचता या तो कोठरी श्रीर श्रा<sup>ह</sup> पास के स्थानों को मफाई पहिले ही हो चुकी रहतीयी । फिर धीरे-<sup>सी</sup> ध्यान दिलाने पर लोग श्रपने-श्रपने घर तथा उसके श्रास-पास <sup>हे</sup> भी-परिचर्षा की दिशा में १७१ नेपान दरिद्र बन गया था। श्रव इते लोग डाके डाल ने वाला और (बरो को लूटने वाला धी कह कर मशहूर करते थे। गीन के कितने

ी नौजवान डाफे के ऋभियोग में लम्बी-लम्बी चजाएँ भुगत चुके ये गैर शायद खब भी काट रहे हों। सुदूर देशत के लोग भी इसके प्रति

गण और जान की भावना रखते थे। कितने ही लोग तो नानीपुर का गाम लेत ग्रानिवार्य हो गाम ही न लेते थे। यदि कभी उन गाँव का नाम लेता ग्रानिवार्य हो गता तो वड़का गाँव भा पपरा का गाँव कहते थे। क्योंकि जन-साभा खाँ में यह किन्मदती प्रचलित थी कि बदि तबेरे चानीपुर का नाम ले कैया जाय तो उन दिन मित-भर खाना नहीं मिलोगा। इसी गांव के गेंच का पहिलोगी हमी में से मिलोगी के स्वार्य के मुस्त भी गांव के जोड़ माभव सिंह को पुत्रवभू लम्बी ग्राविध से सदियात से मस्त भी भा उनके जीने की कोई ग्राचा नहीं रह गई थी। माभव सिंह गांव

भर के लोगों के प्रेमभाजन थे। इसलिए सभी व्यक्ति धार्चपुर का इस तीमारी से न्वित्तित थे। इसी समय किसी ने पुत्रशीवन उन्हें सुद्धार दिक्ति स्थानी में श्रीशम खुला है श्रीर बहाँ पर दशा मिलती है। उस गान के कहे व्यक्ति गशम पर श्राये। श्रीर चार्चपुर चलकर रोगों की श्रीपधि करने का

गथम पर आये। श्रीर चाचीपुर चलकर रोगी की श्रीपिष करने का खरोष करने लगे। में उत तमय आश्रम पर मोजूद नहीं पा। श्रीपेष करने लगे। में उत तमय आश्रम पर मोजूद नहीं पा। श्रीप हम लीगों ने किसी दूसरे गाँव में जाकर दवान देने का गयम यना दक्सा या किन्तु रोग की मधंकरता श्रीर गाँव वालों

ी श्राहरता देखकर कर्ण भाई श्लीर निकुंज भाई (जो उस गय कुछ दिन के लिए श्लाधम में श्लाये थे ) किताव श्लीर दवा किर उस गाँव में गाँवे श्लीर रोम का श्रय्यवन कर दवा देने लगे । ख्रु दिनों बाद बद रोगियों रोम-विमुक्त हो गाँदे। इस परना से चार्ची-र के लोग श्लाम के प्रति विशेष श्लावित हुए श्लीर हमारे प्रतिक गर्व में दिलनक्सी लेने लगे। हमने ची इस गाँव को श्लाव कार्य-चेत्र स्विम्मिलत कर निवा। परि-धीर यह गाँव इतना श्लीक सुधर गया गैर श्लावम का इतना प्रमी बन गया कि श्लाव तक हमने रखीं के -

श्रास-पास जो-लो कार्यक्रम प्रारम्भ करने चाहे, उनमें 🕛 उ सव का नेता बना। चाचीपुर अपनी कुरीतियों के लिए ज़िले वदनाम हो चुका था; श्लाज लोग इसकी मुधरी हुई श्रवस्था देख आश्चर्य करते हैं। जेल से जब मैंने तुम्हें चिट्टी लिखना प्रारंभी था, उस समय तुमको लिखा था कि श्रामसेवकों को गाँव में ज गाँव वालों की परिस्थिति और उनकी आवश्यकताओं का अभी करना होगा। उसी बात को लेकर सेवा-कार्य प्रारम्भ करना है जिससे गाँव के लोग सब से ऋधिक पीड़ित होंगे। ऋगर उचित भ्रवह पर कार्यारम्म हो सका तो आधे से अधिक कार्य तो तत्काल ही प हो जाता है। चाचीपुर का दृष्टान्त इस वात का पनका सकृती इसके अतिरिक्त इस प्रकार के अवसर देशत में काम करते समग्र श्रीर भी मिले हैं। इसलिए इस सिद्धान्त पर दिन प्रतिदिन सुभे श्रीर विश्वास होता गया। चाचीपुर श्रीर इसी प्रकार की श्रान्य घटना से मैंने अनुभव किया है कि डाकू, खुटेरा और बदमाश कहे जाने वारे लोगों के दिल पर अगर किसी प्रकार से प्रभाव पड़ जाय तो वे हुई कर त्यादशों के प्रति जितने बफ़ादार हो सकते हैं, उतने समाज के मह श्रीर श्रब्छे कहे जाने वाले लोग नहीं हो सकते। श्राम-सेवको की <sup>6</sup> प्रकार के लोगों से घवड़ाना नहीं चाहिए प्रत्युत धैर्य के साथ प्रतीह करते हुए इस बात की खोज करनी चाहिए कि उनकी हृदय-तंत्री किस तार पर उँगनी रक्सें निससे उनके जीवन में परिवर्तन की की कार भंकत हो उठे।

मैं चिकित्सा के कार्यक्रम के विषय में लिख रहा था। प्र<sup>67</sup> वस अपने विषय से इट कर दूसरी वार्त लिख गया किन्तु एक प्र<sup>61</sup> से यह लिखना भी आवश्यक हो था। क्यों कि यदि ऐसा न करता है श्राम-सेवा का एक विरोध अनुभव लिखे विना ही रह जाता।

गर्मों का मौसम चल रहाया। इसी समय हमें जात हुआ है निकट के कुछ गाँवों में हैज़ा फैला हुआ है। कर्णभाई ने सुभे बताय

पर दैजे का ऋाक्रमण हुआ या; जिसकी कहानी में तुम्हें लिल , हूँ। उस समय मुक्ते अनुभव हुआ या कि यदि हम उन्हेंदवादे 🍜 तो वे उसका सेवन नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग दिन भर धूमें. कर स्वयं दवा देते थे। इस तरह इलाज श्रीर सेवां करने से चारकी दिन में ही परिस्थित कब्ज़े में आ गई और हैज़ा अधिक फैलने के पाया। जब यह काम समाप्त हो गया और कई दिन बीत गरे रणीवाँ के लोगों ने यह देख लिया कि भवानी भाई नाराज हो कर ता हमी लोगों को स्वागई और न तो गाँव के ही किसी व्यक्ति नुकसान पहुँचाया । इससे उन लोगों के भवानी माई के विश्वाह है कुछ शिथिलता अवश्य आई। इम लोगों ने उनकी इस अवस्था र लाम उठा कर उन्हें यह वताना प्रारम्भ कर दिया कि यह संकाम वीमारी है। प्लेग और चेचक आदि वीमारियों भी इसी प्रकार है हैं। इनके फैलने का कारण भवानी माई का प्रकोप नहीं है। ही वालों के रहन-सहन की ठीक प्रणाली से अनिसज्ञ और स्वच्छा<sup>। हे</sup> प्रति लापरवाह रहने के कारण ही उनका श्रागमन होता है। ही सिलसिले से हम लोग उनमे गाँव की स्वच्छता. रोग के कारण और जनके निवारण के तरीके ब्रादि का प्रचार करने लगे।

उनके निवारण करिक श्रादि का प्रचार करने लगे।
धीरे-धीरे हमारा कार्यचेत्र कई गाँवों में पैल गया और इस्ति
रागियों को रेखने के लिए हमें वाहर भी जाना पड़ने लगा। धों है है
दिनों तक इस प्रकार का कार्य करने पर मुफ्ते अनुभव होने लगा हि
यदि हम इसी प्रकार होमियांधियक दवाद देते रहे तो गाँव बार्
सर्वदा हमारा ही भरोसा करेंगे। कभी-स्पायलम्बी नहीं हो सकेंगे। वी
ति प्राचीन और अवाध्य रोगों का हलाज करना हमारा धर्म ही है
किन्तु सामान्य क्वर, खाँती, विर दर्द, धोड़ा-कुसी आदि का हलां
ऐसा सरल होना चाहिए कि गाँव वालों उसे स्वयं कर लें। इस्तियं
पह आवर्यक है कि गाँव वालों को गाँवों में मिलने वाली वनस्वितं
और बूट्यों से रोग-निवारण का तरीका वताया जाय। इस विगय में

पर साधारण रोगों की चिकित्सा की सम्पूर्ण पद्धति का श्राविकार। सकता है। त्रीर गाँव के लिए वहीं पद्धति सब से उपयुक्त होती। क्योंकि इस पद्रति से उन्हें दवा भी सरलता-पूर्वक प्राप्त हो सवेगी धीरे धीरे उनकी जानकारी भी बढ़ती जायगी। मुक्ते इस बात प विशोध दुःख है कि मैं आरज तक इस काम को नहीं कर सका। <sup>इस</sup> काग्रेस के लोगों ने मंत्रिपद ग्रहण किया था तो मैंने एक बार हरे लिए कोशिश की थी। मैं चाहता था कि मुक्ते कोई उत्साही श्रीर व युवक वैद्य-शास्त्री मिल जाय श्रीर में उसकी सहायता से इस प्रकार खाज कर सक् । किन्तु में ऋधिकारियों को इसकी महत्ता नहीं सम्ब सका। तुम यह प्रश्न कर सकती हो कि जिस बात को हम स्वयं गीर वालों से सीखेंगे; फिर उन्हीं वातों को गाँव वालों को सिखाने हे स लाभ ! किन्तु मेने पहले ही कह दिया है कि एक आदमी बहुत रोगे की दवा नहीं जानता है। कहीं कोई कुछ जानता है तो कहीं की दूसरी वात जानता है। इसलिए उन्हें संग्रह कर ऋौर फिर रोगियों क प्रयोग कर के तथा शास्त्रीय ढंग से उनकी परीचा करके उनका परि शोध करना है। इस तरह एक सम्पूर्ण चिकित्सा-प्रशाली वन वाकी तो गाँव वालों का सिखाना सरल होगा। श्रीर उनके लिए वही वीव नई हो जायगी । किन्तु जब तक इस प्रकार की सर्वाद्गीए खोज करि की सुविधा नहीं मिलती है, तव तक प्राम-सेवकों को चाहिए कि वे इस दिशा में जहाँ तक प्रयत्न कर सके करते रहें। रोगियों की हैं। - करने में मुक्ते जो कुछ अनुभव हुआ वह प्रायः सम्पूर्ण मैंने इस पत्र लिख दिया। यह पत्र बहुत लम्बा हो गया। इसलिए इसे यहीं समित - करता हूं । नमस्कार ।

#### [ 38 ]

रखीयां में दवा ऋदि कार्य के साथ चलें का कार्य दिन प्रतिदिन

### मज़दूरी का सवाल

रृदि हो पाता रहा। किन्तु कुछ दिनों के अनुभव से हमें जात हुआ कि यह जो चार्ने की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ रही है उसमें लंगों की खाभाविक रुचि नहीं है। अधिकतर लोग हमारे व्यक्तिगत समार्क के कारण संकोच से ही चर्खा चलाते हैं। उनके रंग-ढंग से ऐसा प्रतीत होता या कि वे चर्ला चलाने से कुछ श्रधिक लाम नहीं समझते । कुछ लियाँ तो इससे साफ साऊ कहती थीं कि 'मैया, इतनी सिहनत करके स्त कार्ते श्रीर बदल-बदल कर रूई लार्चे । इस प्रकार इतने काल तक भिद्दनत करके कहीं एक घोती बन पाती है। इससे तो अच्छा यही है कि इम बाज़ार से घोती ख़रीद लें। लाम के अनुपार्त से इमें प्रिथम यहत श्रधिक बरना पडता है।' हम उन्हें यह कह कर समभाने का मयत करते ये कि जो कुछ लाभ होता है वह बैठे रहने से ती बहत अधिक है। किन्तु इससे उन्हें अधिक सन्तुष्टि नहीं होती थी। वे कटती थी कि तुम कहते हो इसलिए कावती हैं, नहीं तो यह बिल्कुल व्यर्थ काम है। कुछ लोग तो अपने परी में कताई का कार्य इसलिए जारी रखते ये कि एक ती इसमें कुछ थोड़ा बहुत

पर्से का श्वाधिक कपड़ा मिल जाता था, दूसरे चर्ड़े में व्यस्त रहने के पर कारण उनके घरों की लियों को ज्यारण में मगड़ा

पद्य कार्या उनके पर्र की लियों को आरा में मत्ता इा करने का अवसर कम मिलता था। इस अपने व्यक्तिगत सम्बन्ध के प्रमाव से तथा कुछ आर्थिक और नितिक लाम वता कर उनसे चुला अवस्य चलवा लेते वे किन्तु भौंक की लियों के फर्नेद ने हमें भी फुछ सम्देह में डाल दिया। अतः में चलें को वास्त-विक आय का पता लगाने में लग गया। शुरू-शुरू में जब भै .... मनदूरी तो कम हो गई किन्तु कताई की गति में कोई बुद्धि नहीं हुई । 'रखींबों के ख्रास-पास लोगों ने पहले पहल चलां चलाना प्रारम्भ किया भा इसलिए उनकी गति साभारण गति से भी कम

भा इसलिए उनकी गति साभारण गति से भी कम सीवनचेतन का थी। धुनाई की कला सिला कर इस लोगों ने उनकी सिदान्त गति वडाने का प्रयास किया था किन्तु आर्थ का

व्योरेवार दिसाव करने पर ज्ञात हुआ कि धुनाई श्रीर कताई का छीजन पटा देने से एक कत्तिन की त्राठ घंटे की श्रामदनी तीन पेसे भी नहीं होती थी; अभी हम लोग इस अवस्था पर विचार ही कर रहेयें कि समाचारपत्र में गांधी जीकी 'जीवन-मज़रूरी' के सिद्धान्त,का एलाग पढ़ने को मिला। प्रारम्भ में तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई किन्तु साथ ही यह भी विचार आया कि यदि गांधी जी के इस ग्राट ग्राने के हिसाब से खादी का दाम लगाया जाय, तो खादी विशेगी ही नहीं । फिर हम उन्हें अधिक मज़रूरी देने की अपेसा जो दे रहे हैं यह भी नहीं दे सुकेंगे। हम लोग रखीवों में इस विषय पर विचार-विनिमय 'करते रहे। साथ ही मैंने गांव के लोगों से भी इस एम्बन्ध में विचार-विमर्श किया । इस प्रकार अन्ततः हम लोग इस परिसाम पर पहुँचे कि आज की मज़रूरी की परिस्थिति में परिवर्तन लाना तो त्रावश्यक ही है किन्तु यह ब्राट-ब्राने की योजना भी सम्प्रति श्रव्यावदारिक है । मैं सोचता था कि यदि कत्तिनों को वर्तमान मज़रूरी से दूनी मज़रूरी मिलने लग जाय तो कुछ स्वामायिक श्रीर सुविधा-जनक परिस्थिति उत्पन्न होजायगी । इसलिए मुक्तते जब इस विशय में सम्मति मांगी गई तो मैंने लगमग इसी प्रकार की सम्मति भैज दी थी।

इस प्रकार मैंने इसभी राय तो भेज दो यी किन्तु मेरे मस्तिष्क में गाँधी जी के एलान के सम्बन्ध में तरह-तरह की भावनाएँ दलज हो रही भी। बर्बाप गह निष्मित मा कि चार्जे की मज़रूरी दी आने कर देने से लोगों की चल्ला चलाने की अर्जिय तूर हो जाती, ग्रौर गाँव की स्त्रियाँ चर्ला चलाने के लिए तैयार है जातीं परन्तु गाँधी जी तो आठ आने मनुर्री कर के गाँव की सामाजिक ग्रौर ग्राधिक परिस्थिति में कान्ति करना चारते थे। ही तस्य को मैं भी समक्तता था कि यदि यह मज़रूरी सम्भव हो जाप है हम केवल कत्तिनों के ही द्वारा आमीण समाज में कान्ति उत्पन्न ह सकते हैं। इसलिए में गांधी जी के एलान पर श्रीर भी गम्भीरताई विचार करने लगा। किन्तु इतनी मज़दूरी सम्भव हो सदेगी, इहाँ कल्पना करना कठिन प्रतीत हो रहा था। इसलिए मैंने अपनी सम्ब दो ही आने के पद में भेजी। कुछ दिनों के पश्चात् जब सम्पूर्ण सर्र कार्यकर्ता गाधी जी के एलान के विरोध में सम्मति देने लगे ती हैं जी ने प्रत्येक प्रान्त के लोगों को अलग अलग बुला कर इस विपर् विचार विमर्श करना प्रारम्भ किया। इसी सम्बन्ध में विचित्र मा ग्रीर ग्रनिल भाई वर्धा जा रहे थे। उन्होंने मुक्ते भी वर्धा पहुँचने ही लिखा। इम लोग वर्षा पहुँच कर गांधी जी से मिले। इमारे हार दूसरे प्रान्तों के भी कार्यकर्ता ये। गांधी जी से बहुत देर तक हाते चना-प्रत्यालीचना होती रही। यह हर एक की शंका का समावन बड़े विस्तार के साथ करते थे । वहाँ की बार्ता सुन कर सुक में अ भाव श्रृंकुरित हो उठा कि यह मजुदूरी बढ़ाने का कार्य हमें श्राहर करना पादिए। क्योंकि स्नगर हम मजुदूरी बढ़ा देते हैं तो हम हंद्य फे नमर्ज् महेंगी खादी पेश करने के लिए एक बहुत बड़ी नी श्राधार मिल जायगा। श्रव तक भी हम जो त्यादी वेचते रहे वह है विदेशी कपड़े या मिल के कपड़े में मेंहगी ही नहीं। इस मेंहगी लड़ी को दुनिया के सामने उपस्थित करने का इस लोगों के पास चेवत 🥰 यदी आधार या कि सारी के द्वारा हम देशत के बुद गृरीव हरी को बेकार समय में काम देवर मुख पैसे दिला मकते हैं। यह दे कितना है, उसे करने में भी शर्म मालूम हो शिथी। दिन्दु 'ब्रीटर मबदूरी के विदान की स्वीदार कर होने से हम न केवरी क्षान मनदूरी का सवाल .

पुनर्गठिन करने के लिए इसे इस अपना यहुत यहा साधन बना सकते हैं। इसका प्रभाव राजनीतिक छोत्र के रवराज्य आपनोत्तन पर भी यह मकना है। ऐसी स्थिति में सादी महंगी होने पर भी बिज्ञति के हो बाने का यहुन अधिक भय नहीं रहेगा। क्योंकि सादी दी विक्री नो राष्ट्रीय मानना पर ही निर्भर है और राष्ट्रीय भावना हमारे कार्य-

हृष्टि से कितनों के प्रति न्याय करते हैं प्रत्युन देहानी समाज की

नों राष्ट्रीय भावना पर ही निर्भर हे च्रीर राष्ट्रीय भावना हमारे कार्य-क्रम. की थीली पर ही व्रयलस्थित है। एक प्रामतेवक की दृष्टि ने मुक्ते दशमें एक दूषरा लाभ भी हिफोच्या स्टाम का भी नार्य प्रस्ते की लिखा जब्दा है कि सारत के

प्रभावतवक का हाट न सुन राज पर पूर्वण लाम ना हिष्टिगोचर होना था। में तुम्हें पहले ही लिख चुका हूं कि मारत के स्मीण समाज का सुधार तभी हो सकता है, जब गांव की दिवसों का सुधार हो जान कौर हिस्सां समाजन्मेवा का मार अपने हाथ में ले लें। साम ही मेरा यह भी विश्वास है कि हम रस विषय में पुक्यों

की अपेचा सित्रयों को अधिक शीध तैयार कर सकते क्षियों में कार्य की हैं और वे हमारी वार्ते अधिक आसानी से समक्त व्यवस्थकता सकती हैं। यदि हम किताों को इतनी पर्याप्त

मज़रूरी देने की व्यवस्था कर लें तो इस उनका क्यूर्ण प्यान श्रपनी श्रोर सीच चकेंगे। श्रोर थांड़े ही प्रयत्न से उनके मीतर राष्ट्रीय श्रोर समाज-मेवा की भाइना उत्तल कर सकेंगे। इसके श्रविरिक्त उनमें से श्राधिकांश हमारे निर्देशानुसार शाम-सेविका का वार्य भी कर सकती हैं। क्योंकि इस प्रवत्तर वे इमारे संय का ख्रांग ही बन जाती हैं। सन् १९९६ ई० में जब बादू मेरठ ख्राये वे तो उन्होंने

श्रोतारक उनमें से श्रीकशेश हमारे निर्देशानुशार शाम-वीवका का कार्य मी कर सकती हैं। म्योंकि इस प्रकार वे हमारे स्व का श्रंग ही न्दा वानी हैं। सन् १८२६ ई० में जब नायू मेरठ श्राये वे तो उन्होंने व्हा या—"गुन्हारा कार्य प्रत्येक कत्तिन को स्वराज्य-वादिनी बना देना है।" इक बार वर्षा में जब गाँधी बी से जीवन-मज़्रूरी के विषय में चर्चा हो रही थी तो बुक्ते श्रनुमत हुआ कि इस परिस्थिति में

देगा है। "इस बार बचा में जब गांधों जो स जीवन मज़रूरा ज त्याप में चर्चा हो रही थी तो मुक्ते अनुमब हुआ कि इस पीरिस्पिति में कत्तिगों को स्वराज्य-बादिनी धना देने की कल्पना का सफल होना सम्भव हो सर्वेगा। यह घोच कर मैंने बिसिस भाई से करा कि ज्ञांच तक मेरे हृद्य में सन्देह था किन्तु अब में समभता हूँ कि क्लीक्ट्रेफ मज़ारी के सिदान्त के अनुसार चलने 'पर हमारे आन्दोतन । करवाय होगा। विचित्र भाई ने एक मधुर परिहास करते हुए मेरी स से असहमति प्रकट की। किन्तु मैंने रवयं इस विषय पर डिडामी सीचा उतनाही मेरा विश्वास हुए होता गया और कालान्तर में जा वा मुने अबस्य मिला इस दिशा में कुछ न कुछ करने को केंग्रेंट, की। हाम प्रयोगी के अनुभव से आज यह मेरा हुत विश्वास हो की है कि यदि चलां से पर कहा कि हो ही की उचित्र शिक्षा और मार्ग अपर की व्यवस्था करते हुए कुछ दिनों में आठ आमे मज़ूरी देने के सिदान पर पहुँच बाय को गाँची जी वीचलें के हारा स्वराज्यस्थाल करने पर वहुँच बाय को गाँची जी वीचलें के हारा स्वराज्यस्थाल करने साम करते हुए कुछ दिनों में आठ आप मज़ूरी देने के सिदान्त पर पहुँच बाय को गाँची जी वीचलें के हारा स्वराज्यस्थाल करने साम करते हुए कुछ होना में उच्चे के साम स्वराज्यस्थाल करने साम करते हुए कुछ होना से साम के साम सिदान करते हुए कुछ होना से साम के साम सिदान करते हुए कुछ हो ना स्वराज्यस्थाल करने हुए कुछ होना साम कर साम सिदान कर स

वर्धा में इस प्रकार शंका-समाधान कर के हम लोग वापत हैं! आये। चर्ला नंध ने खाठ आने मज़रूरी का विद्यान्त नहीं स्वीर्ध किया किन्दु आज तीन आना तक तो कर ही दिया है। इस हैंने आगा के ही आधार पर हम लोग कतिनों में क्या क्या कर्य कर दें हैं, इसके विषय में किर कभी लिल्हुँगा। आज वस्न यही समान क

रहा है।

# [ % ]

## सेवा-चेत्र का विस्तार

E--10--1!

हमारे रणीयों जीउन का लगभग एक वर्ष बीत चुका था। हैं श्रविष में हमारा वार्यक्रम मायः ६० गाँवीतक पेल गया था हैं दूर के माम वागियों में भी परिवाद हो गया था। हमने अपने कार्य विषरागु भी ग्रॅक्सलाल माई को लिए। मेना जल पासू जी की रा यात हुआ कि हम लोग वर्ष गाँवी में कार्य कर रहे हैं तो उत्होंने हैं ;सेवा-सेत्र का विस्तार

, सम्बन्ध में मुक्तते वार्तालाप कर ले। ऋतएय श्री शंकरलाल भाई पे श्यादेशानुसार सेवायाम जाकर वापूत्री से मिला तथा तीन-चार दिन .तक उनसे वार्ते करता रहा। बापूजी का श्राभिशाय यह या कि में : अपने आमसेवा का काम एक ही गाँव तक सीमित रक्खें । किन्त मेरी . विचारधारा इस के प्रतिकृल कई गाँव का एक चेत्र बना कर कार्य करने की थी। बापूजी कहते थे कि यदि तुम लोग ऐसा करीगे तो अम्हारी कार्य-कारिएी शक्ति कई गाँवों में विभाजित हो जायगी जिस का परिणाम यह होगा कि तुस कहीं भी सफल न हो सकोगे। किन्त ्रसके विपरीत मेरा निजी अनुभव यह था कि प्रामीए लोग किसी प्रकार के नबीन परिवर्तन की एक निश्चित गति रखते हैं। इम ग्रात्य-धिक प्रयत्न करने पर भी उस निश्चित गति में किसी प्रकार की तीवता नहीं ला सकते। उन्हें हमारे रहन-सहन, हमारे कार्य करने के ढंग एवं हमारी शिद्धा का प्रभाव ब्रह्म करने के लिए एक निश्चित समय की अपेद्या होगी। चाहे हम वह समय एक ही गाँव के सम्पर्क में बैठे रह कर ज्यतीत करें या कई गाँवों के सम्पर्कमें लगावें ग्रीर कई गाँवों के लोगों के दृष्टिकीए में श्रन्तर लाने की कोशिश करें, समय एक ही लगेगा। यम्भव इस के ऋतिरिक्त प्रत्येक गाँव में हमारे प्रोग्राम के साथ कुत्र ही व्यक्ति सहानुसृति रखते हैं, शेर लोगों को अपने साथ जाने में समय लगता है। तिस भर भी कुछ व्यक्ति तो कभी साथ नहीं ब्राते। इसी प्रकार प्रत्येक गाँव के कुछ व्यक्ति तो स्वनायतः हम से सहानुमृति रखते हैं और शेष कुछ लोगों को साथ लाने में हमें उसी समय की आवश्यकता होती है जिसे हम एक गाँव के लोगों को साय लाने में ब्यय करते हैं। इसके अज्ञावा सभी व्यक्ति सभी

प्रोप्रामों में साम्मलित नहीं होते। विचित्रीभन्य के कारण कोई'्. प्रोप्राम में साग लेता है, कोई दूसरे में। इस प्रकार स्रागर.

-शंकरलाल भाई से कहा कि तुम धीरेन्द्र की लिख दी कि वह इस

१८४ समग्र ग्राम-सेवा की गाँवों का चोत्र लेते हैं तो सम्पूर्ण चेत्र मिलाकर हमारे प्राप्त हर एक पहलू पर काही संख्या में लोग श्रमल करने लग बारे हैं और हम उनके सहारे ग्रपने प्रोग्राम को ग्रागे बढ़ा सकते हैं। 🕏 कार्यक्रम तो इस प्रकार के होते हैं कि उन्हें संचालित करने के दि र्गाव मे वायु मण्डल तैथार करना पड़ता है। उदाहरणार्थ, हम चारे कितना ही माड़ू देते रहें, कितना ही टही साफ करते रहें और हैं चलाना त्रादि कार्य त्रपने हाय में करते रहें, परिश्रम की मांद स्यापित करने के लिए हम साजात् ब्रादर्श ही क्यों न बन जार्य, स्ति एक टाकुर घर का राजकुमार एवं उस घर के अन्य लोग इस प्रकार के कार्य करने का साहस नहीं करेंगे। इच्छा रखते हुए भी वे ऐहा नहीं कर सकते क्योंकि इस से उनके समीपवर्ती विरादरी के हाँग उन्हें तुन्छ समभने लगेंगे। इसी प्रकार ब्राह्मणों के लिए ताँन छूनी पंकि पावन लोगों का चक्की चलाना और छुत्राछुत दूर करने धारि थे विकट प्रश्न सामने त्राते हैं। लोगों का चाहे कितना ही बौदि विकास हो जाव किन्तु पाचीन परम्परागत रूढ़ि को त्याग कर किनी नवीन यात को प्रहेश करने का साहस उनमें नहीं आ पाता। गांव एक श्राप ही ऐमे दुस्माहमी व्यक्ति मिलते हैं जो इन पुरानी वारी को छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। किन्तु अप्रेले होने के कार उनका साहस ढीला पड़ जाता है। यदि एक पूरे चेत्र के कई गाव है कई व्यक्ति इस विचार के बात हो जायें तो उन्हें एक दूसरे ते बत मिलता है श्रीर उनके श्रामें बद्दने से सम्पूर्ण सेत्र के बायुमएहत हैं एक साहत की लहर पैदा हो जाती है श्रीर धीरे धीरे हुसरे लाग नी उनका साथ देने लगते हैं। कई गांबों का एक क्षेत्र चुनने में एक विसार लाभ ग्रीर होता है। प्रत्येक गांव के कुछ श्रलग-शलग हैं होते हैं इसलिए कोई कार्य कम किसी एक गाव में चल जाना है हो कोई किमा दूसरे में चन जाता है। इस लोगों के उस चेत्र में भी वही टुया। इस लोगों ने सहते ऋषिक समय राणीयां में रह कर स्पती भ्या-चेत्रकाविस्तार १८**५** 

ज़्या किन्तु चाचीपुर में पहले ही ऋषिक चर्लाचल गया। चतुरी ही नामक गांव के सम्वर्क में इस लोग बहुत पीछे ग्राये किन्तु उस विं में सबसे ग्रधिक चर्लाचलने लगा था किन्तु ग्राक्षम ने सटे हुए गाब केबाड़ी में ऋाठ साल प्रयत्न कर के हम एक भी चर्ना नहीं .वित्तवामके । छुताञ्चन के सम्बन्ध में भी यहीं हुआ। **ग्रा**श्रम से हैंड़ मील दूर के एक गांव के कई नीजवान ब्राक्षम से सबके साथ ताने-पीने लगे, फिर अन्य गांव के लाग भी खाने-पीने का साहस करने त्रगे और अब वहां बायु-मरहल अनुकूल ही जाने से इस सम्बन्ध में कहीं किसी प्रकार का बिर घ भी नहीं प्रकट किया जाना। रणीवां के निवासियों ने हमारे कहने मे एक बार तम्बाक पीना होंड़ दिया था। किन्तु ग्रान्य स्थानों से उस गाँव में ग्रातिथि ग्राने पर जब उन्हें तम्बाकृ नहीं दी गई तो सम्पूर्ण विरादरी में एक इलचल खड़ी हो गई। क्वोंकि विरादरी की संगति में बैठ कर तम्बाक न पीना एक प्रकार की बेइज्ज़र्त। करना समभा जाता है। इस प्रकार बहुत से प्रोगाम ऐसे हैं कि जब तक अनुकृत बाताबरण नहीं पैदा होता है त्य तक व्यक्तिंगत रूप से वे चल नहीं पाते हैं। में गांधी जी से तीन-चार दिन तक वार्ते करता रहा किन्त हम लोग सहमत नहीं हो सके। ग्रन्त में बापू जी ने कहा—"बाद्यो, ग्रपने ढंग से काम करो, श्रन्त में श्रनुभव तुम्हें मेरी बात का कायल बना देगा।" उन्होंने जेडालाल माई का भी उदाहरण दिया श्रीर कहा:-- "जेठालाल भी खारम्भ में इसी प्रकार की बार्ते करता था, मगर अत्र उस की राय बदल गई है।" बापू जी की इन बातों से भी मेरी धारणा परिवर्तित न हो सकी। श्रीर में उनको प्रणाम कर श्रीर उनका आशीर्वाद ले कर रखीवाँ लीट आया। तय से छः वर्ष बीत गये। में इस प्रश्न पर सर्वदा विचार करता रहा, किन्तु इतने काल तक देहात में काम करने पर भी मेरे विचार में कोई परिवर्तन नहीं श्राया । प्रत्युत श्रापनी ही घारणा दिन प्रति दिन श्रीर भी टर्ड

गई। दुम जब रखीवाँ छाई थीं तो इस प्रश्न पर तुमसे ऋखिन प्रत्यालोचना हुई थी। उस समय तुम भी मुफ्त से सहमत प्रतिसं<sup>र</sup> थीं। मालूक नहीं, छाज इस निषय पर दुम्हारी क्या सम्माने हैं!

[ 38 ]

## रणीवाँ श्राश्रम की स्थापना

₹0--20-Y!

कल ही तुम्हें एक पत्र लिखा था; परन्तु झाज भी कुत्र अवचा पाकर फिर लिखने वेठ प्राया । यह तो तुम्हें विदित ही है कि क्षा के जीवन विचित्र हुआ करता है । कभी मन में झाता है कि क्षा के लीवन विचित्र हुआ करता है । कभी मन में झाता है कि तुम की कभी जी वादता है कि दिन भर पढ़ते ही रहें और कभी की चलाने वेठते हैं तो मन दिन भर चला चलाने को ही कहता है की यदि कभी हुल्लाइ करने को मिल जाय तो फिर कहना ही क्या । कि दिन भी तो हम लोग जेल-जीवन में गिनती ही नहीं करते । कि दिन लोगों भी तथीयत जिसर मचल जाय, उस दिन लोगा उसी है मत्ता हो जाते हैं। झभी सताहारमा भी तो बात है । इन्हें लोगों निश्चय किया कि मांधी-वयन्ती के ख्रवसर पर कताई होनी चारि और २५ में २५००४१ तक जितना एत कने, यह गांधी जी को की

प्रारं रफ्र न र-१०-४१ तक जितना स्त कने, सब गांधी जी का " किया जाय। पहले निश्चय किया गया कि हना जिल का जीवन भर में एक लाख छियालीस इज़ार गज़ सुन का प्

जायगा । किन्तु जय कातना शुरू किया गर्वा है लोगों के दिमाग्र में कातने की ही बात शुरू पड़ी और निर्वा

लाम के दिनाए में कातन का दो बात तुन्न वहा हो। तहरें दुव्या कि तीन लाप गत्न प्रकातना चाहिये, किन्तु व्यनता तैरें उन्हों इतना तन्मय दो गये कि चतादान्त तक लगनग चाहे हैं: तहरें गत प्रकार तैयाद दो गया। इन तरह जेल की जिस्सी एक प्रन की निन्दारी दोनों है। इसी तरह जब चिट्टी लिएने की प्रनी प्रा जाती है तो यही जी चाहता है कि सबंदा लिखा ही करें। इस-लेट में ग्राज फिर चिट्टी लिखने बैठ गया।

अप तक के पत्रों में मैंने अपने गाँव के काम के अनुमद का हां उल्लेख किया है; आज रणीवाँ आजम के सम्बन्ध में कुछ वातें तांका। यह में पहले ही लिख सुका हूँ कि शुरू शुरू में हम लोग केवल तीन आदमी ही रणीवाँ आये में किर रामकेर माई और कर रेवी मध्ये आपने । कुछ स्थम पर्मात् भेरठ से प्रेमनाराम्य आप आपने के विवाद से चले आये । इस तरह इस लोगों ही संख्या किने से विवाद से चले आये । इस तरह इस लोगों ही संख्या किने हो रहा था। इसर कई माह से इस लोग यह महसूस करने तमें में कि जब रखीवाँ में सर्वदा के लिए निवास करना निश्चित सा रोग यह सम्बस्ध करने तमें में कि जब रखीवाँ में सर्वदा के लिए निवास करना निश्चित सा रोग या और अब इस स्थान ने एक आअम का कर पारण कर तिवस हो गया और अब इस स्थान ने एक आअम का कर पारण कर तिवस हो नाई सो महिन लोगों से स्वाह कोई वपयुक्त झमीन मिल लाय तो वहीं शेडी-मोटी भोगिइयाँ बाल लेनी चाहिएँ। यो तो गीय वालों ने हमें जो भी स्थान दिये थे, प्रेम और आदर से ही दिये ये किन्तु हम सोग

यह अनुभव करते थे कि वे लोग संकोच वश हमें भाश्रम के खिए स्थान देकर स्वयं तंगी का अनुभव करते थे। इनके जमीन का जुनाव अतिरिक्त अब आश्रम में शामनीवा की शिजा पाने

, के लिए तरह-तरह के नवयुवर्षों का खागमन सम्मव है, उस परिपति में गाँव के भीतर चौदीसो पंटे हिल-भिलवर रहना उचित न हांगा। इस सम्पूर्ण वातों का निचार कर हमने गाँव वालों का सम्मा खपना प्रस्ताव रक्का खोर उनसे जमीन मांगी। कई रचाने देवे गठे खोर झाक्षम निर्माण ची भिल-भिन्न योजना बनने लगां। दीवार कच्ची रूँट भी रक्की जाय चा विल्कुल कच्ची हो खोर फुस से

वनाई जाय या खबरैल से इत्यादि विषयों में विवाद चलने लगा। इसी प्रवार ज़रीन के सम्बन्ध में भी नित्य विचार निरिचत रोतः या और दुधरे दिन पलट जाता था। झन्तदः श्री लालतामधाद जी

समग्र ग्राम-सेवा की

मिश्र ने गाँव से दक्किन खेतो के मध्य लगभग एक बोधा भूमिश्रर की श्रीर कोर दिया कि श्राप लोग वहीं पर श्रयनी सीपड़ियाँ वनाई। उस स्थान पर एक कुश्री भी था इसलिए इम लोगों ने उसी स्थ पर श्राश्रम बनाने का निरुचय किया।

१≂⊏

पर आक्षम बनाने का निर्चय किया। आक्षम बनाने का निर्चय करके में कियी काम से नेग्ड <sup>वर्च</sup> गया। मेरठ से लीट कर आक्षम-निर्माण के लिए सावन <sup>हरू</sup> करने की युक्तियों नोचने लगा।

एक दिन संच्या ममय में छोर पं० लालतायसाद गाँव है दिल्ला की छोर धूमने निकले। कुछ दूर जाने के बाद इस होर एक जंगल के गमीर छा पहुँचे। वह जंगल एक बहुत बड़े तलार हो हो के कारण छोर पोर होने के कारण छोड़ा था। सुरुर चौदनी सार भी इसलिए वह स्थान बहुत ग्रामुं होने के कारण छोड़ा था। सुरुर चौदनी सार भी इसलिए वह स्थान बहुत ग्रामुं के प्रति होता था। मुं अंगल के मध्य तालाव के खुले मैरान पर के गया श्रीर पं० जी कुन्ला करने चले गये। मैं बैठ-बैठ-शोच सार्थ

कि यदि इस जंगल का कोई कोना प्रात हो जाता तो आधम बनते हैं लिए बहुत सुन्दर और एक आदुर्श स्थान होता। गीव से इर्जे ई मी था और बन जाने पर देखते. में भी एक प्राचीन काल के क्रार्य के ही समान ही प्रभीत होता। साथ ही मुक्तमें बढ़ कल्पना भी जाउँ के ही समान ही प्रभीत होता। साथ ही मुक्तमें बढ़ कल्पना भी जाउँ

हों उठी जिसे मैंने अपने करमीर निवास के समय गाँव के हैंगे कार्य के लिए एक नेन्द्रीय संमादना कर आस गाँ यह टीवों के नीजवानों को शिद्धिन कर देहात को संग<sup>हर</sup> का आकर्षण करने के रूप में किया था। आगो उपने करनी

के अनुमरर मैंने मेरठ के निकट रान्ता में हार्य करना प्रारम्भ किया था। किन्तु अनुमयदीन विगार्थियों के द्वार्ण

चंचालित किये जाने के कारण यह मकता न हो नहीं थी। हा<sup>त ही</sup> में रेणीयों में धर्चदा के लिए देठ रहा था तो क्या हिर एक बार हीं? कंथिय करना उपयुक्त नहीं होता। जिन समय मैंने रास्ता ही भी<sup>ड़री</sup> । नार्देशी, उस समय मेरे विचार में आमोबोग की बात नहीं आई गी। उस समय तो में केवल कताई और बुनाई के ही द्वारा ग्राम-ज्यन की करपना कर रहा था।

ग्रामोग्रांग—संप की स्थापना कर गाँधी जी ने हम लोगों के लिए प्राममंग्रटन का बहुत बड़ा च्रेज स्रोल दिया था। इसलिए मैंने रास्ता में जितनी बड़ी फेट्टीय संस्था च्री करवना थीं, उससे भी बड़ी फरवना उस तालाव के मेदान पर बैटे-बैटे कर डाली। बड़ सोच कर बह स्थान मुझे खोर भी सुन्दर प्रतीज होने सना कि बहाँ रह कर भविष्य में श्रद्धकर परिस्थिति मिलने पर इस श्रामें भी वह सक्षेत्रों

थोंड़ी देर में पं० लालता प्रवाद जी कुल्ला कर के लौट आर ये। मैंने उनसे पूत्राकि यह ज़मीन किसकी है। उन्होने मेरे प्रश्नका श्रमिप्राय पुत्रा तो मैंने श्रपना उद्देश्य कह नुनाया। पंष्टित जी हैंसकर कहने लगे कि इन जंगली सियारों के बीच कहाँ आकर निवास करेंगे दे यहाँ कहीं निकट में पानी भी तो नहीं है। मैंने आप को जो यान दिया है वह स्त्राप के लिए वहत सुन्दर श्रीर साफ स्थान है। यहाँ तो घर बनाने के लिए भी कोई स्वच्छ स्थान नहीं है। सब दीला श्रीर जंगल है। स्त्राप घर बनायेंगे भी तो कहीं बनायेंगे? फिर भी मैंने उनसे ज़मीन के मालिक का नाम बता देने का श्रागह किया। मेरा श्राप्रह देख कर वे हॅस पड़े श्रीर कहने लगे:- "कोई हर्ज नहीं, यदि जंगल में ही निवास करना है तो यहीं घर बनाइये। किसी से पूछना नहीं है। जमीन ग्रपनी ही है।" तब मैं उसी स्थान पर ग्राश्रम-निर्माण का निश्चव करके घर लौट आया और कर्णमाई से सारी वातें कह सुनाई। दूसरे दिन प्रातःकाल श्री कर्णमाई ग्रीर पं० लालता प्रसाद पुन: उस स्थान को आश्रम भवन-निर्माण की दृष्टि से देखने के लिए गये। स्थान कर्णभाई को भी बहुत परुन्द ग्राया श्रीर वे लोग जंगल का एक कोना पशन्द करके लीट ह्याये।

शुमस्य शोधम । इम लोगों ने उसी समय माँव से पाव रे

टोकरियाँ इकट्टी कर ली और सवेरे से ही उस स्थान पर जुट गये। वंप की सफाई और टीले को काट छाँट कर बराबर करने का कार्य प्रास् हो गया। हमारी इस चेष्टा को देखकर गाँव के लोग हँसने लो। त्रापस में कहते थे कि भला इतना ऊँचा टीला थे लोग किस <sup>हत</sup> काट सकेंगे। यह तां टिटिटिरियों के समुद्र सीखने का साहत करते जैसा है। किन्तु इम लोग उनकी वार्तो को अनसनी करवे अर्त फावड़े श्रीर अकरियाँ लेकर काम पर जुट जाया करते ये। कुछ वि के पश्चात् गाँव के ब्यक्ति हमारे काम के प्रति हें सी-मजाक करने है उपरान्त घीरे-धीरे उस टीले पर ग्राने लगे ग्रीर हमारे कार्य की बीर हल की दृष्टि से देखने लगे। कुछ लोग थोडी देर के लिए हमारे <sup>हार</sup> पावड़ा लेकर खादने भी लगते थे। इस प्रकार जो लोग हमारे बार को श्रसम्भव समभते थे, वे ही श्रव शनै: शर्न स्वयं सहायता देवे लगे। अन्तिम दिनों में तो वहीं लगभग तीस-चालीस फावड़े बड़ते लगे ये। इस प्रकार प्राय: दो-तीन माह की अवधि में इम लोगी है उस टीले ख्रीर जंगल को काट कर समतल बना ,डाला ख्रीर आध्रम · के मकान के लिए नींव खोद डाली। गाँव के सभी लोगों में उट समय काफी उत्साह या । उस उत्साह श्रीर जीश के ही परिशाम स्वस्य हम जितना बड़ा घर बनाना चाहते थे उससे चौगुना श्रीर पीनानी बड़ा घर बना डाला। मैंने एतराज भी किया तो लोगों ने कहा है त्राप घनड़ाइये मत, सब कुछ हो जायगा । बहुत से लोगों ने बी यगैरह सामान देने का भी वादा किया । इस प्रकार रखीवां में लगभग एक वर्ष रहने की श्रविध में ही हम लोगों ने स्थायी रूप से श्राधन यनाने की नीवें दाल दी।

न्नाभम-मबन बनाते समय हमें एक बहुत बड़ा श्रवमय भी मि हुआ। मामीख जनता में अपने को भलमनई समयने वाले लोग भी 'देमें रोज पादड़ा पजातें हुए देल कर अपने दिल में परिश्रम के भी मदा करने लगे। दम लोगों की यह बाव दतनी फैल गई कि दूर्रई । लीग भी हमारा काम देखने के लिये झाते थे।

्र इस प्रकार तीन माइ तक लगातार टीला काटने का काम करते इने से आश्रम का काफी प्रचार हो गया श्रोर गौव वालों ने थाड़ा-गोड़ा सामान देकर आश्रम के लिए पूरी सामग्री इकट्टी कर दी। हम तोगों को येवल वहुई श्रीर लुझारों के ही लिए खर्च करना पड़ा।

ताग को अवत वक् है शार सुद्धार के हैं। तहें एक पर पर पर पर है। तहें के स्वार के दे तो है है है तह है ते तो है तो ह

स श्राता है। इतालप दशत क जन-समूह अपन-श्रवा की जिन सामनों से ऐसे नहे-यहे कार्य कर डालते हैं श्रायश्यकता यदि ये चाहें तो उन्हीं सामनों ते अपनी हटी-मूटी भौरहीं की सरम्मत भी कर सकते हैं। केतल मार्ग

भाषड़ों का मरम्मत भी कर सक्छ है। प्रवल माग बतलाने की श्रावश्यकता है। बदि,हम गांबों में आकर श्रद्धा-पूर्वक उनके सेबा-कार्य में लग बार्ये तो धोरे-धीर उनका रास्ता बताने में

। समर्थ हो जायॅगे।

आश्रम के सम्बन्ध में तुम्हें भीज़ा-हा परिचय देना या किन्तु यह लेख जिलते-तिखते काम हो गया। अपने सम्बन्धित व्यक्तियों के विषय में प्रचार करने में अला किसको रस नहीं मिलता है किर में भी तो आदमी ही हूँ है दौर, इस कहानी से तुम्हें मार्माण तीगी की मनीवृत्ति का कुळु परिचय तो मिल ही जामगा। इसलिए मेरा यह लम्बा लेख तुम्हें विरोप श्रम्भविकर नहीं प्रतीत होगा। श्रमी तुमी पत्र श्रापा है। उप समाचार मालूम हुआ। तुमने लिखा है, मंतुमा क्षे सत्याग्रह का श्रमें सम्मग्न गई। फिर क्या पूड्ना र श्रवतो वह वाहारी एक नई नेत्री वन सकती हैं। सरोजनी नाबहू तो श्रव दुर्जा गई। उनकी जगह पर उसी को क्योंन कर दिया जाया मैं क्षे

## [ ,३२ ]

### सरकारी दमन का रूप

१२—१0—X1

पत्मों ही तुम्हें एक पत्र लिखा था। मिला होगा। ब्राजि लिखने वैदा हूँ। देखो, ब्राजकल में पडूने-लिखने में कितना ध्व लगा रहा हूँ! ब्रुज कभी ने कहना कि धीरेन्द्र भाई, दुम लिखने <sup>ट्रो</sup> के चोर हो।

पेहरा क्षी नहीं करना चाहते हैं। किन्तु वे भले आदमी यह नहीं समभते कि आमीर्ग लोगों को यदि ठीक-ठीक उन्हीं

ं सुवाकों का फेल्यमें की बात समक्ताई जाय तो वह चाहे कितनी गखत तरीका हो नई क्यों न हो पर वे उसे सरलता से समक्त लेते हैं। बाह्तविक तथ्य यह है कि हमारे सुधारक माई जब गाँवों में जाते हैं स्त्रीर उन्हें कुछ समकाते हैं तो उसमें से

श्रिषिकाश उनके मतलव का नहीं हांवा। रही दिक्यान्सी विचार की वाव। मेरा विचार तो यह है कि मनुष्यमान ही अपनी शिक्स, के कातानरंख के अभाव से कुछ धारखा नात ली हैं, उसे ररलता से नहीं छोड़ पाते। पंच व्यवहाल की तर हैं। उसे ररलता से नहीं छोड़ पाते। पंच व्यवहाल की तर साल दिमान और नैवानिक रिक्कोण रलने वाला आदमी एंग्रार में दूतरा कीन है। किन्तु उनको यह समझाना कठिन हैं कि विना कुर्सी और मेन के भी लिखने-पढ़ने का कार्य स्कूति और एंग्रार के स्वा जा सकता है। देहात के लीग अपना समूर्य कार्य उपमुंक साथनों के बिना ही बड़ी मुन्दरता से कर लेते हैं। हरीलिए में सर्वरा कहा करता हूँ वि दिख्यान्सी मनीवृत्ति वेवल गाँव वालों हो ही वालीवी नहीं है। महत्व्य गात्र की ही यह नास

तो उस समय इमारा दिमाग किस प्रकाश-रिश्म का बना हुआ कहा जा एकता है ? आज में हुन्हें कुछ और ही लिखने वैटा था, किन्तु प्रसान्यश दूसरी आहार बहुक सांगा। पिछले यह में मैं तुन्हें लिख ही चुका हूं कि

सम्पत्ति है। जब देदात के लोग श्रपना श्राचरण श्रीर जीवन हम लोगों की तरह नहीं बना पाते तो हम उन्हें पत्यरिदमाए कटते हैं, किन्तु हम जब श्रपना जीवन देहाती जीवन के रूप में नहीं परिवर्तित कर पाते

दूपरा आर वदक गया। विद्युत पत्र म में तुम्हें तिल ही चुका हुंकि पीरे-पीरे आंध-पाल के दूरस्य देहात तक भी आक्षम की बात फेल रही भी श्रीर आक्षम का प्रभाष बड़ रहा था। पहले की अपेन्ता, ग्रामीय लोगों में कुल-कुल जीवन-वंचार मी हो रहा था। तालाव

समग्र ग्राम-सेवा की करें 838 टीला और जगल खोदने की दृष्टि से हम लोग और भी प्रांटर है है चुके थे। इससे सरकारी श्रविकारियों की हिं<sup>ह</sup> थाश्रम का बदना हम पर पड़ने लगी। चौकीदारों को हमारी हैं विधि नाट करने का आदेश मिल गया। देहा है प्रभाव जो व्यक्ति हम लोगों से ऋधिक पनिष्ठता रखते। उन्हें पुलिस के सिपादी परोच्च रूप से डराने भी लगे। किन्तु अव ही

٠,,

'n

.

इम लांगो ने गाँव वालों के हृदय में स्थान वना लिया था। इसीडी हमारा कार्य पूर्ववत् चलना रहा। अधिकारी वर्ग ने जब देखा है देहात के लोग सामान्य रूप से उनकी धमकी में नहीं खाते तो उर्हें दमन का विशेष तरीका काम में लाना प्रारम्भ किया। उस वर्ग लखनऊ में काम्रेस हो रही यी ग्रीर उसी वर्ष पहले.वारी

कांग्रेस में खादी श्रीर ग्रामोचोग सामान की हमें प्रदर्शनी करनी दी। इसलिए मुक्ते चार-पाच माह के लिए लखनऊ नला जाना पड़ा। के श्रधिकारियों ने श्रच्छा श्रवसर देखा श्रीर र

वर्ष पूर्व स्वाधीनता दिवस के अवसर पर किये हैं सरकार-द्वारा भाष्य के उपलच्च में श्री कर्ण भाई पर राजद्रोह है दमन

दमा १२४-ग्र लगा कर गिरफ्तार कर लिया। तत्परचात् गावो में दमन-नीति का प्रयोग प्रारम्भ हो गया। हिती श्रीर चीकीदार गाँव-गाँव में जाकर गाँव वाली को घमकाते ये होत कहते ये कि श्रव क्या देखते हो । कर्ण माई तो गिरफार कर डिं

गर्ये ग्रीर बंगाली बाबू इर के मारे जान बचा कर कहीं भाग है। श्रय को कोई श्राधम बनाने में किसी तगह की सहायता करेगा वा वाँच लिया जामगा ; इत्यादि । गांव के लोग इन वार्तों से धनरात है। ग्रवश्य ये किन्तु श्राधमाय भाइयों के साथ उनका सम्बन्ध पूर्वत् यना रहा । श्रिषिकारियों को इतने पर भी सन्तीय न हुआ । एक रि

े यानेदार ने अपने दल-यल के साथ रखीवाँ के पास एक वागु में आई! रीमा गाड़ दिया । यहीं पर लोगों को बला-बलाकर हुन्व धमहार्च रेर कहा कि जो लोग आश्रम वनाने में मदद देंगे उन्हें देल लूंगा।
नेदार के सब से अधिक कोप-गावन वे लोग वने विन्होंने हमें रहने
गिल्य या हमारे काम के जिए अपने मंकान के हिस्से दिये में । कुल
गा दर गये और उन्होंने संकोच का अद्भम्य करते हुए लालजी भाई
'पर होड़े देने का अद्रोध किया। लालसिंद भाई ने उन्हें आह्यान दिया और उनके पर लोड़े कर बाहर मेदान में अपना कार्य आरम्भ
र दिया। इन लड़कों के अन्दर इनना जोश जा गया पा कि कष्ट
गाते हुए वाहर रह कर समी विभागी का कार्य सुचार रूप से चलाते
य भी आश्रम-निर्माण के लिए शामान एकन करना जारी रक्ता।
वि के होटे-लोटे बच्चों में भी कार्की लोश और में उनक उन्हों गया।
व आश्रम के भाई अपने लुले मेदान के निवाद-स्थान से कार्य के
गुप्तिक लोशे दुसरी वजह जाते ये तो वच्चे वारी-वारी से सामान की
लवाली करते थे।

पिक दशाव डालने लगे कि आप अपनी ज़मीन में आश्रम न वनने ने विद्याल के हाकिम और पानेदार ने उन्हें दुला कर पमिक्यों में । मारम्म में पंडित जी धहुत पनराये। उनके हृदय में प्रेम और पान संपंत्र ना पान । दो तीन दिन तक ने अहिंगि एड़ि है। अन्त में प्रेम और पान संपंत्र ना मा। दो तीन दिन तक ने अहिंगि एड़ि है। अन्त में प्रेम की ही जीन हुई और उन्होंने निश्चय कर लिया के जो हुक हो आश्रम तो नेगा ही। अधिकारियों के होय में जो हुक हो आश्रम तो नेगा ही। अधिकारियों के होय में जो हुक शिक भी, उत्तरे द्वारा उन्होंने पंडित जी को गिराने की पूर्व निया का पर छीन लिया दमन की भावी गया। पंडित जी कई गोवी की सरकारी पंचायत में पचकारकों के सरपंच भी ये। अधिकारियों ने उन्हें इस पर से पाने भी बिद्धा कर दिन्स । परन्त पह सुन कर तुन्हें समझारा होगी कि दो वर्ग तक सगाताप परिश्रम करफें मी सरकार उत्त जेन में हुसरा सरकार ना चुन सकी। नियंचक

पनी मूर्ति पर आश्रम बनाने का काम नहीं रोका तो वह भी जुप हा। किन्तु तीन-चार दिन के परचात् पुलिस वालों ने उसे फिर खुला-कर पमकाया जिससे यह देर गया। उस समय उस

कर पमनाया । नतसं वह दर गया । उस तमय उस विषया का - व्ही विषया माता अपने नैहर में भी । श्यामधर नहीं तेज चला गया और उसे हुना लावा तथा पुलिस के हरतचेप का गरा किस्सा उससे कह सुनाया।

तं चला गया श्रार उस हुना लांबा तथा पुलस के हरतचेप का सारा दिस्सा उससे कह सुनाया। अय ही इस बात पर भी जीर दिया कि श्रय इन लोगों से श्रपना पर खाली करा लेगा चाहिये। किन्तु उस गरीय श्रीर प्रामीस विश्वा की मैं साहम के साथ जवाव दिया कि चारे जो हो किन्तु में इन्हें गहीं निकाल गा। श्रमार पुलिस को निकालना हो तो वह स्वयं श्राकर निकाल गाय। इसारे करर जो सुसीयत पड़ेगी देख लूँगी। जिसे डर लगता ही वहीं घर से निकल जाय।

िकतने आरचर्य की बात है देहात की एक गरीब विधवा, जिसके घर में हमेशा दोनों समय उचित्र रूप से भोजन भी नहीं मिलता, जिसके पास जीवित्र रहने के लिए भी पर्यात सामत नहीं है, जिसने अपने पीवन भर में किसी प्रकार का राजनीतिक व्याख्वान भी नहीं सुना उसके भीतर हतना साहब कहीं से आ गया।

माम-सेवा थे द्वारा प्रामीय लोगों के साय श्रात्मीयता का सम्पर्क कायम करने से बचा नहीं हो सकता ! हम जन-सम्पर्क के लिए कमेटियाँ बनात हैं और समस्ते हैं कि देहात की बड़ी-बड़ी समाश्रों में भागाय देकर जन-सम्पर्क कायम कर लेंगे ! किन्तु यह समस्ता बहुत वड़ी मूल है। केमन मायख देकर जन सम्पर्क नहीं कायम किया जा सकता । में आज भी तुम्हें यह पत्र लिखते समय जब उस विधवा की बात सोचता हैं तो स्तिम्मत रह जाता हूं ! किस खिल्ला, किस खादर्शवाद और किस जैंची सम्यता ने उसके हृदय में हतने जैंचे भाग जाम्यत किये ! शिला, सम्बद्धता और सम्यता का दम भरते नाले और देहात के लोगों करें गर्दे, थेयक्स कहकर नाक स्किड़नेवाले मित्रों से पूछों कि वे

8€5

स्वच्छ ग्रौर साफ है ग्रमवा वह मूर्खा, जीर्ख वस्त्र-धारिखी विधवा श्रपने रहे-सहे साधनों पर भी जोखिम उठाकर साहस, प्रेम श्रीर र

समग्र ग्राम-सेवा वी

चार का ब्रादर्श हमारे समज् उपस्थित करती है।

ग्रंधिकारियों ग्रीर पुलिस की उपर्युक्त चेष्टा देल कर

जवाहरलाल जी की कही हुई एक बात बाद आ़ती है। सन् क्ष्मी

ईं० में मैंने गरोशशंकर विद्यार्थी-द्वारा ग्राम सेवा कार्य के लि . १९

पित कानपुर के देहात के नवल ब्राक्षम के सम्बन्ध में ज 🥨 जी को एक पत्र लिखा था। ब्राम-सेवा के कार्य में मुक्ते प्रारम है।

दिलचःपी थी। इस्लिए में विशेष उत्सुक था कि वह ब्राक्षम हुन

रूप से चल जाय। जगहरलाल जी ने मेरे पत्र का जो उत्तर हिं वह मुफ्ते श्रव तक ज्यों का त्यों स्मरण है। वह इस प्रकार था :-"प्रिय घीरेन्ड, तुम्हारा पत्र मिला! विदार्थी जी के नाम के ही

जिस भी काम का सम्बन्ध है, उससे दिलचस्पी होना मेरे लिए पर स्वामाविक बात है। मैं कानपुर जा रहा हूँ श्रीर श्राधम के नेर्दर्भ से वार्त करूँगा किन्तु तुमसे में एक बात कहे देता हूँ कि देशत में इं चाहे कोई भी काम करों किन्तु उसका कुछ बास्तविक प्रभी

जनता पर पहने वाला हा ता अधिकारी तुम्हें वह काम नहीं इन्हें देंगे।" यही हुन्ना भी। रणीवां में जवाहरलाल जी की बान चरिना

हो गई किन्तु साथ ही यह भी अनुभव हुआ कि अगर हम देहाउ है रचनात्मक कार्य इस उँग से करें कि उसन जनता पर दर झमल प्रभार पड़ सके तो अधिकारियों के लिए काम का न करने देना भी अहस्की हो जाता है। त्राज मैंने यहुत लम्बा पत्र लिख हाला। कासी शाम ही गरी

श्रात वहीं समास करता है। तुन्हारे यहाँ का नया हाल है।

दादा धर्मा दूर (प्रवास) पर ही हैं या वर्षा लीट ग्राये ! मन के नमस्यार कटना ।

#### [ 23 ]

## खादी-सेवकों की शिचा

इयर मैंने प्रति दिन एक पत्र लिखने का निश्चय किया था। किन्तु ग्राज तीन दिन से एक भी नहीं लिख सका। दो-एक दिन से मेरे मन में एक प्रकार की अब्यवस्था-सी उत्पन्न हो गई थी। रखीगों के ब्रह्म-वारी जी को तो तम जानती हो । इधर जब से हम लोग ग्रामोद्योग-वेद्यालय को व्यवस्थित करने में लगे रहे, तब से गांव के कार्यका ारा भार उन्हों ने उठा लिया था । उनके समान सादा जीवन, सेवा भी भावना ऋौर चरित्र रखने वाला सेवक दुर्लभ है। काफी योग्य ग्रीर पुराना कार्यकर्ता होते हुए भी हमेशा अपने को पीछे रख कर धीकार्य करते ये। श्रमी श्रमी मुक्ते समाचार दुर्जंभ सेवक का मिला है कि बहाचारी तालाव में तैरते हुए हुव

गये हैं। इस खबर ने मुक्ते इन दिनों बेचन ना कर निधन दिया है। इस समय भी मैं जबर्दस्ती ही लिखने वैडा

हूं। मेरे लिए तो वह सर्ग भाई से भी श्रधिक था। जेल में बैठे-बैठे उसके भरोमे न जाने क्या क्या करने की योजना सोच रहा था। साथी कार्यकर्ता तो बहुत आते हैं किन्तु ऐसा चरित्रंबान कार्यकर्ता कहां माप्त हो सकेगा। हमारा क्या ! संसार के ग्रान्य शोकों की तरह यह शोकं भी भूल ही जायेँगे। किन्तु रखीयां के निकट के तीन-चार सौ गांव की गरीब और असहाय जनता को उस पर बहुत भरीसा था। पुलिस, जमीदार और रोग आदि के प्रकोप में ब्रह्मचारी उनका एक मात्र ग्राधार था। ग्राज वह जनता ग्रानाथ हो गई। इसकी चिन्ता मुक्ते रह-रह कर सता रही है। किन्तु विवेश हूं। मनुष्य कर ही .--सकता है ! ईश्वर की लीला श्रापार है।

हौं तो उस दिन मैं श्रधिकारियों द्वारा हम लोगों के इटाये बने की चेप्टाकी कहानी लिख रहाया। मेरी श्रनुपश्थिति में कर्श में को गिरफ्तार कर लेने के बाद पुलिस ने गाँव बालों पर श्रपना ग्राड पैलाने की कोई भी कोशिश उठा नहीं रक्खी । इससे एक लागरी हुआ। एक प्रकार से लोगों के साहस और प्रेम की परीहा भी होते. हमारे सहकर्मियों की भी परीचा हो गई। वास्तविक दिक्कतों का साम्न किये विना मनुष्य नैतिक वल नहीं प्राप्त कर सकता श्रतएव हेर्की के लिए कभी-कभी ऐसी परिस्थितियों का आ जाना ईश्वर की विशे

२००

कृपा ही समभना चाहिए। कर्णभाई का गुकदमा लड़ागया श्रीर सात महीने श्रमिरी

चलाकर भी पुलिस श्रपनी बात सावित न कर सकी। करां भाई 👫 दमें से वरी हो गये। मैं भी लखनऊ से लौट श्रामा

कर्याभाई का फिर हम लोगों ने अपनी सम्पूर्ण शक्ति ग्राभन 151क्रडक् भवन-निर्माण में ही केन्द्रित कर दी। कर्ण भारें है छूट जाने से देटात में चारों श्रीर एक नया डेर

छा गया श्रीर लोग पहले की श्रपेद्या श्रधिक सामान श्रीर परिश्रम है श्राश्रम बनाने में सहायता करने लगे । इस प्रकार जून सन् १६३६ तक श्राभ्रम-भवन पूर्णतया तैयार हो गया ।

श्रय तक इम लोगों ने बाम-सेवा का कार्य केवल व्यक्तिगत ही से ही किया या। किन्तु द्यव रणीवां केन्द्र ने एक संस्था का रूप प्रहरी कर लिया था। आश्रम के खादी विभाग में एक योग्य कार्यकर्ता नी समस्या त्रा मही हुई थी। उत्पत्ति विभाग के कार्य-सम्पादन केलिए श्रावश्यक या कि कुछ कार्यकर्ताश्री को इस प्रकार की शिवा दी जार कि ये कताई धुनाई के जान के साथ-साथ इसार सादी श्रान्दोलन के उद्देश श्रीर स्वरूप का भी ज्ञान प्राप्त कर लें। मेरे श्लीबां में रावे तथा यहाँ पर एक श्राधम वन जाने केकारण श्राधम के प्रधान बार्ड सय ने उत्पत्ति विभाग के नये कार्य-कर्ताओं को कराई धुनाई शीयते.

इत्यादि ।

राष्ट्रीय श्चान्दोलन का साधारण जान प्राप्त करने एवं ब्राश्रम-सीवन की भावना प्रदेश करने के लिए तीन महीने तक रणीयां में मेजने का निश्चय किया।

गांव में चर्ले का प्रचार श्रीर स्वच्छता श्रादि का कार्य तो चल ही रहा पा किन्तु इस शिद्धाण-केन्द्र के स्थापित हो जाने से मेरी पुरानी

विषय या जितना किसी नवामत शिद्धार्थों के लिए । वरतुनः इसते मैंने सीक्षा भी बहुत आधिक । इसते मुम्ने अतुभव हुआ कि कार्यकर्ता- रिष्ठण पर अव तक इस लोगों ने जितता प्यान दिया है, वह विस्कृत नहीं ये क्यावर है। चलां तंप ने इस दिशा में योजना बना कर कहीं ने नहीं ये क्यावर है। चलां तंप ने इस दिशा में योजना बना कर कहीं भी विरोप कार्य नहीं किया है। वास्तव में इमें यह मानना पड़ेगा कि चलां संघ के कार्यकर्ताओं को यह भी नहीं मालूम है कि इस क्यों पत्नों वालामें और करी खादी पढ़नें दि स्थीक अब तक उन्हें इस प्रकार की शिता हो नहीं दी गई। गांधी औं कहते हैं कि इस चलां आन्दोलन की स्वता हों तो नहीं दी गई। गांधी औं कहते हैं कि इस चलां की स्वता हों हो। एक स्थान के हम्में क्यावर के तो निहास की साम-आन्दोलन का केन्द्र विन्तु है। एक हाथ ने हमें स्थान हों हमार कर दे हमें १

खारी-विक्षी के लिए जब हम लोग प्रचार करते हैं तो जनता में रधी मकार की मादना उत्तर्श करने की कीशिश करते हैं। हम लोगी ते करते हैं कि श्राप खादी पहनें। नगीकि खादी के ही द्वारा हिन्दू-ग्रीलाम एकता, हरिजन-उद्धार, मच-निध्य और गांवी के ग्रुनर्तिर्माख का कार्य तथा स्वराज्य तक मात हो सकता है। शायद में उग्हें ए बार श्रीर लिख चुका हूँ कि गांधी जो जब मेरठ श्राये थे तो उत्हें कहा या कि तुम्हारा कार्य मत्येक कत्तिन को स्वराज्य-बादिनी वर्ग देना है। किन्तु हम लोग श्रव तक भी इस दृष्टिकोश से कार्य नहीं स सके। चर्खा संघ की पीने तीन लाख कत्तिनों को स्वराज्य-बादिंग

वनाना तो दूर की बात है; हम कितनों में की हमारी कमी करने वाले कार्य-कर्त्ताओं को ही स्वराज्यवादी नहीं

वना पाये। हमारे कार्यकर्ता हिराव रस तेरे हैं कि उनमें एक सुयोग्य कार्यकर्ता की पयांत योग्यता आ गर्न हैं कि उनमें एक सुयोग्य कार्यकर्ता की पयांत योग्यता आ गर्न हैं है कि उनमें एक सुयोग्य कार्यकर्ता की पयांत योग्यता आ गर्न हैं है कि उने लेका तरता हूँ कि वीने तीन लाल कितनों को स्वराज्यवादिनी क्यें देना स्वराज्य पाने जैसा ही चिन्न और विश्वाल कार्य है किन्तु डॉ दिशा में अब तक हम कोई संयोजित करम भी नहीं उटन पाये। हिं लिए नार्यकर्ता-शिल्ल फेन्ट्र लंकाने का अवसर मिलने पर मुक्ते की सम्मनता हुई। और में सम्मनते लगा कि अब शायद हमें हम दिशा कि करम यहांने का दिन प्रनि दिन सुन्दर अवसर मिलने लगे। जह हम कार्यकर्ता और उनके हिंदिकों हो की मायना और उनके हिंदिकों हिंदिकों की मायना और उनके हिंदिकों हो की सावना और उनके हिंदिकों हो से वान स्कृष्टें।

इस उद्देश्य से में नवागत शिकाधियों के शिक्षा-कार्य में ही हर गया चौर कुछ दिनों के लिए इसी कार्य को अपना प्रभान कार्य करी लिया। और गांव में कोर्र नई योजना अचलित करने की कोर्डिंग नहीं की। जो कार्य परले से चल रहे थे उन्हीं को अपने सहयोदिंग की सहयाना में कृपम स्क्ता। इसके परचाद आअम के दिवें विभागों के लिए बहुत ने कार्यकर्गाओं को कई उक्हियों में शिका में गई। युख कार्यकर्ता को सन्तापजनक नहीं निकले किन्तु सामार्यन्त इस योड़े दिनों की श्रीट्रेनिंग में उनक्की भावना में युख परिवर्टन अपदरव आ गया। कालालर में ये जहां-जहां गये, यहां बढ़ों इस एंडों का कुछ प्रभाव अवस्य देखने में आया। किन्तु शिक्षान्येन्द्र सोलते समय मेरी कल्पना कुछ और ही थी। में चाहता था कि चलां संघ के उत्पत्तिन्द्रेन्द्र इस दृष्टिकोण से चलाये जायें कि गांधी जी के चलां और खादी का न्यापक अर्थ सकार रूप से दृष्टिगोचर हो सके। मेरी वह कल्पना कल्पना ही रह्माई। एक तो तीन माह के सिद्ध समय में

कार्यकर्ताओं को पर्याप्त शिला देना सम्मय नहीं उत्पत्ति-केन्द्रों को या। दूसरे उत्पत्ति-केन्द्रों को नये दृष्टिकोण से नवेदगपर बलाने बलाने का कार्यक्रम खाश्रम स्वीकार न कर सका। की बायस्यकता सम्पूर्ण कार्य पुराने ही दर्रे से चलता रहा। मैं

जितना ही विचार करता हूँ उतना ही यह धारणा

दृढ़ होती जाती है कि जब तक चर्ला संघ उत्पत्ति-केन्द्रों के संचालन के दंग और दृष्टिकोण में क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं करेगा, तब तक वाष् जी का चर्से द्वारा मारतीय गांवों के प्रमुविर्माण का स्वप्न उनके दिल ही में रह जायगा । यदि चर्खा नंघ के उत्पत्ति-केन्द्रो श्रीर शामो-द्योग के कार्य ठीक ढंग से चल सके तो ग्राम-सुधार, ग्राम-सेवा छौर -शाम-संगठन श्रादिकार्यके लिए श्रालग से किसी संगठन की श्राव-रयकता ही नहीं पड़ेगी। चन्यां संघ के ही काबों से देहातों का काया-फल्प हो जायगा । श्रातएन इसके लिए यह स्नावश्यक है कि चर्ला संघ साइस ग्रीर हडता के साथ उपर्यंक्त नवीन हांप्रकोश से ग्रपने कार्य-कर्ताओं की शिद्धाका प्रयन्थ करे। ज्यों-ज्यों कार्यकर्तातैयार होते जायँ त्यो स्यो उत्पत्ति ग्रेन्ट्रों का कार्य इस दंग से संचालित किया जाय कि हर एक कातने वाली कम से कम अपने काते हुए सूत का कपड़ा पहनने के लिए उत्सक हो उठे। ब्राज जो वे यक्तिचित खादी पहनती भी है वह एक प्रकार के दबाव से ही पहनती हैं। मेरा विचार है कि बस्त-स्वावलम्बन की योजना अलग से न बना कर कर्लाई फेन्ट्रों को ही स्वायलम्बी कर दिया जाय। तभी हम वस्त्र-स्वायलम्बन की दिशा में सफलता प्राप्त कर सर्वेगे।

मैंने तुन्हें जाम-सेवा के कार्य का अनुभव बताने का बादा हाई यह पत्र लिखना प्रारम्भ किया या। किन्तु बीच में चली रंघ में मेदान में पत्रीट लाया। मालूम नहीं, तुन्हें हससे कुछ दिलक्षी अपया नहीं। किन्तु देलो, मैंने तो परले ही कह दिवा था कि मैं के लिखन की हैं है। इसलिए कोई भी बात कमपूर्वक लिखना में है लिए सेवा पत्र में की अपने काम करने के रास्ते में बो कुछ भी हुए करकट पाऊँगा उसका देर तुन्हारे सामने लगा हूँगा। तुम अपने इस्ता काम लगा हूँगा। तुम अपने इस्ता काम लगा हूँगा। तुम अपने इस्ता काम लगा में कोई विशेषत तो है नहीं। अपनी तो में किन प्रधार काम काम कोई विशेषत तो हैं नहीं। अपनी तो में किन दिखा में चलने का अस्पाय कर रहा हूँ। इसलिए जब बन जो निर्वा आये हैं, उन सब का लिख देना अच्छा ही है। आज बहुत देर गई। गुरू ते ही आज लिखने में तो मन लगता नहीं था। इतना में इस्ता ही लिया है। आज लिखने में तो मन लगता नहीं था। इतना में चला हो होगा।

ही, एक बात लिखना में भूल गया था। 'खादी-जगत्ं' ने मार् हुआ कि चलां मंघ ने खादी-विवालय खोल दिया है। उनका स्व रूप है। लिखना। सम्भव है, यह विवालय उस योजना के स्वाउ हे रूप में हो जिसकी करवना में यहुत दिनों से करना रहा और दिस्ही उस्लेख अभी अभी इस पत्र में किया है। सब को नमस्कार।

[ ₹¥ ]

## किसानों का अन्गड़ा

₹6---₹8---Y?

परशों के पत्र में भैने इस बात का ज़िक किया था कि हैं। परिस्पिति में रणीयों ने सादी कार्यकर्ता शिक्स केंद्र का रूप धारी

<sup>ै</sup>भारतीय चर्ला यह का यश ।

जिससे गांव के लोगों को भी हमारे स्थायित्व का विश्वास होने लगा ग्रौर कुछ स्थानीय नौजवान भी बुनाई ग्रौर लकड़ी का काम सीखने के लिए हमारे यहाँ विद्यालय में भरती हो गये। तब से श्रव तक कार्य-कर्ता-शिक्षण के साथ-साथ ग्रामील नौजवानों को उद्योग का काम सिखा कर उनके घरों पर ही शामोद्योग का काम संचालित करने का कम चल रहा है। मैं ब्राशा करता हूं कि इन शिद्धाप्राप्त नवयुवकों के द्वारा प्रत्येक उद्योग-केन्द्र को ग्राम्य-जीवन का मध्य विन्दु बनाने में सफल हो सकेंगे। यह योजना, जो बहुत दिनों तक मेरी कल्पना की यस्तु वनी रही, श्रव प्रयोग की हिथति पर त्रा गई। इस दिशा में मुक्ते जितना भी श्रनुभव हुन्ना है, उसके श्राधार पर मुक्ते विश्वास है कि इस ढंग से काम करके सफलता बास करने में रंच मात्र भी सन्देह नहीं है। इस प्रकार हम लोगों ने ब्राम-सेवा के साथ-साथ केन्द्रीय ब्राधम का संघटन करने में ध्यान लगाया। आश्रम में पर्याप्त विद्यार्थियों के श्रा जाने से ब्राथम के भीतर भी एक सामृहिक जीवन व्यतीत करने का श्रवसर मिला। गांव के लोग इससे भी बहुत प्रभावित हुए। घीरे-धीरे वे ग्रपने घरों की स्वच्छता भ्रादि कार्यों में स्वयं दिलचरपी रखने लगे।

किया था। मेरी वयार्थ कल्पना तो यह यी कि देशत में चर्ला श्रीर अमायोग का वासुमएडल पेदा कर के उनकी आर्थिक दशा सुधारी जाम और उन उद्योगों को मध्य किन्दु मान कर शिक्ता श्रीर संस्कृति का कार्यक्रम निर्मेत किया था। किन्दु परिस्थित हमें खादी-कार्यकर्गा- शिच्ल की श्रीर ले गई। मैंने यह विचार कर कि यह रूप मी हमारी विचान का का स्वार्थ कर लिया। इन विधारियों के आ जाने से आक्रम ने एक विद्यालय का रूप धारण कर लिया।

इसी समय प्रान्तीय एसेम्बली के जुनाव की लहर देश भर में विकास हो सह कार्य में आजम को अपनी पूरी शक्ति से सहयोग देना

पड़ा। गांवों में उस समय कोई दूसरा कार्य हो भी नहीं सकता ब क्योंकि सारी जनता का प्यान उस समय चुनाव प्र कींक्षिजों का ही वेन्द्रित हो रहा था। इसके ख्रांतिरेक पह सुवा

चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत महत्व का विषय था। इसीडर तीन माह तक हमारी सम्पूर्ण शक्ति इसी में लगी प गई। इस चुनाव के कार्य से भी हम लोगी का लाभ ही हुआ। पा दिन गांव-गांव धूमना, नहीं संध्या हुई वहीं रह जाना ख्रीर जो मिला उनी

ादन गाव-गाव घूमना, जहीं संघ्या हुई वहीं रह जाना क्रीर जो मिला उन को खा लेना, इत्यादि वातों से इसारे कार्यकर्ता क्री ने पर्यात सार का पाठ पड़ लिया। प्रत्येक श्रेणी के लोगों के सम्पर्क में ब्राने हैं कारण इमने गांबी की अवस्था का भी मलीमीत अध्ययन हर लिया। यह अध्ययन कालान्तर में आम-सेवा कार्य के लिए हमता बहुत सहायक हुआ।

चुनाव के परचात् हमारे तमज्ञ एक दूसरी तमस्या आ सी हुई। अव नक हम गाव में चर्ला चलवाने, सकाई, रोगी की है वे खीर खुआ हुत-निवारण का काम करते रहे। चुनाव के कामंग्र करते रहे। चुनाव के कामंग्र करते रहे। चुनाव के कामंग्र की बीत होने के कारण देहात की परिस्थिति एकाएक बरत गई। चुक्कमान्त में कामंग्र के लियोध में केवल ज़मीदार छोर तास्तरिवार रात्र की लीगा साहे हुए थे। दन तास्त्र केवल ख़ीर हमीदारों का इस प्राप्त के ख़ब्ब के जिलों में किस प्रकार एक-सुत्र स्विधार है, गह तो उन्हें पिदित ही है। उनके विवद ख़ावाज़ उठाना तो वर्ष वा वा तो भी केवल बठा कर देखना भी देहात के लीगी के लिए ख़बम्मव था। यन, सम्बन्धि, सहसार्ग कार्य

जर्मीदार कियान श्रीर श्रविकारी गर्मी दनले हाथ में ये। इसलिए मंगर्य की शृद्धि वे जिथर से निकलना चाहते थे, उत्तर का साला विल्ह्ल साम्र श्रीर चिकना होता जाता था। मीर

कोई बीच में श्राने का माहत करता तो कुचल दिया जाता मां। ऐसी दशा में जब उन्हीं ही भूमि में रहने बाले श्रवध के किसानी में ज़्दी के विषद्ध गोट दिसा तो ये कोष से पायल हो उठे। श्रीर कैवानों की इस भूष्टता का बदला लेने की कोशिश में लग गये। उनके विपादियों द्वारा किवानों का निरुप्ताय ही पीटा जाना, इवर्दकी का दर्ला कर तोना, खड़ी इनक कटवा लेना नित्त की साधारण सर्ते हों। यहाँ । ऐसी अवस्था में आरू-पान की अवहाय श्रीर स्तीय जनता उपर्यु के प्रकार के कही से पीड़ित होकर सहायता के लिए प्रमावतः हमारे पान आने लगी। दिन भर में इस तरह के दो-तीन गमले तो आ दी जाते थे। इस प्रकार चुनाय के कई माह बाद तक मी किवानों के अवस्थाचार-निवारण में उनका साथ देना हो हमारा चुन्य काम हो गया था।

जब हमारे पाछ कोई शिकायत आती थी तो पहले हम उसे अपने रिलस्टर में नोट करते थे। इसके बाद पटनान्यल पर पहुँचते में। मार-पीट की बात होती तो स्थानीय पुलिस की भी सहायता लेते में। किन्तु अधिकाश मामले इसीदार ने मिलकर तय करने की कोशिशा करते थे। कभी कभी गांव के सम्पूर्ण किसानी को संपटित करके सिका स्थाना करने के कम में विधान करना पड़ता था। देशती कमाड़ी के लिसा करने के कम में इसे काफी अध्यनन भी हुआ। गांव की जमांवारी प्रमा किस पकार के होते हैं, उनके होना कि तम होते हमें हम किसा करने के कम में इसे काफी अध्यन अध्यन करने होते हैं, उनके कीन कीन से कामूनी हक हैं, उनकी आधिक अध्यन स्था है, गांव की मध्यम अध्यो के खोटे-छोटे अधीदार किस तरह रहते हैं, और उनकी मांवारी कैसी है, आदि बढ़ते ती बातों का गहरा अध्ययन करने का अध्यस सिका। इस लियम में में किर कभी विल्लापपुर्वक लिखेंगा। इस लियम में में किर कभी विल्लापपुर्वक लिखेंगा।

ं जब ने हमने देहाती भगड़ों का फैरला करने का कार्य अपने हाप में लिया, तब ते हमीदारों के अत्यानार-सम्बन्धी भगड़ों के अविश्विक किसानों के आपनी भगड़े भी हमारे पास खाने लगे। हन भगड़ों को भा अनेक श्रीष्यों में विभावित किया जा सकता है।

समग्र ग्राम-सेवा शी

3:

ಇ ೦ ⊏

कोई किसी का रुपया नहीं बापस कर रहा है, प्राम-वासियों की ने ज़मीन के बॅटवारे में वेईमानी कर ली है,

विविध समस्याएँ ने ग्रापने पट्टीदार का पेड़ काट लिया है, 🤆 विधवा के जेवर उसके देवर ने ले लिये हैं ग्रीर रे

नहीं है, कोई आकर कहता या कि हमारी स्त्री ही भाग गई, हा

नहीं है इत्यादि-इत्यादि श्रनेक उल्लाभनों से भरी हुई समस्याएँ सार्द त्राती रहती थीं। इन असंख्य पुकारों के विषय में मैं तुम्हें कहां है लिखता रहूँ १ इनका फैसला करने में हम लोगों को बहुत परीहरी

उठानी पड़ती थी। सैकड़ों अभियोग तो मूठे ही आया करहे हैं। सरय का पता लगाने में भी कम परेशानी नहीं होती थी। किन्तर लोग इसे सहपं सहन करते थे। क्योंकि इससे अपना भी लाग पी इसी हीले से गाँव के लोगों में संगठन श्रीर सुधार करने का श्रवन

मिलताथा। सब से बड़ालाभ तो उस श्रदुभव काथा, औ देता की शार्थिक, नेतिक श्रीर सामाजिक समस्याश्री की वेचीदा गुनिर्दे के सम्बन्ध में होता रहा।

इन मामलों के द्वारा समस्यात्रों की जितनी गहराई तक हैं पहुँच सके उतनी गहराई तक किसी श्रीर कार्यक्रम के द्वारा नी

पहेँच सकते थे। तुम्हें उन सभी समस्याओं को जानने का कुतुहल होता होगा। किन्तु इस पत्र में श्रीर श्रधिक कितना लिखे ! घीरे-घीर समी प

लिखने की कोशिश करूँगा। श्राज छुटी ले रहा हूँ। हमारे दो गाँवी श्रातमगढ़ को झेलपर हो रहे हैं, उनकी विदाई में शामिल होना उनमें से एक हमारे प्रान्तपति थां पालीवाल जी है। उनके डारे

से इम लोगों की मीज में कुछ अन्तर आ जायगा। वे रात दिन करें चुटकुलों से लोगों को रहूव हैं सामा करते थे। किन्तु जेल-जीवन में टी यद द्याना-जाना लगा ही रहेगा । इम्रतिष्ट सन्तोष करना ही ठीह रै। श्राचा है, दुम सभी लोग श्रव्ही तरह होगे। सबको मेरा नमरहर हहता। मीतुमा को प्यार। उससे कह देना कि उसका लम्बा-चौड़ा भन्न मुक्ते मिला है। किन्तु वह इतना वड़ा है कि उसका क्या जवाब रूँ, ब्रव तक सोच नहीं सका। सोच कर लिखेगा। नमस्कार।

#### [ ३५ ]

## ताल्लुकेदारों का ऋत्याचार

₹<u>--</u>₹0--¥₹

कल पत्र लिखते-लिखते अपने साथियों को विदा करने चला गया ग। कल मैं लिख रहा था कि चुनाव के पश्चात् हम लोगों का मुख्य मन प्रामीण भगहीं का फैसला करना था। इससे तुम्हें ग्राश्चर्य ीता होगा श्रीर तुम समभती होगी कि इम अपने प्रधान लद्द्य से ाइक गये। जिस समय मैंने ग्रापना कार्य-चेत्र चार-पांच गांवी तक बेस्तुतं किया था उसी समय बापू ने इमें बुलाकर समकायाथा। उम भी सेवायाम में रहती हो; इससे सम्भव है कि इतने गांवों में ले कर काम करने को छाच्छान समक्तो छौर साथ ही कहीं यह न उमक बैठो कि हमारी ब्राम-सेवा का कार्य समात हो गया। पर ऐसा हीं। इस लोग अपने उस छोटे से चेत्र में पूर्ववत् कार्य करते रहे। मार्यकत्तां शिक्ण का कार्य भी पूर्ववत् चलता रहा । किन्तु हमने प्राम-तेवा के शेष कार्यों का विस्तार नहीं किया । प्रोग्राम पूर्ववत् परिमित ी रहा। मामीण भगड़ों के नियटारे के लिए एक श्रलग विभाग थ्रवस्य चालू किया गया। इस विमाग में श्राक्षम के श्रीर नीजवान मी सहायक वन गये थे। पिछली बार जब ग्राथम मे श्राई भी उन अमय विभिन्न कार्यों की देखनाल करते हुए तुमने हरदेव ब्रह्मचारी को देखा था। प्राम-सेवा थे लिए गुबकुल छोड़ कर वह इन्हीं टिनी श्राश्रम में श्राये थे । हमने उन्हीं की ज़िम्मेदारी पर बाहरी कार्य छोन् दिया था। ये फेबल दो-तीन साथियों की सहायता से इन दायों

ठीक कर लेते थे। में और कर्शा भाई आवश्यकता पड़ने गर उने सहायता के लिए गाँव में चले जाया करते थे।

थोड़े ही दिनों में हरदेव ब्रह्मचारी अपने उच्च चरित्र, तेरा भावना, सरल स्वभाव श्रीर श्रथक परिश्रम के कारण गांवी वे सर्थ-प्रिय वन गये। इसलिए उनके लिए ऋगड़ों का फैसला करना में सरल हो गया था। आश्रम के विद्यार्थियों पर भी उनके त्याग औ त्राचरण का काफी प्रभाव पड़ता था। इसलिए रखीवां के रेपे<sup>पे</sup> उनका एक विशेष व्यक्तित्व कायम हो गया था। जेल चले आने प भव में प्राम-सेवा सम्बन्धी भविष्य की योजनात्रों पर विचार करती ा तो मेरे मस्तिष्क में ब्रह्मचारी का भरोसा सर्वदा बना रहता थी पर क्या बताऊँ । मनुष्य सोचता कुछ श्रीर है किन्तु परमारमा केंडि कुछ श्रौर है। श्रमी पाच-सात दिन हुए मुभको समाचार मिला है ब्रह्मचारी संसार छोड़ कर चल बसे। ब्रह्मचारी ने थोड़े ही दिनों है पानी में तरना सीखा था श्रीर श्रपने इसरे साथियों के साथ ताला र में तैरने की प्रतियोगिता कर रहे थे। इस प्रतियोगिता में ही वह वर्ष कर हूब गये। लोगों ने उन्हें बाहर निकाला किन्तु बचा न सके औ वह हम सब लोगों को छोड़ कर चल बसे। मुक्ते रह-रहकर उन्हीं

वार्ते याद त्रा रही हैं ! उन्हें यह पत्र लिखते समय भी श्रकस्माद धे उनका प्रसंग त्रा गया है। सम्भव है, उस प्रकार का योग्य श्रूपर्व उससे भी योग्य कार्यकर्ता भविष्य में हमें मिल जाय, किन्तु उस प्रकार का निर्मेल चरित्र श्रीर पैसी निर्मीकता हमें कही से प्राम हो सर्वारी श्चवध की ताब्लुकेंदारी-प्रमा तो एक विचित्र वस्तु हैं। इन ताब्लुकेंग के लिए हर प्रकार के शोपण श्चीर हर प्रकार के श्रद्धाचार उने बाजिन हकूक हैं। उनकी चबान से जो कुछ निकल जाप वहीं करि

है। उसके विरुद्ध कोई कुछ नहीं कह सकता। वि और यह सरकारी कमेंचारी भी सर्वेदा उन्हीं का का सारखकेदारी! देते हैं। किसानी से लगान लेकर कम उन्न की रसीद देना और फिर बकाया लगान कार्य करना, किसी से नज्याना लेकर उसे खेत देना और फिर उसका ही

किसी दूसरे के नाम लिख देना, एक साधारण सी बात है। सगान है

श्रतिरिक्त भूसा, पुत्राल, मोटरावन, हथियावन श्रादि श्रौरविवाह, श्राह तथा बच्चा पैदा होने ने अवसर पर एवं प्रत्येक त्यौहार वे अवसर प स्लामी वस्ल करना उनका साधारण हक होता है। इसके अतिरिक है जाय जी चाई किसी भी किसान को पकड़ कर बेगार करा लेते हैं, किसान के खेत विना जोते-बोये रह जांय निन्तु उनका हल-बैल लेकर भ्रवी खेत जीत लेना उनका परम्परागत हक हो गया है। श्रगर किसी किसन ने जरा भी चूँ की तो उसका खेत खुदबा देना, उसकी पसल करनी लेना श्रीर उसको पकड़ कर पिटवा देना भी बहुत मामूली बात है। इनके अत्याचार की सीमा यहां तक पहुँच गई है कि किसान के लिए अपनी बहु-बेटियों की इज्ज़त कायम रखना मुश्किल हो जाता है। ज़मीदार की ऋभिलापा के विरुद्ध कोई कुछ कहने का साहस नहीं की सकता । ऐसी परिस्थिति में जब अवध के किसानों ने ताल्लुकेदारी के विरुद्ध कांग्रेस को वोट दिया तो तुम अनुमान कर सकती हो कि हैं तास्तुकेदारों के क्रोध का पारा कहां तक पहुँच गया होगा। उस सम वे क्रोध से उन्मत्त हो उठे ये श्रीर उनके पास किसानी पर श्रासावार करने के जितने भी साधन ये सबको बेलगाम खुला छोड़ दिया थी

इन सब कारणों से कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन पूर्व

सात मुक्रदमे हमारेपांस न श्राते रहे हो।

<sub>व्यक्त</sub>त्राल्लुंकेदारों का ग्रत्याचार

मैं तुम्हें लिख चुका हूं कि किशानों ने बहुत साइस करके इन ,श्रत्याचारी ताल्लुकेदारों के विरुद्ध कांग्रेस को बोट दिया था। इसका .पद श्चर्य कदापि नहीं कि वे साइसी हो गये थे। बह तो उनकी एक , इंगिक उमंग का काम था। मरता क्यानहीं करता १ बलिदान का बीव भी गर्दन छुड़ाने के लिए एक बार जोर से छुटपटाता है।

संदियों के अत्याचार से दवे हुए किसानों ने जब ताल्लु केदारों की यह नवीन उम्र मूर्ति देखी तो वे घवड़ा से गये । जिससे उनकी ग्रवस्था , श्रीर भी बुरी हो गई क्योंकि जमीदार के नौकरों का धवराये हुए अरामियों को सताना अत्यन्त सरत हो गया। घतराहट के कारण किसान कितने साहस-हीन हो गये थे, एकाध उदाहरणों से ही तुम

.इसका श्रनुमान कर सकोगी।

एक दिन की बात है, प्रातःकाल लगभग ६-१० बजे थे। मैं स्नान करके ब्राख़वार पढ़ रहा था। इतने में ही दो किसान मेरे पास श्राकर फूट-फूट कर रोने लगे । रोते-राते उन्होंने बताया कि ज़िलेदार इमारे गांव के लोगों को श्रकारण पीट रहा है। मैंने उन्हें श्राश्वासन

देते हुए कहा कि तुम लोग चलो, मैं श्रभी श्राता हूँ।

किसानों की साहस- यह गांव आश्रम से क्रीव आठ मील की द्री पर धीननाके कुछ था। इसलिए मैं खाना खाकर साइकिल से उस उदाह≀स

गांव के लिए चल पड़ा । रास्ते में समरसिंहपुर नाम का एक गांव पड़ता था जिसमें हमारे द्वारा बनाई

गई पंचायत के एक सरपंच रहते थे। मैं उन्हें भी साथ लेकर घटना-र्पल पर पहुँचा। किन्तु वहां जाकर एक ग्रजीव दृश्य देखने को मिला। गाय में कोई ब्यक्ति नहीं दिखाई देता था, केवल दो-तीन बूढ़ी जियां श्रपने-श्रपने बरामदे में वैठी नजर श्राती थीं। उनसे पूजकर भी हम यह नहीं जान सके कि उस गांव के ब्राइमी कहा बले गये। दीघंकाल तक हम इस प्रतीदा और खोज में लगे रहे कि किसी से मेंट हो जाय, किन्तु पर्यात समय बीत जाने पर भी कोई दिखाई नहीं पड़ा ! श्रालिए- कार निराश होकर हमें वापस लीट ज्ञाना वहा। समर्रसिंह है सरपंच श्री मधुरासिंह उस गाँव के लोगों पर बहुत क्रांधित हो कर बात ज्ञाये। रास्ते में एक दूसरे गाँव के लोगों ने मालूम हुजा कि धैं ज्ञाते 'देवकर वे लिए गाँव में। क्योंकि उनमें हतना साहन नहीं के कि गाँव में बैठ कर ज़िलेदार की निन्दा करसकें। जो सीर्व रिफायत करता उसकें मुचना ज़िलेदार के गस ज्ञवस्य पहुँच जाते ज्ञीर ज़िलेदार उसका गाँव में रहना ज्ञसम्भव कर देता।

ये वार्ते सुन कर किसानों भी श्रवस्था वर विचार करते हुए हैं आश्रम नावस श्राया। किसान तास्तुनेदार से कहाँ तक घवराता है इसका एक उदाहरण श्रीर दे देना श्रधिक नहीं समक्ता जायगा।

एक दिन दोजहर के समय आश्रम ने एक मील दूर पिछीं पार्षे से एक दो श्रीरतें श्रीर दोन्तीन पुरुष दोड़ते हुए श्राये श्रीर वर्षे लगे कि इमीदार के श्रादमी हमारे खेत बलात जोत रहे हैं। उस स्वत्र श्रीर के प्रकार पर कई माई उपस्थित थे। उन्होंने श्राशम के दो मार्र को उन कि सार्वे को प्रकार के प्रकार के प्रकार के सार्वे अधिक पीछे जा रहे थे। रास्ते में एक खेत के पर्वे सार्वे को पर्वे के सार्वे के

तैगर हो गये। मैंने इस मामले की एक लिखिन रिपोर्ट ज़िले के डिप्टी . कमिश्नर के पान मेज दी । ग्रौर उनमे ग्रनुरोध किया कि इस सम्बन्ध में पूर्ण जांच की जाय। उनसे स्वयं भी जाकर मिला। डिप्टी क्रमिश्नर श्रीर पुलिस मुप्रिएटेएडेएट ने श्राकर स्वय जांच भी की। गांव गाली ने मी साइस के साथ सच्ची-सच्ची धटना कह सुनाई। ज़िलाधीश ने तहकीकात करके उन सिपाहियों पर श्रमियोग भी चाल कर दिया । ताल्लुनेदार के आदमी क्यों और कैमे दलल कर रहे थे, वह

. चाहस दिलाने पर सब लाग उन सिपाहियों के विरुद्ध गवाही देने की

भी एक मुनने योग्य कहानी है। मैं तुम्हें पिछले पत्र में लिख चुका हूं कि खेत किसी ग्रान्य कं। देकर ग्रीर उस पर नाम किसी ग्रान्य का चढ़वा देना उनका एक साधारण काम था। इसी प्रकार उस गाय के चैकड़ों बीच खेत, जिन्हें गांव के किमान पचास-पचान साठ-साठ साल से जोते हुए थे, पटवारी के रजिस्टर में ज़मीदार के नाम से सीर दर्ज थे। ताल्लुकेदार में तो प्रायः सभी श्रधिकारी मिले ही दिसानों के रोत रहते हैं, इमलिए सर्वदा उसके आदेशानुसार ही

कैमे छीने जाते पटवारी के यहाँ इन्दराज होना रहा। बन्दीवस्त के समय बन्दोवस्त के श्रफुसरों ने भी उस पर ध्यान ₹? नहीं दिया; क्योंकि श्राप्तिर वे भी तो अमीदार के दांस्त वन कर उनमे इच्छानुसार पूजा प्राप्त करते हैं। ऐसी परिस्थिति

में जब नर्मादार किसी भी ऐसे स्थेत के लिए यह कह देकि यह मेरा लेन है तो किसानों के लिए उसे ग्रापना सिद्ध करना कठिन हां जाता ैं। हों, गयारों द्वारा कब्जा अवस्य ही सिद्ध किया जा सकता है; किन्सु इस प्रकार के जालिम और सर्वशिकमान तास्तुकेदारों के विरोध में साली देने का साहर कीन कर सकता है। इस प्रकार फ़डी सीर लिखी हुई जमीन छीन कर वह गांव पर ऋत्याचार करना चाहता या किन्तु जर यह श्रमियोग दिप्टी कमिश्नर की कचहरी में चला गया ती उसे झुळु परीशानी अवश्य हुई। पर तुम्हें यह जानकर आश्यरं । कि अन्त में गांव वाले उस ताल्कुकेदार के दवाय मे इतना पवड़ा में कि सभी के सभी हिण्टी कमिश्नर के यहां आकर उसके अनुकूल कार्य है आये। कालान्तर में सुभेन मालूम हुआ कि उन पर दवाब बार्य में प्रतिया ने प्रतिश्वाध्यक्त

में पुलिस ने भी जमीदार का साथ दिया था।
इस प्रकार मामला समात होजाने पर भी जुमीदार का क्रोप प्रान्ति हुआ। थोड़े ही दिनों के मीनर उस गान के एक आदमी बार्ड करा दिया गया। यह आदमी बार्ड था लिसने ताल्लुनेदार से किंग स्वपंपभ आयाज उठाई थी। इस प्रकार की इसा-सक्यों प्रवारं उस सेम के लिए बहुत साधारण बात हैं। पुलिस और अधिकार्ध भी कुछ कर नहीं पाते; अपवा यो कहा जा सकता है कि कुछ गरी

करते।

बृदिश श्रिषकारी समय-समय पर भारतीय जनता को सुरा शानि
प्रदान करने की द्वींग हाँकते हैं। लिखित पुस्तकों द्वारा यह प्रका किया जाता है कि उत्तकी राज्य-स्थवस्था इतनी सुन्दर है कि भारतर में चोर लुदेरे श्रीर टाकुश्चों का भय नहीं रह गया। बिन्तु जब ए

देलते हैं कि ये साम्राज्यशाही लूट के दलाल गाँव के गरीन किलाने का डाका, लूट श्रीर खुन शादि से किस प्रकार हैं। व्यवस्थित लूट की लूण कर रहे हैं तो स्पष्ट प्रकट होता है कि वर्तना

व्यवस्थित लुटकी च्लाकर रहे हैं तो स्पष्ट प्रकट होता है कि वर्तनान प्रयासी साधन ने प्राचीन काल के साँकत्ववेर होने बाले डाका श्रीर लुट के स्थान पर इनका व्यवस्थि

रूप में इलामरारी बन्दोबल कर रक्ता है। आगर ये एक आप देने पटनाओं को कहीं रोकते भी हैं तो इसलिए नहीं कि वे हिन्दुलान की गरीब जनता को आराम पहुँचाना चाहते हैं बल्कि इसलिए कि बेनारी चाहते कि उनके नियन किये गये एजेस्टों के श्रतिरिक्त दूसरा की उन्हें लूटे।

गाँउ के केवल वे भी किमान नहीं मताये जाते जो तान्तुकेदारों भी

श्राज कल जेल में कुछ चहल-यहल है। इसलिए दो-एक हे समय श्रम्थी तरह कट रहा है। परमी दिवाली है। लोग उसकी में लगे हुए हैं। जेल में लोग इसी प्रकार के स्वीहार प्रमानमा के अपने जीवन की श्रम्कता को दूर कर लिया करते हैं। श्रमी के स्थावा से समाचार मिला है कि सरकारी सहायता कुछ कम शे के कारण वहाँ का काम कुछ पटा दोना पड़ा है। इसी के साय कुछ उस शे के कारण वहाँ का काम कुछ पटा दोना पड़ा है। इसी के साय कुछ उस शे के कारण वहाँ का काम मुख्य पटा देना पड़ा है। इसी के साय कुछ उस शे के साय वहाँ का काम मुख्य पटा ने माय होगा। श्राहा है, इसी लोग स्वस्थ होगे। सवकी नमस्कार।

ि ३६ ]

# किसानों और मज़दूरों की वेबसी

. --- 10-11

मेंने कल के पत्र में इस बात पर मोझा सा प्रकाश डाजा पाँडे युनाव में शरने के परचात् नाल्युक्तारों और वमीदारों ने किमें को किस प्रकार बंग करना प्रारम्भ किया था। उनके खत्याचा शर्र बहुत सम्बाधित अध्यानक है। श्रमर उसका पूरा-पूरा विदर्श किं काल्य करानी गंशर के किसी मी श्रास्त्र चार के हिंदिए में कर्ष रोमाज कारी शोगी। श्रम् के किसानी की दाला तो बोही बहुत र नाक है। पहले पत्र में मेंने इस सम्बन्ध में सुन्हें कुछ लिसने वा बार् किया था। श्राम में उसके सम्बन्ध में कुछ लिसने की बोहित की राह है। दरमें तुम बह श्रमुमान कर मकोशी कि श्रम के दिहर उनमा श्रीक देने पूप नहीं है।

शायद ही कोर ऐमा पड़ा लिखा अनुष्य होना जो आवहत है इमीदारों के किसानों पर ऋत्याचार परने का दाल कुछ न कुर्य जानना हो। किन्तु अपप के किसानों को मीरणी हुए नहीं निर्दर्श ; जो तरह-तरह की स्कमें लेते रहते हैं उसका ती हिसाब ही .लगहै।

ं प्रत्येक फ़ल्ल के समय किसानों से भूसा श्रीर प्याल वसल करना क साधारण वात है। इसके अतिरिक्त यदि ज़र्मीदार के पर में किसी त्सव-ग्रनुष्ठान का श्रायोजन हुन्ना तो उसका सम्पूर्ण भार किलानों । दी सिर पर पड़ता है, ताल्लुकेदार के घर यदि कोई सरकारी श्रयसर रिमान के रूप में आ गया तो उसकी मेहमानी और उसके ऐश-गराम के प्रवन्ध का सम्पूर्ण व्यय इन्हीं के मत्ये मढा जाता है। सर-गरी अधिकारी भी यह सब कुछ देखते और समभते हुए भी कछ ोलते नहीं, प्रत्युत उलटे वे ज़र्मीदारों को इस कार्य के लिए श्रीर ोत्साहन देते हैं। ज़र्मीदार मोटर या धायी खरीदवा है तो उसका मुख्य केंसानों से ही वसल किया जाता है। उसकी सीर के खेत जीतने ग्रीर रोने के लिए किसान अपने इल-बैल के साथ ही वेगार में पकड़ लिये गते हैं। उनके निजी खेत बिना जोते-बोरे भले ही रह जायें किन्त ामीदार की बेगार तो उन्हें करनी ही होगी। इन सारे पाशविक ग्रत्याचारों को किसान इसी भय से चपचाप सहन कर लेते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि ज़र्मीदार नाराज होकर उनके जीवन यापन के एक मात्र साधन खेतों से बेदलल कर दे। अन्त में उनकी यह वेबसी इस रमें तक पहुँच जाती है कि वे जमीदार और उसके कर्मचारियों की मांग के विरुद्ध अपनी वह-वेटियों की प्रतिष्ठा बचा सकने में असमर्थ हो जाते हैं और उनकी मांगों को हडता-पूर्वक अस्वीकार करने का साहस उनमें नहीं रह जाता ।

मैंने पिन्नले पत्र में तुन्हें लिला है कि श्रवध के किसानों ने ताल्तु-पैदारों के निकद बोट दिया था। उनका यह कार्य उस खुलांग के स्वान या जो उन लोगों ने श्रवती गहरी परीसानी से पबरा कर छुट-प्टाहट में मोल् पाने के लिए मारी थी। इस्में किसी प्रकार का स्थायो साहण नहीं था। इन उदाहरखी से तुन्हें श्रतुमान करने में सहायता जदूरों का कुछ हाल सुना वो किसानों के साथ गांवों में रहते हैं।

| गांव में मजदूरी करने वाले लोग प्रायः चमार, केवट और वाशी

। गांव में मजदूरी करने वाले लोग प्रायः चमार, केवट और वाशी

। गांव की होते हैं। इनके अतिरिक्त कुमी, अदीर और कुम्हार

, गांवे कितर आति के लोग, जिनवे पात अपमार कात गांव के अमी

- गांवे के सेत में भी मजदूरी कर लेते हैं। साभार कात गांव के अमी

- गांवे के लाग मजदूरी कर लेते हैं। जो लोग मजदूरी कराते हैं वे

- जेदूरी का कोई हिशान भी नहीं रखते। प्रायः तस से बारह घेटे तक

- जेदूरी को लेत में काम कराग पड़ता है जिसके बदले में उनहीं कर के पट्या आता है।

- कुमी करा या चाना की किसा का पट्या अनाल दिया जाता है।

- कुमी करी सेते के समय पात मर चर्चन भी देते हैं। किन्यु यह

- रियास बहुत कम स्थानों में पाया जाता है। इस

महसस्ती सन्गी ! प्रकार हिसाब की दृष्टि से दस-वारह घंटे की मजदूरी एक आने या छः पैसे तक पड़ती हैं। जो बड़े-बड़े

क्रमेशास्त्र विशास द स्त्र की काम मजदूरी की श्रालोधना करते हैं उन्हें यद बात बता देता । बह थोड़ो सी मजदूरी भी मजदूरी को तभी मिखती हैं जब खेत में काम करने का समय होता हैं। अर्थात यदे सात गें सब मिलता कर उन्हें आठ माह काम मिल एके तो उनकी एक यर्थ की श्रीसत अराव क्या होगी, यह तुम सखतायूर्व जान सकती हैं। इसके अतिरिक्त शहर की से होटे-मोटे काम तो उनसे मुक्त ही करा तिये आते हैं। बांत करने पर जमीदार जवाब देते हैं कि दूर कार्यों के बदले हम उन्हें कांग्री साम की उन्हों के क्या के बदले हम उन्हें कांग्री सामान देते रहते हैं। आग की प्रस्ता में उन्हें कांग्री आप दिया जाता है, अवेर-स्वेर काम पढ़ने पर हमारे ही पेड़ों पर से लकड़ी कांट कर ले जाते हैं। पर में कोई यह माने होता है तब मी उन्हें कुछ दिया ही जाता है। इस्लादि। किन्तु अगर उसके आदान-प्रस्ता का डीक-डीक हिसाव समाया जाय तो स्वष्ट हो जायमा में मजदूरी को जो छुछ स्थाम निस्ता है। उससे कही अधिक मस्त्रें

समग्र ग्राम-सेवा की ग्रोर

तोड़ डाला और इस्ता मचाना शुरू किया कि जमींदार ने मेरा भंडा तुड़वा दिया है। उसके इस प्रचार से देहात में काफी इस्ता मचा। अपना में जब करों भाई ने घटनास्थल पर जाकर पता लगाया तो

कुछ दूषरा ही विवरस्य प्राप्त हुआ। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक ही गांव के दो जमीदार आपसी शतुदा के कारस्य एक दूसरे की हिआसा की अकारस्य ही उभार दिया करते हैं। अन्त में जब स्थिति खति गम्भीर हो जाती है

तो मामला हमारे पास पहुँचता है। ऐसे अभियोगी बर्मीदारों की पर-में एक बर्मीदार दूसरे की रिश्राचा के प्रति स्व-स्पर प्रतिद्वाद्विता के कारण उठने हैं। ऐसे मामलों का मुलकाना अस्पन्त कठिन हो बाले कहार जाता है। स्वीकि अमार हमने किसी तरह से मामला

खुक्ता भी दिया तथा किसान और जमीदार में किसी तरह समफीता भी करा दिया, तो हमारे खेले आति पर वह समभीता दिया नहीं रह पाता। दथीं कि गांव में एक उभारने वाला तो सर्वदा मीजूद ही है। हम प्रकार के लोग कभी कभी पूरे कांशी बन जाते हैं और हमको उच्छा-सीधा समफाने का भी प्रयक्ष करते हैं। कहीं-कहीं तो फनाड़ा लगाने वाले ज़मीदार स्वयं कांग्रेस जन होते हैं। ऐसे फाड़ों को सुख्याने के प्रयक्ष में कभी-कभी हमें किसानों का मामला स्पित कर इन पट्टीदारी चाले जमीदारों का ही फगड़ा सुल्याना पढ़ जाता है।

उपर्यु क दशन्ती से तुन्हें यह भली-भीति जात हो गया होगा कि आम-सेवक को किछान और वमीदार के भगड़े सुलभाने में बहुत शान्ति और पैर्य्य से काम लेना -बाहिए। मीलिक शिकायतें सुनकर साति अपर्या से काम लेना वहुत गृलत तरीका है। अधिकांध सेवक कार्यकर्ता हम प्रकार के भगड़ों के सम्बन्ध में अमीदारों के प्रति विकक कार्यकर्ता हम प्रकार के भगड़ों के सम्बन्ध में अमीदारों के प्रति विकक कार्यकर्ता हम प्रकार के भगड़ों के सम्बन्ध में अमीदारों के प्रति विकक कार्यकर्ता हम प्रकार के भगड़ों के प्रति हम स्वा है। उनका ऐसा

करना एक प्रकार से स्वामाविक भी है; क्योंकि साधारणतया जमी-दार किसानों पर इतना श्रमानुधिक श्रत्याचार करते हैं कि विसानों-द्वारा उस ऋत्याचार की कब्स-कहानी सुन कर नौजवानों के लिए स्थिर ग्रीर शान्त रहना ग्रसम्भव हो जाता है। किन्तु जिन्हें यह

कार्य ग्रपने हाथ में लेना है, उन्हें तो श्रपने विचार शान्त श्रीर स्थिर वनाने ही होंगे। नहीं तो इस किसानों की दशा सुधारने की अपेसा विगाड़ देंगे श्रीर उनके कप्ट का कारण वर्नेगे।

हम लोगों को जब कभी इस प्रकार की, रिपोर्ट मिलती थी तो पहले हम उसे नोट कर लेते थे । तदनन्तर हम में से कोई घटना-स्थल

पर पहुँच जाता था श्रीर जमींदीर से मेंट कर तथा उसका भी वयान

लेकर दोनों पद्धों में समभौता कराने का प्रयक्त करता था। ग्रपनी शक्ति भर हम लोग यही प्रयत्न करते थे कि ऋगर जमीदार थोड़ी भी सुविधा प्रदान करन की स्वीकृति दे तो दोनों पत्नों में समभौता ग्रवश्य

इमारी जाँच का निश्चित की यी कि जमींदार के किस सीमा तक की संघटन-शक्ति के आधार पर मर्यादा बना ली जाती थी। कभी-

मगड़े लेकर कचहरी तक भी पहुँचना पड़ता था। और उनके लिए <sup>फेर</sup>वो की कुछ मुविधा की भी व्यवस्था करनी पड़ती थी। श्रवसर ग्राने

करा-धरा कुछ नहीं हो सकेगा। कभी-कभी हमें कुछ किसानों के

तरीका

चार को चुन-चाप सहन कर जायँ। क्योंकि स्थानीय किसान श्रापस

में इतना कलह-पूर्ण व्यवहार रखते थे और इतने बुजदिल ये कि हम लोगों को अधंका होती थी कि यदि इनके द्वारा किसी भी प्रकार का

भगड़ा उठाया गया तो ये लांग वेतरह पिस-जार्यने श्रीर इनका

पर हाकिमों और पुलिछ अफ़सरों से मिल कर भी इम उनके मामले को

कभी तो हमें यही उचित प्रतीत होता या कि हम जमींदारों के ग्रात्या-

हो जाय। हम लोगों ने कोई ऐसी मर्यादा नहीं

भुकने पर समभौता किया जाय । परिस्थिति के अनु-

सार भगडे की गम्भीरता और स्थानीय किसानी

२३० समग्र ग्राम-सेवा की श्रोर तय कराने की कोशिश करते थे ! कचहरी में मुकदमे ले जाने पर

प्रायः हमें बहुत कड अनुभव हुआ। " में तुर्वे पहले ही लिख चुका हूँ कि अवध- के किसान नितान

साधन-हीन अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए वे कचहरी में आकर न तो अच्छे वकील कर उकते हैं और न तो गवाई के ही लिए कुछ व्यय कर उकते हैं। इसके विकद्ध समीदारों के पास पर्याप्त पन होता है, प्रज्ञा को दवाने की शक्ति होती है तथा पुलिए और अपन अधिकारी सर्वदा, उनका साथ देते हैं। इसलिए यद्यांन किसी अभियोग को भारन्म करते समय गांव के किसानों में काफी संधन्त रहता है पर जैसे जैसे नामला आगे ववता है और दिन नीतते जाते हैं वैसे नेसे जमीदार के दलाल दवाब हाल कर, धन का लालचे देकर, पुलिए दांग दवाब हला कर किसानों के गवाहों को फोड़ लेते

हैं और इस प्रकार किसान अपने सच्चे मुकदमें को भी कचहरी में हार जाता है और कालान्तर में उसे होने के देने पढ़ जाते हैं। इस्रिल्स्ट इस प्रकार के कई अनुभयों के उत्चात हम लोग किसानों के मामले कचहरी में जाते समय बरते रहते वे और जहां तक सम्मव होता था ऐसी प्रिस्थिति से बचने का प्रयक्ष करते थे। जहां के किसान इन्हें संघटित प्रतीत होते थे, वह यदि ज़मीदार से समम्मीता नहीं हो पाता

र्था तो उनके द्वारा छोटा मोटा चिक सलामह परिस्पित के करा देना ही द्वाधिक लोम-प्रद होता था। किट धतुसार कार्य जिस स्थान पर किसानों में अच्छा नंघटन नहीं देखते ये, वहीं अमीदार समस्कानी ग्रमाने से जितनी सुविषाएँ दे सकता था, बतने ही पर किसानों को संतोप कर लोने की

सलाह देते ये। इसके साथ ही साथ किसानों में मेल और संघटन पैदा करने का प्रयक्ष भी करते थे। कभी-कभी किसानों को अङ्जाने की छलाह भी देते वे और एक मामले में विजय प्राप्त कर लेने पर भी कुरारे मामले में कभी कभी दब जाने को ही हितकर समभते थे। ऐसा हम इसिलिए करते थे कि विजय प्राप्त कर लेने पर ली ग्राफि ग्राप्ति है। इसि हुन समय की अपेदा होती है। इसि अविश्व कि निर्मे अपेदा होती है। इसि अविश्व कि निर्मे हिं। इसि अविश्व कि ने हर समय क्यांत्र से लड़ते रह सकें। ऐसी अवस्था में बहुत संनव है कुछ ली। यक कर और लालच में आकर जमींदार की ओर जा मिलें। इस प्रकार गौंव का स्ंपटन टूट जाता है और उसमें फूट उस्त्र हो जाती है।

इम लोग उस देव में किछानों के भगड़ी को इस तरह सुलमाने की कोशिया करते थे, जिससे किसानों की न्यूनातिन्यून प्रक्ति के प्रयोग के काम चल जाय। जहाँतक सम्भव होता मा, शान्ति से ही काम सेते थे।

रंग उपर्युक्त कावों में हम लोग सर्वदा लगे ही रहते ये किन्तु इन्हों कावों के प्रधंग में रह रह कर हमारे लारे मस्तिष्क में यह भावना उठा करती पी कि इस जमीदारी-प्रया की समाज में क्या श्रावश्यकता है रै समाव है, किसो सुग-विरोग में इससे कोई स्टूलियत की व्यवस्था होती रही हो श्रंथवा यह शांसन-व्यवस्था में एक मध्यस्थ एजेस्ट की तरा सहायक का काम देती रही हो किन्तु उस समाव यह भी रहा होगा करती रही हो, किन्तु उस समाव यह भी रहा होगा

्रिया प्रसाद हो, किन्तु उत्तर वाम यह मा पहा होगा याज त्रमीदार, कि इन बमीदारों के प्रति मी तामाजिक वन्यत वर्ष है! श्रत्यत्ता इत ग्रीर कठोर रहे होंगे ग्रीर उनके लिए ममाज-द्वारा निश्चित किये गर्ये कार्यों की श्रवहेलना

करना व्यवस्त किन् रहा होमा। किन्तु ब्राव जनता के राघ राष्ट्रीय शासन का मीचा सम्त्रम्य हो गया है और रुम्पूर्ण व्यवस्था केन्द्रीय शासन-द्वारा ही परिचालित होती है। इत प्रकार की व्यवस्था में कर्मी-रार का कोई स्थान नहीं रह तथा है। स्थान में कोई भी अंगी कर्तृव्य-होन क्रयस्था में जड़वत् स्थिर नहीं रह सकती। यह या तो कोई सुक्रमें करेगी व्ययसा कुकर्म ही। ऐसी परिस्थित में जिस अंगी के लिए

समग्र ग्राम-सेवा की श्रोर

ग्रपना कोई कर्तव्य ही नहीं रह जाता उसके लिए कुकर्म करने लगना स्वाभाविक ही है। इसके ग्रातिरिक्त इन ज़र्मीदारों की उत्पत्ति विदेशी लूट में सहायक के रूप में हुई थी इसलिए जब तक इनके भीतर प्राचीन संस्कृति का अवशेष रहा, तब तक इनकी 'प्रवृत्ति कुछ अच्छी रही। किन्द्र भीरे-भीरे बृटिश साम्राज्यवाद की लूट की शिचा ने उन्हें सर्वथा जालिम बना दिया और अन्त में उनका अत्याचार साम्राज्यवादी श्रत्याचार से भी श्रागे बढ़ गया। स्वभावतः ऐसा होना ही चाहिए था। शंकरजी के तेज और प्रताप के आश्रय में रहने वाले उनके शृंगीदल, भत, भवानी, पिशाच और पिशाचिनियां लोगों को ग्रधिक परीशान करती हैं। सूर्य का ताप शरीर को उतना नहीं बलाता जितना उसकी किरणों से तथा हुआ लोहा जलाता है। आज का जमीदार देहात की गरीन श्रीर मजदूर जनता के लिए शोपण श्रीर श्रत्याचार की मशीन बन गया है। इस लोगों ने श्रात्यन्त शान्ति श्रीर धैर्य के साथ तीन-चार वर्ष तक ज़र्मीदार श्रीर किसानों के फगड़ों का निपटारा कराया किन्त इस प्रयक्त से खन्त में हमारे मस्तिष्क पर गरी प्रभाव पड़ा कि समीदारी-प्रथा समाज के लिए अत्यन्त व्यर्थ और हानि-प्रद संस्था है। जितने ही शीघ यह प्रया समाप्त हो सके उतने ही शीघ देहात की समस्यात्रों को इल करने का मार्ग साफ हो जायगा। मेरी यह धारणा हो गई है कि आमीण-समाज को मुखी श्रीर स्वावलम्बी बनाने के लिए यह परमावश्यक है कि ज़मीन की अधिकारी या ती पंचायत हो श्रवया स्वयं वे व्यक्ति हो जो उत्पादन का कार्य करते हैं। में समभता हूं कि प्राचीने भारत में यही व्यवस्था प्रचलित भी थी। श्राहिरर नमीदार है ही कितने ? युक्तपाना में कुल साड़े बारह

**२**३२

हार ज़र्नार है। इसमें मी लगभग देख लाग जो ऐसे ज़र्मीदार हैं लाग ज़र्मीदार हैं। इसमें मी लगभग देख लाग तो ऐसे ज़र्मीदार हैं जो ऐसल की देपने सार्थित तक मालगुज़ारी देते हैं। ये इतने ग्रार्थ हैं कि इसकी अवस्था विधानों से भी ग़रास है। उन्हें एक प्रकार का दैयनवारी किसान ही कहना अधिक संगत है। किन्दु जूकि इसस

नाम जमीदार है, इसलिए खाहे इनके घरों में दोनों समय चुल्हा मले ही न जले किन्तु इनकी ऐंठ बादशाही डंग की ही होती है। लखनऊ के नवाब घराने के लोगों के विषय में सुनता हूँ कि उनलोगों में से कई एक को सरकार की भ्रोर से केवल आठ आने वार्षिक गुज़ारे के े लिए मिलता है, किन्तु उनकी नवाबी ऐंड में कोई अन्तर नहीं है। इसी प्रकार जब इस छोटे-छोटे जमींदारों से ग्रलग व्यक्तिगत रूप से वात-चीत करते हैं तो वे कहते हैं कि हम इस ज़र्मीदारी से तग आ गये हैं। यदि पेट सर खाने को मिल जाय तो यह जमींदारी चल्हे जाय । किन्तु श्रन्छी से अन्छी समाज व्यवस्था में यदि उन्हें कोई स्थान नहीं मिलता तो वे बौखला से जाते हैं। इसने जहाँ तक इन लोगों का अध्ययन किया है, ये इसलिए नहीं घवराते कि इनकी जमींदारी चली जायगी, बल्किं इसलिए, घत्रराते हैं कि ग्राज उनकी यह छोटी-ती जमीदारी उनके लिए डूबते हुए को तिनके के समान है। वे यह जानते हैं कि यह तिनका उन्हें बचा नहीं सकता, फिर भी वे उसे छोड़ने का स्वप्न देखना भी सहन नहीं कर सकते । यदि इयते हुए मनुष्य से यह कहा जाय कि तुम तिनके को छोड़ दो तो वह कभी उसे छोड़ने को तैयार नहीं होगा, किन्तु यदि उस के सामने कोई उचित ग्राधार डाल दिया जाय तो वह तरन्त तिनके को छोड़ कर उस श्राधार को पकड़ लेगा । वर्ना यदि विना किसी प्रकार का श्रवलम्ब दिये ही उसका तिनका छीनने का प्रयत्न किया जाय तो बह सीनने वाले को काट खाने को उदात हो जायगा। जिस समय हम लोग 'तमींदारी का नाश हो' का नारा लगाते हैं, उस समय हमारा तात्पर्य ५०००) या ग्रधिक वार्षिक मालगुजारी देने वाले केवल २२०० जमीदारों से ही होता है। हमारा यह नारा उनके कानों तक तो पहुँचता नहीं. क्योंकि उनकी नौका श्रेंशेजी साम्राज्य की नींव के साथ मलीमाति सम्बद्ध है। किन्तु प्रायः मुमूर्ष ग्रवस्था की प्राप्त ये क्रमीदार नामधारी किसान हमारे उक्त नारे से घवडा कर पागल हो उठते हैं

श्रीर क्ष्मारे श्रान्दोलन के प्रवाह में गड़वड़ी पैदा कर देने के कारण वन जाते हैं। वही एक सम्प्रदाय है जो श्रत्यन्त गरीव हो जाने पर भी ग्रपने प्राचीन संस्कार के कारण प्रामीण जनता का मुखिया है। ग्रतः ग्राम-सेवक को सावधानी से क्दम बढ़ाना चाहिए, जोश से काम नहीं चल सकता है। इसी उद्देश्य से हम जमीदारी प्रया के श्चन्त के विषय में निश्चित धारणा रखते हुए भी बाम-सेवा का कार्य करते समय इसकी चर्चा नहीं करते हैं। मैं समझता हूं कि यदि हम लीग प्राम-उद्योग के द्वारा वेकार श्रामीण जनता की श्रार्थिक समस्या इल करते रहेंगे और उसी के साम-साम जमीदारी प्रमा की अनुप-योगिता वताते रहेंगे तो इस कुप्रधा को समाप्त करना सरल हो जायगा। मैं यह स्वीकार करता हूं कि अन्त में कानून के ही द्वारा इस व्यवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है किन्तु यदि वैधानिक परिवर्तन के पहले ही ग्रामोद्योग-द्वारा साड़े बारह लाख जमीदारी में से साड़े दस लाख जमीदारों में आत्म-विश्वास उत्पन्न कर उनका सहारा छुट जाने का डर हटा सके तभी कानून भी पूरा कामयाव ही सफेगा, वर्ना पंयल दिमागी बहुस श्रीर कानून के दर्वाव से इसे करने की कोशिश करें में तो कभी पूर्ण सफल नहीं होंगे !

जमीदारी मया के सन्वन्धे में मेरी इस राय को पढ़ कर तुनहें आरचर्य दोगां और तुम कहांगी कि इन जमीदारों को भी तो सुपारा जा सकता है। सम्भव भी है कि शावद उनका सुधार हो जाव। विशेषित में मनुष्य प्रकृति के सुधार पर आरचा रचना है। किन्तु वह तो स्वयः री है कि तमाज के लिए अब इस संस्था की कोई आवस्यकता और उपलेशिया नहीं रही और अनुस्थानी अवस्था में कोई चीज़ स्थिर नहीं रह गकनी। यह प्रकृति का अवस्त नियम है।

थ्राशा है, यहाँ के सभी लांग मञ्जूशल होंगे। मुक्ते तुमने जो किताब भेजने को कहा था वह श्रव तक नहीं मिली। नमस्कार।

#### [ःः] श्रापसी भगडों की समस्या

₹₹<del>~~</del>१०<del>~~</del>४१

श्राज भातृद्वितीया है। स्थमावतः तुम लोगों की वात याद श्राती है। श्राज के दिन संसार की सब बिहनों की श्रुम कामनाश्रों को लेक्ट हम लोग जीयन-संप्राम में श्रागे बढ़ते हैं। श्राज के दिन विहों। से श्राल रहने का मीका सुभको इस साल पहले-पहल हुआ है। इसलिए श्रीर भी सब की याद श्रा रही है। दिल चाहता है कि लिख बालूं लेकिन पत्र तो एक ही लिख सकता हूँ। इसलिए इसी पत्र की। माफत सब बादेनों को श्राम कामना भेज रहा हूँ।

थ्यव चलो गाँव की बात शुरू की जाय। मैं हमको किसी पत्र में पहिले लिख चुका था कि किलानों की यिकायतों पर भागवा मिराने के साथ-साथ हमको गाँव वालों का आपशी ममाई का भी निवदारा करना पढ़ता था। वे भागड़े कई प्रकार के होते थे। मैं समभागा हैं कि उन ममाई का विचरण लिख कर दुष्टारा कमम बरवाद करना वेकार ही होगा। मुभकतो क्या र मैं तो तैकड़ों पन्ने लिख बालूँ। क्योंकि जैल जीवन में विना काम के रहना ही सबसे क्या र पहली की जात है। लेकिन हम लोगों के पहना ही सबसे क्या र पहली की मात है। लेकिन हम लोगों के पहना ही सबसे कर किन किन वार्तों पर मनाइ देहात में हीता है उसका झंडान देते हुए पत्र समात करने की कोशिया करना। वैते तो जरह तरह की लड़ाई रोज हुआ करती है और हमको उसका मैं सकता ममा कर करना पहला हो। सब हो सुभ को मार हम हो हम की समात करने ही लोकिन जो भागड़े खान तीर पर हुआ करते हैं वे हम सकार हैं।

ज्यादातर आयदाद के बॅटवारे पर भग्नाड़ा होता है। सीम कहते हैं कि इस भग्नाड़े की जड़ तुम्हारी जाति (स्त्री जाति) की माया ्हें। सुक्ते तो पता नहीं, तुम्हीं ठीक खंदाल कर सकती हो। क्ष्माझ कभी-कभी भवानक रूप ले लेता है। ख्रीर जब भाई-भाई में दुरमनी हो जाती है तो ख्राजीयन किसी न किसी वहाने क्ष्माड़ा होता ही रहता है।

बंटवारा का भनाड़ा ग्रगर कचहरी चला जाता है तो ज़मीन जायदाद सारा परिवार एक दम नाश हो जाता है। इस नाश के देंटवारे के कराड़े करने में गांव भर के लोग शामिल रहते हैं। सास

तौर से जो लोग पैवा उपार देते हैं वे तो किसी न कियी पत्त के दित्य न ही जाते हैं और उनका खरा नाश कराके अपना काम बना लेते हैं। जी लोग उचार वगेंद्रर नहीं भी देते हैं वे भी इस भाज़े को बचाने में काफ़ी दिलचकी लेते हैं। उसमें से एक अंखी के लोग वे होते हैं जो हमेशा उस परिवार को हिमयत से हंगों करते रहते हैं। दूसरी अंखी उनकी है जो उस परिवार के पूर्वजों के पट्टीदार के बंग के हैं। तीवरी अंखी के वे हैं जो मान के रूले जीवन से उने हुए रहते हैं और हमेशा इस्तु न इस्तु का माना दे दहते हैं। विवार वा सार करते रहते हैं। विवार वा सार आपना में मुख्य और किसा का होती है। अपर इस्तु का माना की हमी हालत होती है मानों गांव में दूसी हमता कार्य हिंदी हैं। मानों गांव में पूर्वज अपने हमता कार्य होती हैं। सार सार कार की सानों गांव में पूर्वज अपने होती हैं। सानों गांव में पूर्वज अपने होती हैं सानों गांव में सुझ अपने पहों सानों गांव की पूर्वों का लात होती हैं मानों गांव में सुझ अपने पहों सान होता सार है। मानों गांव में सुझ अपने पहों सार होता सार होता सार होता सार कार लियने का नारा, किया मा। लेकिन इस तिलति का नारा, किया मा। लेकिन इस तिलति का नारा, किया मा। लेकिन इस तिलति का लोग समसा नारी। कहानी इस महाना होता होता समा सार हो। बहानी इस महान है।

आश्रम फेपास ही एक मौंय के एक अमीदार परिवार में तीन माई मिल कर काफी मुख से रहते थे। उनमें से दो सगे माई थे और एक चरेरा भाई। इस कोगों के रखीनों जाने के बाद से उस परिवार के बंदिभाई, जो सारे परिवार का चय काम संमालते थे, कांग्रिक के प्रति आहरू होते गये और धोरे-धीरे गांधी जी के परम मक वन गये और जैशा कि में पहिले लिए जुटा हूँ आह-पार के बहुन मे लोगों के समान पुरानी रुद्धि होड़ते गये। इनका इस प्रकार का आवरण चचेरे भाई साहव को पसंद नहीं था और वह समय ग्रासमय काफी ' एतराज किया करते थे। समय-ग्रसमय पर बॅटवारे की भी धमकी दिया करते थे । इसका एक तत्व श्रीर था । जायदाद के श्राधे के हिस्ते-दार वह ये ग्रौर ग्राधे में ये दो भाई। शायद त्रौर भी कुछ ग्रधिकार उस छोटे भाई को थे जिसको मैं ज्यादा नहीं जानता । ऋासिर बॅट यारे का निश्चय हो ही गया। लेकिन वहे भाई ने श्रपने को दवा कर भी इस दंग से बँटवारा किया कि किसी तरह से भगडा न होने पाने। इस मामले ने सारे गांव तथा आस-पास के गावा में तकान पैदा किया । सभी लोग इस बात से परीशान ये कि विना फगंड़ा किये, विना किसी की बुलाये वें द्वारा कैसे हो सकता है। ग्रुरू में तो लोगों ने इधर-उधर कानाफ़सी करके ग्रांट-शंट बातों को फैलाना शक्त किया जिससे भाइयों में गलतफहमी श्रौर संदेह पैदा हो सके। लेकिन उससे लोगों का कुछ काम नहीं निकला। फिर लोगों ने बड़े भाई से जो सब काम कर रहे थे, कहना श्रुल किया : भला देसे भी कहीं चटवारा होता है। तुम तो अपने को बरबाद कर रहे हो। तुम तो कहते हो कि ये जीन मांगें तीन देई मुला यह तो समके ना चाही कि तुम्हार भाई आहे. लरिका चाटे। वे का करिहें । भला ऐस कहीं होत है। वे तुम्हारा मूँड़ माँगे तौ कटाके दे दे हो का ?" इत्यादि इत्यादि । लेकिन वे लोग उनको श्रपनी टेक से हिला नहीं सके । वे सब को एक ही जवाब देते थे "महया एडिमा इमका फायदा वा।" या 'त्राखिर वे भी वो हमारे ही भाई है फिर हम तो अपनी समझ से न्यायपूर्व कही वें टवारा कर रहे हैं। कहीं किसी के दरवाणे पर दो-चार श्रादमी बैठ कर गपशप कर रहे हैं. इतने में कहीं उनके लड़के को जाते देख लिया दूसरों के घरों में तो फट एक दूसरे से कहने लगे- "श्ररे मह्या,

दूसरों के बरों में तो फोट एक दूबरे से कहने लगे — ''श्रूर' भइया, श्राम लगाने वाले वे तो ज्ञाज कांत्रेशी हैं गये; विहान जेला जबदर्श परोपकारी हैं। के जाने परी जाप हु जाये लेकिन एह तरह एक लाग अपने बेख्या के मूझ काटे के चाई। १७ २३८ समझ शाम-सेवा की श्रीर इस तरह वे उनके लड़कों को वहकाने की कोशिश करते थे। मैं उन दिनों जब देहात जाता या तब लोगों को इसी तरह वार्तें करता हुआ पाता या। जब तुम रखीवां झाई थीं तो तुमने देखा था कि पात

के गांव वालों के 'साथ इम लोगों का सम्बन्ध पारिवारिक सा हो गया या। इम लोग जब गांव में जाते थे तो निस्संकोच लोगों के परों में

इस तरह श्रीरतें भी उनके पर की श्रीरतों का दिमाग रासान कर रही मीं। श्राहितकार लोगों ने कुछ न कुछ कह-कहकर परला मचा ही दिया। यारा बेंटबारा हो जाने पर एक लांटी सो बात लेकर उनका लक्का लट्ट कहा कोर कहा कि मैं पर हो लोक कर चचना जाऊंगा। उनके दिना ने उसकी बहुत सरफाया लेकिन उसने नहीं माना श्रीर सबेरे उट कर सुरके से कहीं भाग गया।

कुल कर्जों में यूड़ल बार्टें। दिखावे लातिर वै वड़े दानी वनत हैं।" चीपी छी—"चारे जीन करी वहिनी, वे तो छव उठा के दे देत हवें, रंची दिवाल नार्टी करन हवें कि छापन बेटना का खहरे।" उनके सङ्के के चले जाने के बाद भी लोगों ने उन पर दवाव हाला। लेकिन वह अपने संकल्प पर अड़े रहे। उनके इस व्यवहार से रीनों भाइपी का फायदा रहा। बँटवारा हो जाने पर भी आपठ में दुरमनी नहीं हुई। मैं बचा बताऊँ ! यह हाल उड़ मांब का है कहां हमारा सम्बन्ध इतना घनिन्छ है। दुबरे गांबों की हालत तो विचित्र ही है। इससे दुम देल सकती हो कि ऐसे मामले में भरमणा न रहते हुए मी माद वाले भरमझ करा ही देते हैं। क्योंकि ये जानते हैं कि भरमणा होने में दोनों फरीक़ के श्रारीर से जो कुछ भरोगा उसमें से कुछ न इस्ड उन्हें भी मिल जागगा।

यह तो गाँव के बँटवारा-एम्बन्धी भगड़े की बात रही लेकिन गाँव के ग्रन्दर ऐसी बहुत सी चीजे रहती हैं जो किसी एक व्यक्ति की निजी नहीं होतीं, जैसे सम्मिलित कुन्नी, बाग, तालाव श्रीर परती इरबादि। इन चीज़ों के लिए प्रायः मगड़ा हुस्रा करता

ह सीर कभी कभी भीजदारी भी हो जाती है। सामृहिक बस्तुक्षी बाग के पत का बॅटबारा किस तरह से ही, तकड़ी के साम्यम्भ में कीन कारे, तालांबी जीर कुर्रें के पानी के कीन स्थाहे जुणना तेल पहले भीड़े. पत्ती में किसके जानवर

के समयन्थ में कीन कार्ट, तालीयों और कुर्ए के पानी से कीन सगर्दे अपना लेत पहले सीचे, परतों में किएके जानवर चरें, तालावों की मझली किस तरह बेंचे, ऐसी अनेक

वार्त समाई का कारण होती है। देखात में समाझ, मारपीट और पुकरमेवाची का एक और वड़ा कारण होता है। तुमको मालूम है हमारी और वहुत करनी आवादी है और तमीन भी करीन करीन आविश्व हैं। तमको मालूम है हमारी और वहुत करनी आवादी है और तमीन भी करीन करीन होती है। दोनों तरफ के किशान हम कोशिय में रहते हैं कि आधी मेंड अपने में कर हैं और बोबते हमन चुपके से धोड़ी-पोड़ी मेंड अपने में कर हैं और बोबते हमन चुपके से धोड़ी-पोड़ी मेंड अपने के को में सिवा लोने की कोशिय करते रहते हैं। कभी-कभी देखात से मेंड के उत्तरी हिस्से को ठीक रखते हुए नीचे से भीतर भीतर खोद लेते हैं निवसे नरसात में पानी नरसने पर मेंड को मिट्टी गर्म

कर ऊपरी भाग भी खेत में शामिल हो जाय। इस प्रकार की चेष्टा से किसानों के वीच वड़ी-बड़ी भीजदारियाँ हां जाती हैं जिनके फलस्वरूप वे तवार हो जाते हैं।

परिवार की कोई स्त्री यदि विधवा हो गई तो उछकी संम्यति को सब लोग लालच की दृष्टि से देखते हैं और परिवार का हर एक ब्रादमी विधवा को घोला देकर उछके जीते-जीते उसकी सम्पत्ति स्वयं ले लेंगे की कोशिश करता है जिससे पारस्परिक ईंप्यों के

धन हद्दवने कारण कमाड़ा होता रहता है। छोट-मोटे क्याड़ी की नीयत के बढ़ने से खलहद्दगी की नीवत ख्रा जाती है और लोग खलम भी हों जाते हैं। तब भी विषया की

सम्पत्ति किसकी देख रेख म चलेगी, इसी पर भगड़ा बढ़ जाता है।

गांव के नाई, घोबी, चमार और खेत के मजदूर भी सबके काम के लिए होते हैं। इनसे कीन ज्यादे काम लेता है, कीन पहले काम तें, पटीदारों में इसकी भी नीक-भीक चुलती रहती है और कमी-

कभी मामला इतना बढ़ जाता है कि इस लोगों को फैसले के लिए जाना पड़ना है। इसी तरह से बादि दो पड़ीदारों समूरों को लेकर को एक ही असामी हुआ तो लगान के प्रालावा

होने वाले स्माइ उसकी बात में श्रान्य पचासी तरह के नावायन पायदे उठाने के लिए भगड़ा चलता रहता है।

एक लगह तो हमको बहुत ही मजेदार अनुभव हुआ। इसमी बहानी बहुत ही रोचक हैं। तुन्हें माजूम है कि देहात में हर एक परिवार का एक पंडित निश्चित होता है। यहाँ तक की शीर्य तक में भी सबके अपने-अपने पंड होते हैं। जब में हफर प्राम-पुचार का चेयरमैन या तो अपने दौरे के शिक्तसिले में एक गाँव में दुर्जुचा। मैंने संज्ञा पा कि गाँव में समाह आदि की बावत जुड़ बनाऊँना परन्त जाते ही एक मामले का फैनला करना पड़ा। योड़े ही दिन हुआ गा,

उस गाँव में एक परिवार के दो दुकड़े हो गये थे। उस दिन दोनों

परिवार में उनका पारिवासिक अनुष्ठान था। उस अनुष्ठान में पंडित में घर पर कथा सुनी जाती है और उनहें सीधा और दिल्ला दी जाती है। इस्तिक के दोनों परिवार ने उस दिन अपने वहीं पाठ वीनते के लिए पंडित को निमंचल दिवा था। तमाचा यह कि कथा का शुभ-मुहुं भी एक ही समय पहना था। मेंने देखा कि इस वात को लेकर गाँव भर में एक तुस्तान सा मचा हुआ है कि पडित किसके वहाँ कथा सुनायेगा। तमाचा यह कि दो पंडित ने काम नहीं चल सकता। घर में पुरोदित तो एक आदमी है न शिर उनके कथा बाँचने हे ही कल आत हो सकता है, अन्यया नहीं। इसी तरह तीर्य के पंडा के नात में आने पर भी कमी-कमी आपन में लड़ाई हो जाती है।

णाता ह। इसी तरह नावदान किंधनुन से जायगा, छुप्पर का पानी कहाँ मिरेगा, लोग कहा कहां पायेंगे, हत्यादि छुटी-छोटी बातो से बड़े-बड़े भगड़े हो जाते हैं।

प्रायः ऐसा भी होता है कि जब किसानों के घर भाई-भाई में खलहराी हो जाती है तो भी जमंदिर के खाते में उनकी जमीन खलग-खला नहीं देज होती । पुराना है रून्दराज जसता रहता है। उसी हालत में कोई लगान देता है, कोई नक्षे देज हो जमीतार किसी से सारा वस्तुल करता है, कोई एक दम वच जाता है। इभी तरह पतला जलता रहता है। इभी तरह पतला जलता रहता है। अभीदार जान-वृक्तकर अपने आते में इस तरह की पाँचली चनाने रखता है किसते वह किसानों की लड़ाई में खिक से खांचक कंपदा उटा सके। छोटी कीमों में कोई की निषया होकर नेहर चली जाय तो उटका बच्चा कहाँ रहेगा, इस पर वहुत वहा मजाइ। खड़ा हो जाता है।

कहीं तक लिखा जान । यदि तमाम वालों का वर्णन कर तो उछका कहीं अन्त नहीं मिलेगा। वो कुछ मैंने लिखा है उसी से दमको अनुसन हो जायगा कि गाँव में किस-किस किस्स के मगड़े

समग्र ग्राम-सेवा की ग्रोर २४२ होते हैं ग्रीर एक ग्राम-सेवक को मिन्न-मिन्न मुसीवर्ती का साम्ना

करना पडता है।

उन भगड़ों के सिलिसिले में हमको एक खास बात देखने में ग्राई कि ज्यादातर भगड़े बाह्मण चित्रयों में होते हैं। क्योंकि ये होमें चारे कितनी भी गरीय हो जायें रोती का काम ग्रापने हाय से नहीं करती श्रीर वेकार वैठी रहती हैं। वेकार दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए हम इनके तात्कालिक क्रगड़े का फैसला तो करते ये

क्योंकि हर एक काम के लिए यह जरूरी है कि इस किस्म के भगड़ों को तय करने में मदद करे। लेकिन इस मसाई ऊँची जातियों वात को भी रायु-साय सोचते रहे कि जब तक हम में ऋषिक इस उच्च श्रेणी की बेकारी की समस्या इल नहीं

कर सकेंगे तब क्षेक गाँव में व्यवस्थित समाज होते हैं कायम नहीं हो सेविया। यह सत्य है कि किसानी श्रीर मतरूरी की श्राधिक श्रवस्था इनकी श्रपेत्ता बहुत स्तराव है

ग्रीर उनकी ग्राधिक परिस्थिति पर तुरन्त ध्यान देने की ग्रावश्यकता है। लेकिन जय तक इन ऊपर वाले खुराफाती दिमार्गो को कहीं लगा नहीं दिया जायगा तब तक बेकार पड़ी हुई बुद्धि खुराफात के साथ किसान श्रीर मज़दूरी को फँसा कर, तुम्हारी चेष्टा से उनमें जी

कुछ सुधार होगा सब स्वाहा करती रहेगी।

सन् १९२३ में टांडा में काम करते समय देहात-सम्बन्धी ग्रपना श्रनुभव लिखते हुए मैंने इस श्रेणी की वायत जो लिखा या, याद होगा । पुराने ज़माने में इन लोगों की श्राधिक रियति श्रव्ही थी । श्रीर श्राम तौर से बड़े पर इन्हीं जातियों के होते थे। इसलिए ये खुद न काम करफे मज़रूरों से काम कराते थे। बहुत से काम न करने में अपने उच्च बंश की मर्पादा समभते हैं। लेकिन उनके पास शिक्। श्रीर समाज-व्यवस्था का काम उन् दिनो रहता या श्रीर उन-पर समाज की एक न्यास तीर की जिम्मेदारी होने से उनका दिमाग

इमेशा उसी में लगारहता था। दूसरी बात यह थी कि उनकी त्रार्थिक स्थिति ऋच्छी होने के कारण घर पर काफी काम होता था। जिसके पास बहुत बड़ा घर होगा, अपनाच व सामान काफी होगा, <sup>जिसके</sup> दरवाजे पर गाय, वैल, भेंस की तादाद होगी उसके लिए इन सब चीजों का सावधानी से इन्तजाम करना ही एक बहुत बड़ा काम दोता है। इसलिए खेती का काम अपने हाथ से न करने पर भी वे कर्तर वेकार नहीं रहते थे । लेकिन आज इस अंखी के लोगों के पास है क्या जिसका वे इन्तजाम करें ? छोटी सी जगह में किसी क्दर अनाज उवाल के साकर दोने वक्त पड़े रहने के सिवा और उनके पास काम ही क्या है। हालत तो ऐसी है लेकिन ये लोग अपने पूर्व पुरुषों-द्वारा छोड़े हुए कामों को करना ऋषने उच्च दंश की मान-हानि समभते हैं। श्रपने हाथ से काम करना कितना दुरा सम-भते हैं, इसकी एक मजेदार कहानी है। सुनो, एक दफा में अपने एक सूत-वेन्द्र में गया हुआ। था। इस गाँव में सब क्षत्रिय रहते थे। श्राश्रम के ग्रासर से सब गाँव में चरला चलने लगा या श्रीर उनके घरों का पर्दाभी हट गया था। गाँव के लोग हमारे सिद्धान्त की श्रोर काक्षीबढ़े हुए थे। गाँव की ज़्रीरतों को जब मालूम हुन्ना कि मैं वहीं श्रामा हूँ तो वे एव श्रपना-श्रपना सूत लेकर मुभको दिखाने के लिए आई । इस गाँव में इम लोग एक चर्ला स्कूल चलाते थे जिसमें प्रति दिन एक घंटा प्रामीण समस्यात्रों पर वौद्धिक क्रास लिया करते थे। मैंने उन बढ़िनों का सूत तो देखा मगर उनसे कहा— "वहिनो, इस बार में सूत देखने नहीं ऋाया। इस बार में यह देखना चाहता हूं कि तुमलोग ग्रपने घर और श्रपने बच्चों की कितना साफ रखती हो । मैं तुम्हारे घर-घर जाकर देखना चाहता हूँ।" इससे वे बहुत लुश हुई श्रीर मुमको देखने के लिए निमंत्रण देगई । उस दिन शाम हो गई भी इसलिए दूसरे दिन मैं खूब सुबह उठ कर उन लोगों का घर देखने गया। प्रत्येक घर के प्रत्येक हिस्से को देखने मे

समग्र ग्राम-सेवा की ग्रोर दो दिन पूरे लगगरे। सफाई तो उनके घरकी श्रच्छी दी थी श्रौर शायद मेरी वजह से खास तौर से कर रक्खी थी। लेकिन एक बात

से मुभको बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने देखा कि ये लोग चाहे जितने गरीव हो श्राटा के लिए श्रीरतें चक्की नहीं चलाती। पूछने पर मालुम हुन्ना कि इनके परिवार में चक्की की शपय है। इस तरह के बहुत से ऐसे काम हैं जिसके लिए इनकी विरादरी

२४४

या परिवार में शापय है। इनके घर के लीग कलकत्ता श्रीर वम्बई जाकर चमड़ा गोदाम के दरवान का काम करेंगे

लुराफात की जड़ लेकिन घर पर हल, चक्की तथा चर्ला चलाने से ईनकी इञ्जत ग्रौर धर्म का नाश हो जाता है। इन येकारी

सब करतृतों से गाँव के उच्च वंद्यों के लोग वेकार बैठे-बैठे दिन रात खुराफात की वातें सोचा करते हैं।

मैंने तुमको एक पत्र में लिखा था कि गाँव के इस श्रेणी के लोगों के प्रति मैं बहुत घृषा की भावना रखता था ख्रौर रखीवां ख्राने पर

भी मेरी पूर्व घारणा कुछ-कुछ बनी ही, रही। लेकिन .चुनाव के बार जमीदारों के अत्याचार से किसानों को बचाने और उन्हें सहूलियते पहुँचाने के सिलिंसले में कुछ दिनों तक देशती अनगड़ों का काम उठाया तो महसून करने लगा कि प्रामीण समस्यास्रों में ब्राह्मण,

च्चित्रय तथा और उच्च वर्णों मे वेकारी की समस्या एक वहुन महत्य-पूर्ण स्थान दखल किये बैठी है और इसको हल किये विना ग्रामीत्यान की गाड़ी का आगे बढ़ना मुश्किल ही मालूम हुआ। लेकिन तत्काल मुक्तको इसका इल कुछ नहीं सुक्ता। हमारे पास चर्ला तो थाही किन्तुवह तो स्त्रियों के लिए था। पुरुषों को समय का

उपयोग करने के लिए हम कोई कार्यक्रम नहीं दे सके। उस समय ती हम तात्कालिक भगड़ों को नियटा कर लोगों में मेल ख्रौर सद्भावना पैदा करने की कोशिश करते रहे । लेकिन मुख्य प्रश्न पर इस जीरी से विचार करते रहे। तुमको मालूम है कि मैं जब किसी समस्या की बिटल पाता हूँ तो तब तक दिन-रात दिमाग उसी में लगा रहता हैं श्रीर में निश्चित्व नहीं हो पाता। उन दिनों हमारी यही हालत थी। इस नोजवानों को चुनाई और लक्ष्मी का काम लिखाने लगे। लेकिन हमसे पार महोग नहीं जिल्ला था।

कुछ नौजवानों को सुनाई और लकड़ी का काम िखाने लगे। लेकिन इससे पूरा सन्ताप नहीं मिलता था। चिट्टी आर्राम करते समय मैंने जब्दी खतम करने की सोची थी। • लेकिन गंदीय में लिखते-लिखते भी पत्र बहुत लम्बा हो गया है। इसके पढ़ने में समय तो लगेगा लेकिन ग्राम-सेवक की इन परम जिटल समस्याओं के सुलकाने की किनाइयों को ग्रम ठीक-ठीक समक सकोगी। यह इतनो भारी समस्या है कि आस्त्र और दो-चार दिन लिखता रहें तो कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन फ्लिडाल में पढ़ीं समास करता हूँ। जेल से निकल कर जब कभी मिलूँगा तब इस पर और अधिक सर्ति हो सर्केंगी।

[ ś£ ]

### पंचायत का संघटन

२५--१०--४१

अगस्त सन् १६२७ में काँग्रेस के लोगों ने मंत्रिपद स्वीकार किया। जितसे कुरू हुरू में पुलित और ज़मीदार के खादमी कुछ पवड़ाये हुए से ये। इसलिए नमीदारों की ओर से कितानों पर अस्ताचार कुछ कम हो गया। हमारा काम भी कुछ हस्का वा हो गया। लेकिन दूसरी तरफ से काम वह भी गया। गाँव के खापसी मनाड़े खन खपिक संख्या में हमारे पात खाने लगे नमीि ज्ञामीया जनता अब कांग्रेसी लोगों को विशेष अपनेयन की निगाह से देवने लगी। उस दिशा में काम इतना खपिक वह गया कि वह हमारी शक्ति से बाहर हो गया। ब्रतः इमें इस काम को ठीक-ठीक टड़ से व्यवस्थित करने की श्रावश्यकता पड़ गई। शुरू में श्रपना कार्यचेत्र, करीन दो सौ गाँनों में परिमित कर दिया। फिर देहातों में स्थानीय पंचायतों का संघटन करना शुरू किया । पहले पहल हमने उन गाँवों में पंचायत कायम की जिनमें आपस के भगड़े नहीं थे। ये पंचायतें लोगों की राय से कायम हुई। किर धीरे-धीरे सभी गाँवों में कगड़े फैसला करने के लिए किसी न किसी रूप में पंचायत बन गई। पंचा-यतों के बनने से इम लोगों के काम में योड़ी ब्रासानी जरूर हुई क्योंकि अब हमारे पास किसी किस्म का मामला आने पर इम लोग उसे सरपंच के पास भेज देते थे। श्रीर जहाँ तक सम्मव होता था स्थानीय पंचायतों में ही मामला तय करने की कोशिश करते थे। पंचायत वो खुद भी अपने ऊपर भरोसा नहीं था। यह स्वामाविक भी था । सदियों से गाँवों में पंचायतों का रिवाज टूट गया इसलिए व्यवस्था करने की श्रादत श्रीर योग्यता लोगों में नहीं रह गई श्रीर न जनता में ही विना कानून व पुलिस के दवाय के किसी को मानने की ब्रादत रह गई। गाँवों में पंचायत का किसी प्रकार का संस्कार भी नहीं रह गया। सरकारी पंचायतों का, जो गाँवों में कृत्यम थीं, विवरण ती मैं तुमको लिख ही चुका हूँ । उनकी मार्फत ग्रामीं समाज का ऊछ भला करने की चेष्टा का मतलब भन्नक द्वारा रहा का प्रबन्ध करना था । ग्रागर देहात में वाकई पंचायती व्यवस्था को लाना है तो रचना-त्मक कार्यक्रम की मार्फत कुछ धेसे लोगों को पैदा करना पड़ेगा जिनकी लोग श्रद्धापूर्वक मानें । त्राज एकाएक सही पंचायत का संघटन करना एक तरह से श्रथम्मव ही है। तुमको याद होगा कि किसी पत्र में मेंने लिखा था कि प्रत्येक गाँव मे एक दो ब्रादमी ऐसे हैं जो पुलिस श्रीर जमीदार के आदमी हैं। अधिकारी और पैसा साथ होने के कारण वे गाँव वालों को सताते और लूटते हैं। साम्राज्यशाही के शोपण श्रीर भ्रष्टाचार की श्रमली जड़ यही लोग हैं। गाँव के सब लोग इनके

लिलाफ रहते हैं और इनसे छरते हैं। फिर भी अमर किछी गांव में

नुनने के लिए जाओं तो लोगों को इनके अलावा बुधरों को नुनने की

हिम्मत नहीं पहती है। और गाँव वालों के खिलाक होते हुए भी यही
लोग पंच वन बैटते हैं। इसलिए हम लोगों को काफी ने मनन अमें

सावधानों से पंचायत बनानी पड़ी। कहीं-कहीं नो परिस्थित के कारण

ऐसे ही खुराफाती लोगों को सरपंच रखना पड़ा। क्योंकि उनको अगर

हम बाहर रखते तो और अधिक नुकतान पहुँचाते। इस तरह की

पंचायतों के लिए यह करती हो जाता था कि हम कड़ी निगाह रखते।

सरके माम सेक्क को पंचायत बनाते समय इस लाव पहलू को सामने

रखना करती है। कोशिश हमेशा बढ़ी रहनी चाहिए कि साधारण
लोगों में से ही पंच बने और उनकी संपीटन ताकत गाँव के पुराने

अल्वाचारी लोगों को दया सके और धीरे-धीर उनका दवदवा कम
हो जाय।

पंचायतों का संपटन करते समय इसर के देहात की परिस्थित

का एक महत्वपूर्ण पहलू देखने को मिला। प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल में कुछ ही लोग होते हैं जो विशेष सुद्धिमान छीर मीलिक तथा रचना-तमक योगवा के होते हैं। ऐसे लोग स्थानीय छावादों के स्वाभाविक नेता होते हैं और वाकी हनके वोछे जलते हैं। छात हमारें देहात की तहता होते हैं छीर वाकी हमके वेहल करने लावक बादिमदी के लिए सुदि और वांचा चालों ने ता साधन नहीं रह गया है। पुस्तेनी तरीके से खेती करने के खिवाब कोई उद्योग, जितमें मीलिक सुदि की करनत पड़ती हो, गाँव में नहीं रह गया। हसलिए गाँव की वह छावादी जो स्वार में कुछ कर सकती है, गाँव से वाहर कलकता, वग्वदे छादि और गोय के टेट्टो में चली जाती है बयों के उद्योग में वली जाती है वयों के उद्योग में वली हो तथी है। नितीका यह होता है कि गाँव में किसी प्रकार की व्यवस्था या छान्दोलन करना चाहें तो सही नेतृत्व के छाना से छानस्था होता रहता है।

समग्र ग्राम-सेवा की श्रोर 385 देशत में बुद्धि का उपयोग करने के लिए केवल एक ही महकमा है

जिसे साम्राज्यवादी और ताल्लुकेदारी नीति की दलाली कह सकते हैं। मला इनके नेतृत्व में तुम अपना कौन-सा आन्दोलन चला सकोगी है विक यदि कही कुछ कर भी लोगी तो ये उसे नष्ट भ्रष्ट करने की कोशिश करेंगे। ब्यान हमारे देश की हर श्रेणी के लोग ग्राम-ब्रान्दी-लन की वात करते हैं। पर वह आन्दोलन आर्थिक हो या सामाजिक ग्रयवा राजनैतिक, वह तभी चल सकेगा जब स्थानीय स्वामाविक नेता-द्वारा संचालित हो । याहर के साधन से यह काम चल नहीं सकता है। इसलिए ग्राम-सेवक के लिए यह ब्रायज्यक है कि कोई ऐसा कीर्यक्रम दूँढ निकाले जिसमें गाँव के कुशल, बुद्धिमान ग्रीर योग्य व्यक्तियों को अपनी योग्यता तथा बुद्धि के विकास की सुविधा हो

श्रीर वे गाँव में ही दक जायें। मैं जब गाँव की श्राधिक कठिनाई के साथ-साथ वौद्धिक हीनता को देखता यातो कभी-कभी निराश-साही जाता था लेकिन निराश

होने से काम कहाँ बनता है ? इसलिए हम लोग अपने कार्यक्रम में लगे रहते हुए भी इस समस्या के समाधान की खोज में रहे। पंचायत की स्थापना, उसके द्वारा गाँव के मुगड़ों का निव-

गाँव में ही नेता टारा करवाना श्रीर कुछ रचनात्मक कार्य में

पैदा करने होंगे दिलचरपी पैदा करना इस ग्रोर एक कदम था। इससे प्रामवासियों की बुद्धि का विकास कुछ जरूर

होता है। लेकिन खास लियाकत रखने वाले ग्राम के लोगों को गांव में तभी रोक सर्केंगे जब उनकी बुद्धि के अनुपात से आधिक आमदनी का कोई उपाय हूँ उ निकालोंगे । साथ ही साथ गांबों में ऐसे कार्य्य की स्थापना हो सकेगी जिसे करने में ग्रामवासियों के ऋनुभव में विचित्रता

होगी श्रौर उनकी मौलिक चिन्तना को श्रवसर मिलेगा । बुनियादी तालीम की ब्याख्या में पूना में तुमने इस बात का

ज़िक किया था कि बच्चों में नेतृत्व की योग्यता पैदा करना है। यह

ठीक है, लेकिन सामृहिक रूप में बच्चों का आन्दोलन चलाने पाला भी तो गाँव में होना चाहिये। मेरा तो अनुभव यह है, कि ये गाँव में होते हैं। हमारा काम उन्हें खोज निकालना है और उन्हें अपने स्थान पर कामम रखना है। आज कल बाहर से जो लोग यहाँ मिलने आते हैं वे नज़रवन्दों के छूटने की गन्य छोड़ जाते हैं। हरालिए यहाँ हलचल खूब रहतो है। जहाँ देखों, वहाँ छूटने की बात चलती है। लोग इस कदर ब्या-फुल हैं मानों हतने दिन में एक दम क्यारान हो गये। मेरी हमफ में नहीं आता कि इस किस्स की फीज ठेकर वाणू जी किस अलीकिक कार्तिक सं स्वन्द देख रहे हैं। खेर, देखना है, बचा होता है। अपने

राम तो मस्त है। बाहर भी चरखा था, भीवर भी चरखा है। फरक ही क्या है तुम लोग ख्राज-छल क्या करती हो। वालीभी संघ डी प्रगति का क्या हाल है। कभी-कभी तो पत्र लिखती रहो। नगस्कार।

[ vo ]

#### स्वाभाविक नेतृ व के विकास की चेष्टा

**4— ११—४**१

कई दिन हुए, मैं पत्र न लिख सका। इधर मौसम बदलने के कारण, कई रोज़ में सीमी, जुकाम, मुखार हो गया था। अब ठीक है। आजक्त जैल में खुब हत्यना मची हुई है। छुटने की झपर जब से आने लगी है तब से लोगों के टिमाग्र में खतवली पड़ गई है।

जब से छाने लगी है तब से लोगा के दिमाग्न में खलबली पड़ गई है। छाज तो छोर भी तुफान है। क्योंकि छाज छः-सात ब्बक्ति बिना शर्त छोड़ दिये गये। लोग यह उम्मीद लगाये बैठे हैं कि १२ तारीश को २५० ् समग्र प्राम-सेवा की श्रीर केन्द्रीय श्रतेम्बली में राजवन्दियों की मुक्ति का प्रस्ताव पेश होते ही सरकार सब की छोड़ देगी। नयोंकि आगर ऐसा न करेगी तो बढ 'श्रुखे' वगेरह की पोझीरान कैसे बचायेगों। इसलिए जिन लोगों ने

जेल में नियमित कार्यक्रम बना लिया था, उनका भी सब कुछ पगले में पड़ गया है। उभी लोग आपछ में बैठ कर इस बात की चर्चा करते रहते हैं कि छुट कर अपने स्थान तक किस प्रकार जार्येंगे;

कोई कहता है कि मैं जागरा का ताज देख कर जाऊँगा; कीई एक दम पर पहुँज कर घर वालों को अचम्मे में हालना चाहता है। हमारी वैरिक में सिर्फ मुक्ते और एक ज्ञादमी को छोड़ कर वाची पर का लाइना के छोड़ कर वाची पर का लाइना के छोड़ कर वाची पर का लाइना का छोड़ कर वाची एक ते का लाइने के छोड़ के जा के लाइने के लाइने के लाइने के लाइने के वाची के लाइने लाइने लाइने लाइने लाइने लाइने लाइने के लाइने ला

कांग्रिस के मंत्रिपद महर्ण करने में सरकार का कल माम रोपटन की श्रोर ख्रीपक होना स्थानाधिक ही था। मैंने भी सीचा कि यह श्रव-सर है, जिस समय में श्राट-नी माल से सीची हुई योजनाशों का प्रत्यन योग कर सकु गा। जिस फेन्द्रीय श्राध्यम की करवान करके सन् १६९६ में मेरट जिले के रास्ना गाँव में थाम सीला गया या श्रीर जिस्का विस्तृत रूप सीचमर रस जंगल में कुटिया बनाना गुरू किया पाउट को साकार करना श्रव सम्भवन्य मालूंग होने लगा। विद्युत तीनशाल तक प्राम सेवा काम्यों का प्रयोग करते रहने में पहिले से श्रीर नी श्रीपक निश्चन योजनाशों की रूपरेखा मेरे मिलाफ में श्राने लगी भी। विद्युत दिनों, जब हम सीग विस्तृत च्लेत्र में गांववालों के श्रापकी भगरों पा फेराला करते रहे, उस एक हमने देल लिवा पा कि देशा में ब्राह्मण, चृतिय ब्रादि कहे जाने वाले लोगो की वेकारो ही ब्राधिक-तर फमज़ों की जड़ है।

पंचायत के संघटन के सिल्लामिल में इमने देखा था कि गाव के जितने कुराल, योग्य श्रीर बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वे सब गाँव में अपने लायक काम न होने की वजद से गांव छोड़ कर बाहर चले जाते हैं। इटलिए हमारे सारे देहात में स्थानायिक नेतृत्व का श्रकाल एउ गया

है। श्रीर यह तो सर्व-विदित है कि इस नेतृत्व के स्वामाविक नेतृत्व श्रभाव में गाँव का कोई भी श्रान्दोलन श्रामवासियों-भा श्रकाव द्वारा स्वयं चलाना श्राम्भव हो जाता है। तुम तो

अच्छी तरह सममती हो कि लीम वाहर-वाहर से वाकर व्यापक रूप से आम-आन्दालन नहीं चला एकते। इसलिए हमारे सामने हो प्रमम्म प्रथम गर्म कर विकास कि कि महत्त्व के विकास के से साम-आन्दालन में चला एकते। इसलिए हमारे सामने हो समस्याण्ये की वेकारी, दूकरे हमारोग नेतृत्व का विकास। इन दोना समस्याण्यों की इस करने के लिए एक ही तरीका एकता था। वह या अममेशोग का प्रमार। आमोशोग में कुशल और योग्य नीजवानों के लिए शुद्धि-विकास फरने का वहुत वहां स्त्रेत हैं। हमने सीचा, अगर पड़े-लिखे और अच्छी याना याले जीववानों को अपने वरा कि की सामीशोग का काम सिसाकर उनके पर पर उद्योग-केन्द्र खुलवा दें तो याव की मध्यम अश्वी की वेकारी की स्तराया हल हो जागगी। और इसके लिये यांव को शुद्धिजावी अर्थी को गांव में ही रोकतर आम-आन्द्रालन के लिए स्वाभाविक नेतृत्व हा विकास किया जा सबेगा। उसरे गांव के आर्थिक मामाजिक, संस्कृतिक और राजनेतिक संगठन का काम गृहलियत से हो सबेगा। यह संचित्र में एक बोजना बनाकर

कामेरी सरकार के सामने पेश की ।योजना की रूप-एक बोजना रेखा मेरी निम्नालिखित केंग की बनाई थी। गाँव के बीच खाधम में एक धामोखेगाबियालय की स्थापना करना जिवमें बेहात के पट्टेखित नीजवानी को नीचे लिखी इस्त-

समग्र ग्राम सेवा की ग्रोर

कारियो की व्यावहारिक 'झौर व्यापारिक शिला दी जाय । और साथ ही साथ प्राम-श्रान्दोलन का तेल्लानिक परिचय कराकर ग्राम-सेवा की भावना पैदा की जाय :

१ कताई श्रीर शुनाई । २ कागृज बनाना । ३ गांव के साधनों से साञ्चन बनाना । ४ तकड़ी श्रीर लोदे का काम । ५ चमड़ा पकाना, सरेम बनाना, मरे हुए जानवरों की इड़डी श्रीर मांस से खाद बनाना। ६ वाए-वेत स्त्रादि गांव के साधनों से किस्स किस्स के सामान बनाना। ७—चम कला (चमड़े का सामान बनाना)

मेंने अपनी कलाना के मुताबिक यह समफ्ता कि अगर दो साल हम आक्रम जीवन के साथ-साथ ऊपर लिखी हुई कलाओं की यिहा दे सकेंगे तो हम उनको पूरा-पूरा आम-सेवक बना सकेंगे। योजना में मेंने यह भी लिखा कि बिचार्थियों की ठीक-ठीक व्यापारिक शिवा देने के लिए यह ज़रूरी है कि आक्रम में प्रत्येक उद्योग के लिए एक कार-लाना उक्ता जाय जिसमें में चीज वनें और विकं।

जो वियार्थी वियालय में सीख होंगे उनको घर पर काम शुरू करने के लिए सरकार से कुछ सहायता देने की भी मैंने प्रार्थना की । मेरी समम में प्राम्थान कार्य का सबसे उत्तम सरिया इसी किरम के । मागोदीन केन्द्र राधारित करके उसी केन्द्र को हर प्रकार के कार्य-क्रम का मध्य विन्द्र बनाना है। मुभक्तो आभी भी विष्यात है कि जब वियालय के सीखे हुए नीजवान स्वतन्त-कर से पर बैठे उद्योग चला-कर खामदनी करने लगेंगे तो इसारे सिद्धान्त के मुताबिक जाम-सेवा के काम में भी उनको उत्तमह और दिलवरनी रहेगी। केन्द्रीय झामभ को उनके माल की लग्न को व्यवस्था करनी होगी और जामीन्यान-कार्य का मागो-प्रदर्शन करना होगा । इस प्रकार बोजना वनावर

वर्च के लिए मैंने प्रार्थना पत्र सरकार के पास भेज दिया । ठीक इन्ही दिनों सरकारी महत्तमों के लिए कांग्रेस मंत्रिमंडल के निर्देशानुसार प्रामोगोग-कार्च कैसे चलाया जाय, इसका विचार से ोग कर रहे थे । और उसके लिए कार्यकर्ता तैयार करने के लिए एक्षा-बेन्द्र खोजने की मी सोच रहे थे । लेकिन आमीण वायुमण्डल रं इए किरम की शिवा देने का क्या जरिया होगा, बर उनकी समके 'नहीं आ रहा था । उनके सामने हमारी इस योजना ने अन्ये की किही-बेधा काम किया । हमको खुलाकर इस विषय पर उन्होंने हमसे बेरोण रूप से विचार-विनिमय किया । इसके बाद संयुक्तप्राक्षीय सर-कार ने अपने महस्त्रों के लिए कार्य-कर्चा शिव्हण की करतत को पूरा एरते हुए इसारी योजना में कुछ हर-फिर करके आमोग्रोग विचालण जोखने का आवश्यक धन मंजुर कर दिया । उन्होंने अपनी योजना में अर विचारियों के खाने का लर्च भी मंजुर किया ।

सालों से कोची हुईं कत्यना को ज्यावहारिक रूत दे सकते की धन्मावना से मुक्ते बेहद खुरी हुईं। हमारे ताबी लोग भी आरब्धिक उत्साहित हो गये। और हम लोग चारों ओर से अपनी सुन्धि नटोर कर विचालय को ठीक ढंग से स्थायित करने में लग गये। विचालय का उद्घाटन १८ गवस्तर कर १९३६ को हो गया।

भैंने दो साल की शिल्ला की कत्यना की थी। शिल्ला का उद्देश या देवातों में आभोशोग की त्याचना क्रप्ते शास संयदन का गढ़ कायक करना। शेकिन शुरू में हम इस और कदम नहीं उठा सके। प्रात्नीय एरकार को जन्दी से शिल्ला किलों के देहात में उच्चोग-पत्या यहांना या इसिलाए शुरू में उन्होंने अपने लिए कार्य-कत्तों तैयार कर देने के भीग की और प्रात्म पर से नीजवानों को शिल्ला के लिए हमारे यहीं भीया। इस प्रकार पहिले दो साल सरकारी महकारों के लिए कार्य-कत्तां नेमा के हिए कार्य-कत्तां नेमा के हिए कार्य-कत्तां नेमा के हिए कार्य-कत्तां नेमा की शास हमें आश्रम के लिए भी लादी सेवक नैयार करके देना पड़ा। इस तरह हमें दो साल कर 'बल-स्वालस्वन' और 'आमर्सप्यन' के काम को गीया एलते हुए दियोग कर वे उच्चोग-विचालम का ही संप्रन करना पड़ा। आमर्स्व और आमर्सप्यन करना पड़ा। आस्तेस सेवा और आमोल्यान की दिया में स्वार्य कारक भी और हमारा यह

समग्र ग्राम-सेवा की श्रोर

२५४

पहिला कदम रहा।

से मेरा नमस्कार कहना ।

श्राज यहीं पर श्रपनी कहानी खत्म करके तुमसे विदा ले रहा हूँ छुटने वाले जा रहे हैं। उनको बिदा भी करना है। वहाँ के सब मित्री

[ 48 ]

वेकारी श्रीर चर्ला

पिछले पत्र में भैंने प्रामोद्योग विद्यालय शुरू करने की वायत

€---११---Y8

लिखा था। उसको कायम करने में हमारी सारी शक्ति लगने के कारण चर्चे के काम में विल्कुल डिलाई श्रा गई थी। चर्खा के काम में दिलाई का श्रारम्भ तो उसी समय हो गया था जब चुनाब के बाद गांव वालों पर जो खास तकलोकें ब्राई उन्हें दूर करने ब्रीर उनकी समस्याब्री को मुलभाने में हमें लग जाना पड़ा। धीरे-धीरे चलें की गति मन्द होती गई। विद्यालय का काम जब योड़ा-बहुत ढरें पर श्रा गया ती

इमने फिर से श्रपना ध्यान चर्ता-कार्य बढ़ाने की तरफ लगाया । इस काम के लिए हम देहात में चर्ता विद्यालय जोलने लगे। यह विद्या-लय एक गाँव में दो महीनों के लिए होता था छीर जब उस गाँव के लोग सीख जाते ये तब इम दूसरे गाँव चले जाते ये। पिछले एक पत्र में मैंने लिखा था कि देशत के तमाम ऋगड़ों

का कारण उच्च श्रेणी के लोगों की बेकारी है। हमें इस ,बात की चिन्ता थी कि जनकी पेकारी दूर करने के लिए कीन सा रास्ता श्रपनाया जाय । गाँव की मर्दकर बेकारी की बाबत कीन नहीं जानता।

हिन्दुस्तान की श्राधिक समस्याओं को बावत लिखते और बोलते समय, गाँव की बेकारी की लोग चर्चा करते हैं। सभी अर्थ-शास्त्री भारत के गाँव वालों की बेकारी का हिसाब लगाते गौंबों की बेकारी समय प्रायः खेती के मौसम का हिसाव जोड़कर श्रांकड़े बना दिया करते हैं। इस तरह प्रत्येक श्रर्थ-शास्त्री कुछ न कुछ ग्रक हमको बताते रहते हैं। उनमें परस्पर थोड़ा-बहुत फर्क जरूर रहता है लेकिन मूल में करीव-करीव सभी लोगों के र्श्वक बराबर रहते हैं। कहीं खेत में एक फतल होती है, कहीं दो श्रीर किसी-किसी प्रदेश में तीन तीन फसल तक हो जाती है। इसी के हिसाब से हमको बताया जाता है कि हिन्दुस्तान में देहात के लोगों की बेकारी कहीं वर्ष में ६ महीना, कहीं ६ महीना और कहीं तीन महीना है। हम लोग द्याम तौर से इस बेकारी की दलील देकर लोगों को समकाना चाहते हैं कि चर्ला ही देहात की वैकारी का समाधान है। ग्रीर इसकी पुष्टि में चर्ला-संघ के ग्रांक के ज़रिये यह बताते हैं कि हम कम से कम तीन साढे तीन लाख वेकारों को काम में लगा रेंदें हैं। वेकारी की बावत ये ग्रंक ग्रौर चर्खे-द्वारा उसके समाधान की बाबत हमारी दलील इतनी सहज हो गई है कि इस विषय में श्रीर विचार करना हम जरूरी नहीं महसूर करते। पर श्रमर हम इसका योड़ा-सा विश्लेपण करें कि कहाँ तक यह बात परिस्थित से मेल खाती है तो हम यह देखेंगे कि इस प्रश्न पर ऋषिक विचार करने की छाब-रयकता है। सारे हिन्दुस्तान की वाबत तो मैंने ग्रध्ययन नहीं किया लेकिन जितने छोटे दायरे के देहात में मैंने देखा है, उसी के ग्राधार

ग्राम तौर से बेकारी का जो श्रनुपात बताया जाता है वह काफी मयंकर है। लेकिन मैं समभता हूँ कि थास्तविक परिस्पिति इससे भी श्रिषिक भयंकर है। ग्रावादी का एक बहुत बड़ा भाग श्रपने को मलमनई कहता है श्रीर खेत में मेहनत नहीं करता। उनके लिए

पर त्रालोचना करने की कोशिश करूँगा।

समग्र ग्राम-सेवा की ग्रोर तो साल में वारहो महीना वेकारी ही रहती है। इनके ब्रलावा जिस

श्रेखी के लोग काम करते भी हैं उनके लिए भी केवल खेती के मौधम

२५६

के लिहाज से बेकारी का श्रीसत लगाने से ठीवर नहीं पड़ेगा। तुम्हें मालूम है कि दिन प्रति दिन देहात की आवादी बढ़ती जा

रही है श्रीर खेत दिन बदिन छोटे छोटे हिस्सों में बँटते चले जा रहे हैं। नतीजायह हुआ है कि प्रत्येक परिवार के लिए इतना खेत नहीं

रह गया है कि वे सब के सब उस खेत में काम पा,सकें। इस प्रकार

प्रत्येक परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम १२ महीने की वेकारी की लिस्ट में दर्ज किया जा सकता है। ऐसे तो देखने में वेकार नहीं मालूम होते क्योंकि जिस परिवार में पाँच समर्थ आदमी है और उसके पास इतना ही खेत है कि तीन ही आदमी के काम करने के लिए काफी है तो भी पाची उसमें लगे ही रहते हैं। इनकी सत्यता देखने के लिए यदि तुम उनमें से किसी को अपने यहां नौकरी दे दों ती देखांगी कि परिवार के बाकी लोग खेती का काम खूत्र द्यासानी से पूराकर लेते हैं। बैसे यदि तुम इस परिवार में जाकर पूछोगी. तो पाची ग्रादमी कहेंगे कि उनके पास इतना काम है, कि उन्हें विल्कुल फुरसत नहीं है। मैंने जहातक देखा है यदि इन दो किसा, के मनुष्यों की वेकारी जोड़ी जाय तो। देहात के वालिग पुरुप की श्रायादीकाकम से कम 🦫 हिस्सासम्पूर्ण वेकारी में चला जायगा। वेकारी का जो भ्रांक भ्राम तौर से कहा या लिखा जाता है उसके साथ यदि इस बेकारी का श्रंक भी जोड़ दिया जाय तो परिस्थिति कस्पनातीन उम हो जाती है। श्रव चलो, हम लोग चर्ला-द्वारा इस वेकारी को इल करने की बाबत जो कहा करते हैं उसे भी जरा नज़दीक से देखें | इम जब बेकारी की बात करते हैं | तब सामने परते के समाधान किसानों की ही वेकारी रहती है। लेकिन जब हम पर विचार समस्या की बात करते हैं तो वह फेबल पुरुषों की ही संगरवा होती है। जब हम चलें से समाधान

t o

उन्हें छुते तक नहीं और हमारे तीन लाख कातने वालों में ऊपर वताये हुए वेकारों में एक फी सदी भी नहीं होते। चर्खा तो केवल छि गं चताती हैं । श्रीर श्रगर तुम गईराई से देखो तो ये उतना वेकार नहीं रहती हैं। इसी सिलसिले में मुक्ते एक घटना बाद श्रा गई। सन् १६३१ मेंमें गिरधारी माई के साथ दिल्ला भारत में खादी का ऋाईर लेने के लिए निकला था। इमारे पास हर प्रकार के नमूने थे। उसमें ऊनी कपड़ेकाभी नमृना था। त्रिचनाख्ली भएडार के व्यवस्थापक को जब गिरधारी भाई ने ऊनी कपड़े का सेट दिखलाना खारम्म किया तो वे बहुत जोर से हुँस पड़े । श्रीर कहने लगे मुक्ते यह क्यों दिखा रहे हैं है इमारे यहां तो सर्दी का मौसम हाता ही नहीं। यहां तो केवल तीन भीसम हुआ करते हैं गर्मी, अधिक गर्मी, अत्यधिक गर्मी । इसी प्रकार हमारे देशत की किसान क्रियों के लिए वेकारी का मौसम तो होता ही नहीं। उनके लिए तो सिफ वो ही भौसम होते हैं। एक कम भीड़ का, ंग्रीर दूसरा ग्रधिक भीड़ का। श्रतः चर्ले के द्वारा इस देहाती जनता ये लिए यहुत वड़ी आर्थिक समस्याका हल बकर करते हैं। लेकिन गांव के सहायक धन्त्रे के रूप में उनकी वेकारी दूर-नहीं करते छात: श्रगर हम चर्ले को स्टचे प्रकार का सहायक, धन्धा बनाना चाहते हैं तो इमक्रो पुरुषों से भी चर्ला चलवाना होगा। इससे सिर्फ ग्रार्थिक लाभ होगा, यह बात नहीं बल्कि गांव के खाली ऋादभी के घन्धे में लगे रहने के कारण गांव के तारे खुराकात खतम हो जायेंगे और समाज में एक शान्तिपूर्ण व्यवस्था कायम होगी। इस लोग गांव में जब चर्ला स्कूल चलाते थे, तो इस बात की कोशिश करते थे कि गांव के खाती नौजवान भी चर्ला शीखें और

उसे चलावें । इसमें ज्यादा सकल नहीं हो सले । मामील बेकारी की रेल फरने के लिए पुरुषों का चर्ला चलाना निवान्त जरूरी है, इस बात पर उतना महत्व उस समय नहीं देते ये जितना खाज देते हैं।

करने के लिए निकलते हैं तो जिन वेकारों की हम बात करते हैं

समग्र ग्राम-सेवा की श्रोर

इसलिए जब गांव के नीजवानों ने हमारे स्कूल में कातना सीख कर काम को जारी नहीं रक्खा तो उस खोर हम लोगों ने विशेष रूप के परिश्रम नहीं किया और शामोचीन की मार्फत ही हम इस समस्या को

इल करने का विचार करते रहे। बाद को जब इम इस समस्या पर ऋधिक गहराई से विचार करने लगे चर्लें की तो मुभको ऐसा लगा कि हम चाहे जितना प्रामीयोग डपयोगिता का काम फैलायें वह आज गांव की वर्तमान परि-हियति में विरोप लाभ प्रद नहीं होगा। वल्कि खाली वक्त के लिए चर्ला ही उपयोगी हो सकता है। मैं समभता हूँ कि चर्ला संघ को भी इस श्रोर ध्यान देना चाहिए । मैं जब श्रपने सायी खादी कायेकर्ताश्री से इस विषय में बातचीत करता हूं तो वे कहते हैं कि इसकी मन्द्री पुरुषों को आवर्षित करने लायक नहीं है। मैंने देखा है कि गांव के पुरुष कभी कभी साली बैठे रहती बटने जैसे बहुत से काम करते हैं जिसकी मजदूरी चलें से ज्यादा नहीं पड़ती है। इसलिए पुरुषों का चली न चलाने का कारण योड़ी मलदूरी नहीं है। बल्कि परम्परा से चर्ला चलाना खियों वा काम होने के कारण पुरुषों में यह संस्कार बैठ गया है कि यह स्त्रियों का ही काम है, पुरुषों का नहीं श्रीर तुमको मालुम है कि लीम संस्कार के विरुद्ध जल्दी कोई काम नहीं करना चाहते । इस-लिए वे इस काम को उठाते नहीं। लेकिन मैं समभता हूँ कि कोशिय करने से पुरुष भी चरों को अपना लेंगे। वस्तुतः हम लोगों ने अप तक इस चीर गम्मीरता के नाथ कोशिश नहीं की। रहा संस्कार का मयाल, यह तो योदे दिनों में एतम हो सकती है जब हम लोग शुरू में वित्तनों को धुनाई वियाना चाइते थे तो धुनाई श्रीर ताँत सूने में कत्तिनी या तीव विरोध था । परन्तु इम उसकाम को लालिमी समगते वे । रुगीलिए हमने निगी न किमी रूप में उनके विरोध को सनम कर के अनमें गुनाई का रिवान बात ही दिया । इस तरह खगर हम कपर

शता हुई याती का गम्भीरतापुर्वक विचार करके यह निश्चय कर लें

कि पुरुषो से चर्ला चलवाना ही है तो उनके दिमान का परम्सामत संस्कार देमारे कार्य में बहुन क्यादा खड़बन नहीं दालेगा। जेत में फुसत्त पाक्ट इस गिपय में मैं जिला मा विचार करता हूँ उनना ही मेरा विश्ताव इस पर टड होशा जा रहा है।

ही, मैं चर्का रुक्त की बात कर रहा था। बीच में मसद्वाया गावारण वेकारी की बात बिड़ गाँद और में बहक कर काही दूर चता गया। लेकिन बहु भी हमारे गाँव की समस्त्रा में से एक वड़ी समस्त्रा है। इसबिल इतना बहकता भी शायद वेकार न होगा। इस तरह चर्का विवालन फोल कर हम को दो लान हुए:

१-कासी देशनी परिवारी के माथ हमारा सम्बन्ध हो गया। श्रीर इससे साधारण प्राम संबदन कार्य में हमको बहुत मदद मिली।

२—चर्लें को संख्या काकी बड़ गई श्रीर सूत भी काफी तरक्की कर गया।

गान के लोगों में सम्बन्ध वहने से और लोगों में उत्साह पैदा होने से इस लोगों ने जो गांव की प्रचायतें कावम की थीं वे भी जामत होने लगीं। में समफता हूँ कि ब्राज में कारों लिए गया और मैंने जो ब्रह्म अपने अनुभव की सुचना इस पत्र में लिखी है वह ब्राम ज्यात से परे हैं। मुनकिन हैं, मेरा क्रप्यन गंकीयें हाँ इस्तिय तुम इस पर विचार करने ब्रयमी राय करूर लिखना। में स्वस्य हूँ। ब्राग्ना है, तुम लोग भी स्वस्थ होंगे। स्व को नमस्कार ॥

#### [ xs ]

# रात्रि-पाठशालाश्रों का संघटन

5Y-15-3 olb

तीन दिन कोई पत्र न लिख सका। जेज में आजकल जो इस्ला-गुल्ला चल रहा है वह मैं लिख ही चुका हूँ। प्रस्तार के सम्बादन दाताओं ने तो अनुमानों की भरमार कर रक्खी है। सभी का ऐसा ढंग है कि मानों उनकी पहुँच खात वायतराय के दरवार तक है। जेल में भी लोग अनुमान लगा रहे हैं कि किस सम्बाददाता की पूर्व कहाँ तक है। और उसी दिवान के किसने की मानत ये जो मुझ बता रहे हैं उसकी कीमत लगा रहे हैं। इधर वापू जो के चक्त में लोगों को काफी परीशान कर रक्खा है। लोग कुत हैं कि शावांक्सों को

सरकार छोड़ रही है गाँधी जी ख्वाह-मख्वाह क्यों बीच में कूद पड़े।

कुछ लोग कहते हैं कि गांधो जी ने बहुत अच्छा किया। राजवित्यों को छ इ कर मुद्दक में किसी किरम की राजनीतिक सहूलियत पैरा किये बिना सरकार 'कोजेस से बया उम्मीद कर सकती है। लेकिन चूं कि अग्रवार के स्वाददाता हुटने का ही लवर को अभी पुण्य करते जा रहे हैं इसलिए गांधी जी के वक्क ने ने नो के उत्साह को किसी किस से कम नहीं होने दिया। स्वभावतः में भी इस गय-पार में शामिल रहता हूं। इसलिए मेरे कार्यक्रम में भी गड़वड़ी पड़ रही है और पत्र लिएने में भी दिलाई हो रही है। लेकिन में समनता हूं कि अभी में काफी दिनो तक जेल में रहेगा और माम मेवा की कहानी सारी लिख सकें गां

्रही, मेंने परिले पत्र में लिखा था कि इस लंगी ने किर से वर्ले के प्रवार में प्यान लगाना शुरू किया। श्रीर धीरे-धीरे श्राव-पाव के करीब सभी गाँवी में छुळ छुछ चलें चलवा दिये। चलां चलाने के खिलांखेलें में इसने देशा कि पंचाबत-द्वारा हमारे साथ उनका सम्बन्ध स्थापित हो जाने के बारण वे हमारे साम में ज्यादा दिलवत्यी सेते हैं। इसने हमें चलादा जिलाहा सिला। श्रीर हम दूखरे रचनात्मक कार्यक्रम को देहात में चालू करने की बात सोचने लगे।

शुरू में जब इम रखीबी झाये ये तब किस प्रकार राजियाता द्वारा सिद्धा का कार्यक्रम हमने शुरू किया, यह मैं पहले ही लिस 'सुका हूँ। उस काम को हम लोगों से गीस रूप से बराबर जाते रसेगा श्रावश्यकता

**गा। इधर** जब किसानों से विस्तृत रूप में घनिष्टता होने लगी तब से शिता के अभाव में उनकी बेग्सी की हाजत की साय-साथ उद्योग इम लोग अधिक महसूत करने लगे। इमने देख श्रीर शिकाकी लिया कि केवल ग्रामांच ग से देहाती जीवन सुधर नहीं सकता है; उद्योग और शिह्मा की साथ ही

साथ चलाना है। मैं जितना उद्यान श्रीर शिका के काम करता जाता हॅ उन्ना ही मेरा विश्वास इस विषय में दृढ होता नाता है। जब मैं सरकारी श्राम सुधार के महक्रमा के चार्ज में था तब इसने स्काउट मास्टरो का एक ।शेत्रण-शिविर खोला था। एक दिन मैं ब्रामीत्थान कार्य के लिए गीबों में उनका क्या कर्तव्य होगा, इसकी बावत कुछ वातें बता रहा था। बाद को जब मैंने उनकी प्रश्न पूछने को कहा ती उनमें से एक भाई ने हमने पूत्रा कि ग्रामस्थार छे लिए पहले प्राम द्योग की ब्रावश्यकता है या शिक्षा की ? उनको भली-मीति समभाने के लिए मैंने उनसे पूछा-"तुम यह बतायों कि भात यनाने के लिए पहले चावल की जरूरत पड़नी है या पानी की।" प्रश्न सनकर लोग हँस पड़े लेकिन मेरा मन्लब समक्त गये। सचमच में समभता हूं कि आमसुधार के लिए उद्योग श्रीर शिक्षण दोनों साथ-साथ चलने चाटिएँ। अतः उद्योग विद्यालय की स्थापना के साथ-साथ गांव की शिद्धा के प्रति इमारा ध्यान आहुष्ट हुआ लेकिन · सवाल यह भा कि हम शुरू कैने करें। शिचा-प्रसार करने के लिए तो काफी धन की आवश्यकता है। बाहर में धन लाकर एकाप पाठ-शाला चलाई जा सकती है। लेकिन ब्यापक रूप से काम कैसे चले ! श्रतः हम लंगों ने यह काम पंचायतों के द्वारा ही चलाने का निश्चय किया। इससे दो आयदे थे। प्रथम स्कूल की व्यवस्था करने में उनके लिए स्थायी कार्यक्रम हो जाता है। इनसे उनमें धीरे घोरे व्यवस्था-शक्ति बढ़ेगी और प्रामीण नमस्याओं के प्रशिदिलचरती होगी। कई पुरतों से प्राचीन प्राम-संस्थाओं के ट्रु जाने से गाँव बालों.में अब

समय ग्राम-सेवा की श्रोर

२६२

सिमिलित कार्य करने का संस्कार ही नहीं रह गया । इसलिए हमको पंचायत कायम करने में काक्षी मिटनाई पड़नी थी। छतः रचनात्मक काम के जिथि हम पंचों में खोथे हुए शंकारों को फिर से स्थाति कर

सकेंगे। दूसरा फायदा यह या कि ग्रगर हम शिद्धा का काम स्थानीय साधन ग्रीर व्यवस्था द्वारा चला सकें तो गाँव में

गाँव के साधनों स्वावलम्बी व्यवस्था वा मुत्रपात्र हो जायगा। गाँव से शिक्षा वालों के सामने जब हमने इस प्रस्ताव को पेश किया

तो वे सहर्ष इस श्रोर कदम उठाने के लिए तैयार हो गये लेकिन वे विद्यालय का एक्ट्रम से सारा खर्चा सँभालने में

हों गर्य लेकिन वे विद्यालय का एक्ट्रम से सारा खर्चा स्भालन श्रसमर्थ थे। इम लोगों ने उनसे बीच का समभौता कर लिया।

गांव के लोग दिन में स्कूल में नहीं पड़ सकते। नव लोग या तो मवेशी चराते हैं या धास छीलाते हैं या खेत्री में काम करते हैं। हरा-

लिए गांव में व्यापक रूप से राजियाटशाला ही चल सकती है। ध्रतः इस लोगों ने गाव वालों से निस्त प्रकार का प्रस्ताव किया।

 गांव में जो लोग कुछ पड़े-लिखे हैं श्रीर घर में दिन में ग्रहस्यी का काम करते हैं, वे रात में फुरमत के समयु रात्र-पाठगाला में

पड़ा दें। २. विद्यार्थियों के पड़ने का मकान, बैठने का ग्रासन ग्रीरलालटेन

तथा उसके तेल का इन्तजाम पंचायत करे।

३. शिक्ष के कुछ परिवोधिक का इन्तजाम आअमं कर देगा। '
गुरू में इस लोगों ने शिव्हक का परिवोधिक दे) माधिक दनवा मा पिर
शिक्षा विभाग में कुछ महायता मिल जाने के कारण दो की जगह तीन
क्या कर दिया था। इसने यह मोजा था कि कुछ साल चनाने के
बाद पंजायत का धंपटन अधिक मजबूत होने पर विद्यालय की सम्पूर्ण
किमोदारी भी गांव के लोग अपने करार से सकेंगे और आअम अपना
स्थापन करते के में विज्ञालयों की शरुप जाने में स्थाप गरेगा।

साधन दूसरे क्षेत्र में विद्यालयों की सत्या बड़ाने में लगा स्पेगा । इस प्रकार इम द्याश्रम के चारों तरक २५ रात्रि-पाटशालाएँ कायम कर चके। पाठ्यालाओं के कायम होने से शिक्षा का प्रधार तो होता रहा, खाय खाय लड़कों में संध्या समय का तमास् पीना, एक दूसरे को नाली देना भी कम होने लगा। गाँव में लड़के आयस में हतनी गन्दी गन्दी गाली देते हैं और ये गालियों उन के मौनार किस प्रकार सिखाते हैं, इसका जिक में पहले हो कर चुका हूँ। इसलिए गाजी देने के कटेब को स्थारना भी प्रामनेषक का

पाठशाला भों का एक खान काम है। पड़ने में केंसे रहने के कारण प्रभाव गाली नाली जा तो हो ही नहा सकती यी पर उसके

श्रलावा भी दमलोग जव गाँव में जाते थे तो लड़कों से पुत्रा करते थे कि किसने कितनी गाली दी। शिव हों से भी पुत्रते थे। इस तरह उस और विशेष ध्यान देने से कुछ फायदा ही रहा। ग्राम सेवक अगर अपना श्रीश्राम चलाते हुए इस प्रकार गाली के खिलाफ प्रचार करते रहें तो मेरे ख्याल से इस दिशा में काफी सुधार हो सकता है। येंते पाठशाला का कार्यक्रम इस काम के लिए तो ·सर्वोत्तम है ही। मैं जब रात की पाठशालाओं में जाता था तो सुफको एक बात जानने की बड़ी उत्सकता रहती थी। मैं प्रत्येक बच्चे सें ख़ूब बातें किया करता था। उनसे पूड्डा कि वे दिन में क्या काम करते हैं। मुफको माजूम हुन्ना कि उनमें ६० फीवदी गोरू नराते हैं। जिससे पूर्लू "तृदिन भरकाय करते हो रे"। जबाब मिलता है— ''गारू चरोइत इव।'' पूछता हूँ— ''कब ठो गोरू !'' तो जवाव मिलता है "एक ठो या दुइ ठो।" ताज्जुन होता है एक ठो या दुइ टो मवेशी चराने के लिए एक एक बच्चा! इस प्रकार बच्चों का रुमय कितना चौपट होता है, इसका हिसाय कीन रखना है। अगर 'एक यादी ब्राइमी गाँव भर के मवेशी चराने का काम कर लें तो गांव फे सब बच्चे शिह्ना के लिए खाली हो जावें। लेकिन इन बातों ची व्यवस्था ही दूट गई है। देखने में यह समस्या छोटी है लेकिन राष्ट्र को कुछ करना है तो इस समस्या की महत्त्व देना ही है। ग्राम- सेवक के लिए पंचायत की गार्फत इसे भी हल करना चाहिए। में श्रभी तक इस दिशा में कुछ कर नहीं सका। लेकिन पंचायत की व्यवस्था बुछ ढंग पर श्रा जाने से इस श्रोर प्यान देने का विचार है ही। सब वार्ते तो एक साथ हो भी नहीं सकती।

### [ ४३ ] प्रौड़-शिचा का प्रयोग

27---- ? ?---- ¥ **?** 

उस दिन मैंने राजि पाउशाला के जरिये किछ प्रकार ग्रामीश-शिक्षा के प्रश्न को हल करने की कोशिश हम करते रहे, इनकी वावत उन्हें प्रकाश दाला था । समय न होने के कारख उस दिन में पूर्र पूर्ण नहीं जिस कम या इसलिए ज्ञाल फिर उसी विषय पर लिखने बैठा हैं।

गाँव में पाटपाला खुल जाने हे प्रामीण-बीवन में एक नई जायति पैदा होने लगी। स्कूल के विद्यार्थी सात्रि को पढ़ते थे; राष्ट्रीय गान सीखते थे और क्शी-कभी राष्ट्रीय झान्दोलन की वार्त भी करते थे! इससे गाँव में पान्ति और वरल-पहल बनी सहती थी। वो लींग स्कूल में पढ़ते थे। उनमें प्रति दिन एक साथ उठने-बैटने के कारण मित्रता और कद्रावना पैदा होती दिलाई देती थी। इन लोगों ने दिन में भी, फुरस्त पाने पर, आपस में तरह-तरह के लेला-कुद भी करना गुरू किया था। इस प्रकार सात्र पाटलाला खोलने से झतर-आन थे. झताया गांव में कई प्रकार का जीवन बनने लगा।

इमारी राजि-पाटरालाखी में दो प्रकार के विभाग थे। एक बच्ची का, दूसरा पीट विभाग। बच्ची को तो इस सीधे तरीके गा फ्रांसराज कराके खागे बढ़ते थे। लेकिन इस लोगी गे देखा कि बच्ची के शाप खारा बड़ी उम्र के लोगी को भी बढ़ाते हैं तो एक गो उसमें बहुत देरी होती है और किर प्रीड लोग बच्ची के साय-साथ

चलने में ज्यादा चिलचस्यी नहीं लेते हैं। इससे हमारे सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई कि हम प्रौड़ों को किस पद्धति से शिद्धा दें। जब में उन दिनों रात्रि पाटशालाओं में जाया करता था तो वच्चों श्रीर प्रौड़ों का एक साथ पढ़ना कुछ, श्रस्वाभाविक-सा लगता था। लेकिन न तो मुभको इस विषय का अनुभव ही या और न मैंने कभी इस पर गम्भीर विचार ही किया था । इसलिए तात्कालिक समाधान न मिलने के कारण मैंने उनको उसी तरह चत्तने दिया ग्रीर इस विषय पर गम्भीर विचार करने लगा। ठीक इन्हीं दिनों कांग्रेसी सरकार ने शिक्ता प्रसार-विभाग खोल कर प्रौड़ शिह्ना के ह्वेच में बहुत जोरों से कार्य्य करना शुरू किया। सरेकार ने शिक्षा-विशारदों के परामशं से कुछ ऐसी पुस्तकें तैयार कराई जिनसे वड़ी उम्र के लोगों को जल्दी पढ़ाया जा सके। मैंने जैसे ही इस बात को सुना, लखनऊ जाकर शिक्ता-प्रसार श्राफिसर से मिला श्रीर इस योजना की बावेत ब्रालोचना की । साथ ही विभाग से खर्चे का भी कुछ इन्तज़ाम कर लिया। शिक्षा प्रसार-श्राकितर ने विभाग से विद्यार्थियों के पड़ने के लिए कितावें भी मुफ्त में दे दी। यद्यपि शिक्ता प्रसार की पुस्त हैं मुक्तको बहुत अधिक परान्द नहीं आई फिर भी इमारी समस्याएँ किसी न किसी प्रकार इल हो जाने से मैं उस चिन्ता से कुञ्ज मुक्त श्रवश्य हो गया। बाद को "शान्तिपुर प्रौड़ शिचा-ये,जना" का कुछ चार्ट ग्रीर साहित्य देखा । इम योजना के रचयिता श्री मांडे साहब गत बीस वर्षी से शौड़-शिक्षा-पद्वति का प्रयोग कर रहे थे। उन्हें ने सुरोप

रचिता श्री मंडे साइव गत बीख वर्षों से श्रीव-श्रीद शिक्षा का शिक्षा न्यात कर रहे थे ! उन्हें ने पुरीय श्रीर श्रमीरिका के विभिन्न प्रदेशों में घूम कर श्रीव श्रीद्या की बावत अध्ययन भी किया था । कोंग्रे के पद श्रहण करने से उनकों हर प्रकार की सहुलियत मिली और उन्होंने गंरलपूर में श्रीव-शिक्षा के शिक्षों के लिए विवालय संस दिया । जब मुक्को विशालव खुलने का समाचार मालूम हन्ना तो शिक्षा पाने के लिए भेज दिया और वे तीन माह में वहाँ बी सव पदांत्यों की जानकारी हासिल कर के लीट आये। माई धनराज ने उसी के साम रक्षाउदिंग की शिक्षा ले ली, यह अच्छा ही हुआ। मैंने देला कि उनकी रक्षाउदिंग की शिक्षा भी हमारे काम में सहायक होगी। मैंने पिते हो एक पा में लिला या कि केवल अच्छर-आन से ही शिजा का काम पूरा हो जाता है, इस पर मैंने कमी विश्वास नहीं किया। शिक्षा के साम सफाई और व्यवस्था के साम रहना, पर और

का संघटन कर रहे थे ) को गोरस्त्रपुर माएडे साहब के विद्यालय में

समय ग्राम-सेवा की श्रीर

२६६

गाँव को साफ रखना, सम्मिलत जीवन व्यतीत करना, स्वावलवन की इन्त रखना थ्रीर खारक में मेल थ्रीर सहयोग करना ध्रमर हम नहीं कर सकते हैं नो पेवल क्ष्रचर-चान कर के उनके जीवन में क्या परिवर्तन ला सकते हैं है खतः चनराजपुत के स्वाउदिंग के बान का हम लोगों ने फायरा उठाने की क्षांच्या की। सन ने परिवर्त

स्वाविध्य का इस रात्रि-पाटशाला के शिल्हा को ही शिल्हा देने बारम्म में लग गये। वे रात्रि को पाटशाला में पढ़ाते थे, श्रीर दिन को १० यजे से ४ यजे तक आक्षम में श्राकर प्रीट शिल्हा और स्वाविध्य होते होते हो उत्तकों हम मारह आहर वो पदित के अलावा गाँव की समस्वाओं के विध्य पर भी शिला देते रहे। स्वाविध्य और देशवी गांना भी विखाते थें। तीन मास शिला के याद खेत काटो और वोचे का भीसम आ

तान मार्च । एका पान क बाद स्तत काटने और बोने का मोसम आ काने में शिवारों को दिन में पुरस्तन नहीं मिलती थी और हमने में शिवार पेन्ट बन्द कर दिया ! हो, में एक बात लिखाना मूल गया ! हमने उनको कातने धुनने की मी शिवार हे ही थी और स्वावलानी बनाने के लिए सप्ताह में २००० गज स्ता कातना भी श्रीनवार्य कर दिया था !

इस प्रकार रात्रि-पाठशालाश्ची को इम धीरे-घीरे श्रधिक संगटित श्चीर व्यवस्थित करने लगे श्चीर इस पेन्द्र की मार्कत गाँव की दूसरी. समस्यात्रों को इल करने की योजनाएँ बनाने लगे। इस दिशा में सफलता भी मिलने लगी।

जब राजि पाठशाला के शिवाकों ने ग्रीड शिवा के तरीकों को समाफ लिया तब विश्वेष प्रकार की माम-तमस्वायों के प्रस्पवन के जनका हिकिया विस्ता हुआ तथा उनका बीरिक विकास में का उहा। तब वे पाठशालाम्नों को आधिक सीप्ता और उत्ताह के साथ चलाने लगे। किर भी हमारी दृष्टि में उनमें बहुत कुछ कभी रह गई थी। खात कर व्यवस्थित जीवन पालन करने के प्रति उनको हमने वार में भी उदाशीन ही पाया। जब तक घिलक खुद रन बातों का पालन नहीं करेगा तब तक बह पाठशाला के विद्यार्थियों को क्या वतायेगा है हम लोग भी तीन महीना की ट्रेनिंग में इस दिशा में उत्तरे अस्टर खाद मंस्कार पेटा करने में असम्पर्ध रहे। खातः भैंने यह जरूरी समझ कि शिवाकों को २४ थंटा अपने शिवार में रख कर कुछ दिन शिवार वी जाम।

शिक्षा वी जान।

शेवी के काम की भीड़ खतम हो जाने के बाद हम लोग शिक्षण्यशिविद खोलने का प्रच्छा मौका जान कर उस खोर विचार करने
सों। मैंने तुमकी पदिले लिखा था कि हमारी ग्राम-तेवा का हर एक
कार्यक्रम प्रामवाधियों को स्वायक्षणी समाज-स्वना
स्वावकार्या की छोर ले जाने का होना चाहिए। इसलिए
समाज-स्वना भुक्तको हमेशा चिता रहती थी कि हम जो डुख साज-स्वना भुक्तको हमेशा चिता रहती थी कि हम जो डुख साज-स्वा भुक्तको हमेशा चिता रहती थी कि हम जो डुख साज-स्वा भुक्तको हमेशा चिता रहती थी कि हम जो डुख में महान के खालिशी उद्देश में किसी न किसी छांथ में सहायक हो। खार हम वाहर से कुछ खार्थिक सहतियते पेशा मी कर दें या बाहर से संध्यन करने के लिए सेवकों को मेमें तो उसका भी ऐसा स्वा होना चाहिए कि गाँव के उत्तर यह प्रमाव पड़ता रहे कि समारी यह मदद खरसायों है खोर खन्त में सारी व्यवस्था उनको हो करनी है। इसी हाईकोज़ को सामने रख कर मैने शिक्षा-शिविद वैसे वे पत्रहाते या परीशान नहीं होते। बात तो कुछ श्रौर ही है। हम गौंप में जाते हैं; उनकी वार्तों को ग्रश्नदा से देखते हैं; उनके तरीकों के प्रति नाक-भी तिकोड़ते हैं और उपदेशक बृत्ति से उनको कहने लगते हैं-"तुम्हारी यह बात ज़राव है, वह बात खराब है उमको वैसा करना चाहिए, तुमको ऐसा करना चाहिए।" श्रीर यह स्य कहकर बारस चले छाते हैं। तमाशा यह है कि उनकी ज़िन्दगी की तन्दीलियों की बाबत जो उपदेश करते हैं उसका अपर विश्लेषण करके देखा जाय ता माजूम होगा कि हमारे अपने जीवन के तरीके की नकल उनके जीवन के सुधार में विरोग सहायक नहीं होगी। यही कारण है कि वे हमारे बताये हुए तरीके से बदलना नहीं चाहते हैं। सेवक-शिक्तण-शिविर ढाई महीने तक रक्खा गया । उसमें स्काउ-टिंग, चर्या, भेला वेस्ट ग्रादि का बनना, ग्रनुशासन, सफ़ाई ग्रीर सदयोग से रहना इत्यादि वातों की शिक्षा दी गई। जो ब्रादत शिविर में डाली गईं, उसको कायम रखने के लिए इम लोग उनके घरों में पहुँचा करते ये क्योंकि अगर शिद्धक के जीवन तथा रहन सहन में स्पार्या परिवर्तन हो सका तो राजि पाठशाला के शिक्षावियों के जीवन में भी उसका श्रवर पड़े विना नहीं रह सपेगा। इस प्रकार राविपादशाला खौर स्काउटिंग की मार्फत वाम-सेवा श्रीर संपटनंकी दिशा में एक कदम श्रीर बढ़ सके। धीरे-धीरे हम लोगों ने शत्रिपाटशाला के शिज्कों की ग्रामोद्योग की किसी न किसी दस्तकारी में शिक्षा लोने के लिए प्रोत्साहित किया श्रीर उनमें श्राध से श्रधिक नौजवान दिन में ग्रामीयीग विद्यालय में श्राकर शिका भी लेने लगे। उद्योग की मार्फत ब्राम संगठन की कल्पना की वाबत मैं

पहिले ही लिख जुका हूं। उस दिशा में हमने क्या-क्या प्रयोग किया स्त्रीर व्यावहारिक रूप से किस तरह उस दिशा में स्त्रागे बढ़ने का प्रयत्न

गौंव के लोग शहरी बातावरण में कुछ श्रमुविधा नरूर श्रमुभव करते हैं, लेकिन हम लोग जैने गाँव के बातावरण से घवराते हैं किया इसकी वार्वत भविष्य में फिर कभी लिख्ँगा। श्राज समय श्रिषिक हो गया इसलिए पत्र यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।

#### [ \*\* ]

## सरकार की सहायता का असर

. १६—८८—४६ इधर कई दिनों से पत्र नहीं लिख सका । इसका कारण वहीं है— छुटने की इलचल ।

ग्रान सुनह का दरय खास तीर से देखने लायक था क्योंकि ग्राम के श्रखनार में होम मेहनर साहन का एलान निकलने वाला था। बहुत समेरे हैं हर एक नैरिक के लोग इस ग्राचा से नैठे हुए वे कि प्रमी खनर निजेगी कि सन लोग कल-परसों तक द्वुट नावेंगे। ग्रखनार ग्राते ही ऐसी जीना-भरारी हुई कि वह दर्य देखने ही लायक शा। लेकिन पंद्रह मिनट के श्रन्दर सारी नैरिकों में ऐसा सनारा छुंगा

कि मानों किसी ने सम्मोहन फूँक दिया हो। मैक्सवेल साइत्र का वयान सुनकर जल्दी छूटने से लोग एकदम निराश हो गये। मैंने मी

इस शांति का मौका पांकर पत्र लिखना शुरू कर दिया !

विञ्जले पत्र में मैंने रात्रियाठसाला का संपरन और शिज्जों की शिजा के लिए शिक्षण-शिविर सांलने की बावत लिलांचा। मेरा विचार था कि शिवर के खतम ही जाने के बाद शिज्ज के प्रति ध्यान देकर उनके घर का पहिले सुधार करूँगा, किर धोरे-धोरे विचालय के दूसरे परों का सुधार होता जायगा। क्योंकि मुक्तको मय था कि क्रमर

पूरित पत्ति का तुसार होता जायता। विश्वाक तुस्तका विषया। क्या प्रीयक्षेत्रे के पर के प्रति हम खास थ्यान नहीं देत हैं तो शिविर में रह कर वे जो कुत्र स्कार्द, अनुशासन, व्यवस्था, सहयोग और कला की शिता पा चुके हैं वर के खासुमयहल में सब कुत्र मुल जायेंगे। लेकिन एक महीने में ही पकड़ा गया। मेरे पकड़ जाने के कारण वह काम हो नहीं सका। भाई धनराज पुरी जितना कर सकते ये उतना चलाते रहे। पाठ्याता का भी काम चलता रहा।

देशत के संघटन की वावत में करीब करीब एव कुछ लिख सुरा। वैसे तो पंचायती की मार्फत गाँव के छुँची की मरम्मत करना, सड़के बीक कराना आदि छोटे छोटे बहुत में काम साग-साग होते ही रहे। विराज्य निवन के अजना के अनुनार अब तक हम राविगाउराला के संदिविधित के सिंदि कि साम के सिंदि के सिंदि कि साम के सिंदि के सिंदि कि साम के सिंदि कि साम के सिंदि कि साम के सिंदि कि साम के सिंद के सि

रुपा पर वाक्यक अपना रवस्त पर नहा पहुचा। इरुका वावव म किर लिल्हुँगा। आज पिकुने दो वर्ष में रेन्द्रीय आश्रम की किछ प्रकार मर्मात हुई उस पर कुछ लिखना चाहता हूं। वैसे तो कताई-सुनाई बुनाई और लकड़ी का कार्य क्षियाने का

कार्य-कम राल डेढ़ साल मे चन्न रहा या श्रीर धीरे-घीरे काग्रज का काम भी योड़ा-यहुत शुरू हो गया था । लेकिन कांग्रेस के पद प्रहरण करने पर श्रामोद्योग विद्यालय की प्रमूख योजना स सम्पर्ध भामोद्योग लिए समूख घन मिल गया । १८ नवम्बर सन् ३८ विद्यालय की को हमने समूख आमोद्योग विद्यालय कायम कर स्थापना दिया। इससे इमारी योजना को अस्टी से श्रच्छी प्रशति मिल गईं। जो काम हम पौच-छ; साल में

स्थापना दिया। इससे हमारी यांजना को अल्टी से अच्छी
अगिति मिल गई। जो काम हम पाँच-छः साल में
कर सकते ये यह एक ही साल में हो गया। सन् १८ के नवस्वर में
तेकर सन् १६ के आलित तक आनम में एक विराट चहल-पहल होनी
रेही। हम एक जंगल में पड़े हुए ये। जिनने लीग ये उनके रहने
के लिए सुष्टेक्ल से काजी जगह थी। एकाएक ७५ विचार्या, यिक्क
और दूधरे कार्यकर्या मिलाकर जानम की आगादी सवा सी के करीव
हो गई। इतने लोगों का निवास-स्थान, उदोग के सब विमागों के लिए
मकान, बीहार और कच्चे माल की व्यवस्था सब कुछ इसी वर्ष के

लिए यह सारी व्यवस्था करने में हमारे सभी कार्यकर्ताओं को रातदिन एक कर देनापड़ा। साथ ही कार्यकर्त्ताशिद्धाण का काम भी जारी रखना था। ग्राश्रम के खादी विभाग से और मस्कारी विभागों से कार्य-कर्त्तात्रों की माँग हमेशा वनी रहती थी। कोई विद्यार्थी श्रगर थोड़ा बहुत काम चलाने लायक काम सीख लेता था तो तकाजा के कारण उसे कच्ची हालत मे ही भेज देना पड़ता या ऋौर खाली जगह नये विद्यार्थियों को भरना पड़ता था। ऐसी परिश्यित में इम ग्राश्रम की किसी किस्म की भीतरी व्यवस्था नहीं कर पाते थे। बल्कि पहले की

ग्रन्दर करनी थी । शहर होता तो काम कुछ ग्रासान हो जाता । लेकिन रगीयां कितना श्रन्दर का गाँव है, इसे तुमने देख ही लिया है। इस-

व्यवस्था ऋौर नियमित ऋाश्रम जीवन में भी गड़बड़ी पैदा हो गई। इसी कारण विविध विषयों की शिक्षा के लिए भी हम कोई निश्चित पाठ्यक्रम ठिकाने से नहीं बना सके। परिस्थिति को देखते हुए रोज़ कामचलाऊ पाठ्यकम बना के उन को शिहा देते रहे। ऐसी दिशा में आश्रम की व्यवस्था और आश्रम-

जीवन में बहुत कुछ डिलाई आ गई। लेकिन ऐसी परिस्थित में ऐसा होना श्रनिवार्य समभ कर मैंने विद्यालय को काममान बनाने में ही सारी शक्ति लगा दी क्योंकि मुक्तको विश्वास था कि अगर सरकारी मदद का फायदा लेकर विद्यालय को ऋपने मन-मुताबिक बना लें ती फिर इन गड़बड़ियों को छ: महीना या साल भर में ठीक कर लूँ गा;

लेकिन अगर इम परिस्थित का आयदा नहीं उठाते हैं तो मुभको श्रपनी कव्पित योजना का सूत्रपात करने में ही वर्षा लग जायेंगे। सर्कारी साधन एक साथ मिल जाने से और जल्दी से बहुत ज्यादे काम कर लेने का बोक्त पड़ जाने से एक नुकसान किताइयों और और हुआ । उसने हमें ख़र्चे के मामले में ईंड

त्रु टियाँ लापरवाह कर दिया । अगर हम धीरे-घीरे चल पाते तो समय जरूर लगता पर लोगों में सस्ते में काम चलाने को ख़ादत बनी रहती चाहे वे काम सरकारी पैसे ते क्यों न करते लेकिन एक दम से इतने काम कां व्यवस्था करने में उस खोर समयान होना सम्भव नहीं हो सका। खर्चे के इस उदार तरीके ने

हमारे काम में कुछ दूसरी खरावियाँ भी पहुँचाईं।

मेंने तमको किसी पत्र में लिखा था कि ग्रागर हमकी व्यापक रूप ते प्राम-सेवा का काम करना है तो हम इमेशा वाहर के साधन से नहीं कर सकते, वरिक बाबी ए जनता की उनकी शक्ति ब्रीर साधन का परिचय कराकर उन्हीं से श्रपना संघटन कराना है। चर्ला, ग्रामो-योग, खेती की उन्नति के तरीके बताकर उनके साधनों के बढ़ाने का मयल हम झस्त करते रहेंगे परन्तु हमको उनका सार्त संघटन उनके ही सायन से ग्रीर उन्हीं से कराना है। बापू जी कहते हैं कि यदि हमने ठीक भावना से चर्ला चला लिया ग्रीर भारत के सात लाख ्रप्रामों में स्वनात्मक कार्यपूरा कर लियातो विना सत्याग्रह केही इमको स्वराज्य मिल जायगा । क्योंकि वार्यू जी के रामराज्य का ग्राशय समाज की शासनहीन श्रीर शांतिमय व्यवस्था से ही तो है। ग्रगर इमारी ग्राम-सेवा व ग्राम-मंघटन इसी ग्रादर्श की ग्रोर ले जाने का ही लक्ष्य रखता है, तो हमारा कोई भी कार्यक्रम होगा वह प्राम-वातीको सर्वांगीण स्वाब्लम्बन की स्रोर ही ले जाने की दिशा में दोना चाहिए। श्रमर वाहर से किसी किस्म की मदद होती है तो उस मदद के साथ हमारा यह दृष्टिकी सु सदा जाएत रहना चाहिए कि ये बाहरी सहायनाएँ आज की असहाय परिस्थिति में ऋस्थायी व्यवस्था है। एकाएक इतने बढ़े पैमाने पर सरकारी मदद से आश्रम के धी र्षंपटन को देखकर गरीव ग्रामवासियों का चकाचींथ होना स्वामाविक गा। स्मायलम्बन की दिशा में इम उनके अन्दर अब तक जो कुछ मी भावना पैदा कर पाये थे असमें दिलाई दिलाई देने लगी श्रीर श्रय वे हर बात में सहायता की श्रयेचा करने लगे। श्रदा तो वे श्रव भी करते थे। लेकिन अदा में अर पहले जैसा सारिवक प्रेम-भाव न

होकर उसमें राजधिक सम्मान की इस्ति श्राने लगी। कुछ तो कांध्रेस का मंत्रियद होने से यह हुआ श्रीर श्रामर श्राश्रम के विचालय को सरकारी धन नहीं मिलता, तो भी होता लेकिन बहुत श्रीस में तो पैसे की सहुलियत श्रीर हमारी उदारता से खर्च करने के कारण हुआ, ऐसा कहना होगा।

इस प्रकार एक ख्रोर खरार हम अपनी कल्पित योजना की दिशा में आगे बढ़े तो इस भावना की दिशा में कुछ पीछे भी हरे, लेकिन मैंने देखा कि कुल मीज़ान में हम खारो ही रहे। क्योंकि दूसरे वर्ष से हम परिस्थिति सुधारने में लगे तो वह धीरे-धीरे सुधरती ही गई।

दूसरे सालंकी वात दूसरे दिन लिल्ह्रॅगा। आज अव विदार्घ लेता हैं।

[ ४५.]

## याजना को सही दिशा में

२०—११—४१ -

मालूम नहीं, कल का पत्र पड़कर तुम पर क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि ग्राम तीर से जो मित्र हमारे काम से चहानुभूति रखते हैं वे इस प्रकार की परिस्थिति से घवड़ाते हैं। कहते हैं, तुमने सरकारी मदद लेकर यह क्या मुचीवत मोल ली। इस विराट रूप ने तुम्हारे ग्रास्तों मक्वर को ही ज़त्म कर दिया। तुम ग्रामी चींड़ भी खी बैठे। शायद तुमको भी ऐसा ख्याल हो। लेकिन क्या ग्रामीयोग बैठे। शायद तुमको भी ऐसा ख्याल हो। लेकिन क्या ग्रामीयोग

वठ । आपर अभाग ना प्या ख्याला हा। लाइन वया अभागाना विद्यालय की स्थापना करने से हम अपनी योजना या लहप से अलगे हो। गये १ या उसे किसी प्रकार का तुकसान यहुँचा। कपरी हंग से तो यह जरूर मालूम होता है कि हम पीछे हुटै। तात्कालिक हानि अवस्य कुछ दिलाई पड़ती है लेकिन हकीकत यह है कि जहाँ हम

समग्र ग्राम-सेवा की खोर

परिस्पितयों से लाभ ही होता है। स्यायी-हानि की तो मुक्तको कोई गुंजाहश नहीं दिखाई देती।

इसलिए मेरे पिछुले पत्र की बताई हुई परिस्थिति को देलकर मेरे तमाम मित्रों के घवड़ा जाने पर भी मैं पवड़ाया नहीं । ही, परिस्थिति को फिर से अपने दर्रे पर लाया जाय, इसकी चिन्ता मुम्की हमेशा रही और दूवरे साल मैंने अपना प्यान इसी और लगाना शुरू किया। इस काम के लिए मुक्को खास सहुलियत भी थी। यदिवि में अपनी

निजी घारखा छोर अनुभव के अनुसार ही छपनी योजना वनाता था छोर उसका प्रयोग करता था फिर भी यह गांधी आश्रम का ही एक हिस्सा था। इसकिर सेगाइने के लिए चाहे में खरेला ही था लेकिन प्रधारने के लिए तो इस कहैं वाभी थे। खोर, इस दिशा में इसकी सम्प्रकुं-रूप से मदद मिलती रहीं।

इस प्रकार इमने सन् ४० के साल भर में विद्यालय का निश्चत पाड्य-कम ठीक कर लिया। हिताव-किताव का तरीका भी संगल लिया और साधारण व्यवस्था भी डरें पर आ गई। आअम जीवन सम्पूर्णरूप से सन्तोपजनक तो नहीं हो सका लेकिन सन् २६ की परिस्थित को हमने सँमाल ही लिया। गांव के लोगों के दक्षिशेश में भी परिवर्षन होने लगा। हमने किस प्रकार पंचायतों का संस्टन किया, चर्ले का प्रचार किया और पंचायत की मार्फत रात्रि-पाडशाला,

शिच्या-शिवित आदि का संगठन करके आसीए जनता में स्वाव-लम्बन की भावना पैदा करने की कीशिया की, इसकी बायत परिसे पत्रों में लिख ही चुका हूँ।

सन् ४० में हमने अपनी प्राम-संघटन की योजना के लिए एक दूसरा क़दम भी उठा लिया। आश्रम के चारों ऋोर के देहातों में से

्रें रजी ४ तथा मिडिल पास नौजवानों को कागृह प्रकृपग चौर वनाना सिखाकर अपने-अपने गाँव मे उद्योग-वेन्द्र

यक पर्या चार वनाना सिखांकर श्रापन-श्रपन गांव म उदाश-पर्यः की स्थापना के उद्देश्य से इमने श्राश्रम के विद्यालय में उन्हें भरती कर लिया। बाद को सन् ४१ के जनवरी महीने में हमने उन नीजवानों से उद्योग-बेन्द्र उनके आमों में खुजवा दिये। हरू प्रकार सन् ४० के खनम होते होते सन् २६ में एकाएक भीड़ होने के कारण जो गड़वड़ी पेदा हो गई थी उसे हमने बहुत कुल नैमाल लिया। साथ ही अपनी श्रतिम योजना के अनुसार देहातों, में उद्योग पेन्द्र-स्थाना की शिक्षा में एक कृदम आयो बढ़ सके। श्रव हमारे सामने श्रमले साल के लिए नीचे लिखी हुई समस्याओं का हल करना बाही रह गया:—

़ १—विद्यालय को स्वावलम्बी कैसे बनाया जाय निससे बिना बाहरी सहायता के भी काम चलता रहे।

र—मामोत्यान के काम में पंचायतों को स्वावलम्यी वनाना छीर विन नीजवानों से हम उद्योग-केन्द्र खुलवा रहे थे उनको मामोत्यान कार्य में दिलचस्ती दिलाकर पंचायतों को महायता पहुँचाना ।

३---ग्राश्रम-ग्रादर्श ग्रीर जीवन में सुधार करना ।

इन दिनों में सरकारी प्राम-सुधार के काम से लुट्टी पर गया था। इलिल में ने उपर जिल्ली हुई तीन समस्यात्री को इल करने में अपना प्यान लगा दिया। में प्राप्त करता था कि राल भर दे इस दिया में कामगावी हासिल कर सक्गा। सन् ३८० दे के नवम्बर में कब प्राप्त खोग दिवालय की स्थापना कर रहा था तो में मित्रों के कह रहा था कि यह भी मेरी एक पंचवर्षीय योजना है क्यों कि में समझता था कि तीन साल में नियालय का रूप ठीक हो जाने पर वाकी रो साल में प्राप्त मोन मेर्टि के साम कर प्राप्त का का का कि साल में प्राप्त होने के सह का मार्क रापत होने के सह का मार्क रापत हो कि साम कर हो कि साम कर हो कि साम कर हो हो ना साम कर हो हो साम कर हो हो साम हो साम हो साम हो सिला। में खेल आ गया। लेकिन एक संस्था का अंग होने से यह काम तो जलता हो रहा। अब आअम की ओर से विचन माई रखीवों का का म्ला रहे हैं।

हमारे इस साल थे काम में एक सुविधा और मिल गई। सरकार ने अब मदद देने से इनकार कर दिया। जो रंवाबलम्बन और आश्रम जीवन में आदर्श की भावना को ठीक करने में हम अभी लगे ही वे उस और चलने में यह सरकारी इमदाद निकल जाने से लाग ही हुआ। आश्रमवाश्री जो काम साल दो साल में कर पाते वह लगा अव फीरन होने लगा। गांव के लोग भी अब ज्यादा मुस्तेदी से आल-में मेर की और जा रहे हैं। इसकी लबर मुफ्तको लेल में मिल रही है। अतः तीसरे साल का काम भी अब पूरा ही होना चाहता है। जिस समय हम मामोचोंग की और बड़ रहे थे उस समय सरकारी इमदाद ने हमारी गति तेज कर दी थी और आज जब इसने अपने आदर्श को होग पर लाना शुरू किया तो इमदाद बंद करके सरकार ने हमारे काम को फिरसे तेज कर दिया। अब देखना है, आगो के दी साल में हमारी योजना अपने स्थान पर पहुँचती है या नहीं। सब देखन है हमारे साम को फिरसे तेज कर दिया। यब देखना है, आगो के दी साल में हमारी योजना अपने स्थान पर पहुँचती है या नहीं। सब देखन हम हम ही। सब

आश्रम के इस उतार चढ़ाव से यह स्पष्ट होता है कि प्राप्त सेवा श्री ताल्कालिक कठिनाई से पवड़ाना नहीं चाहिए। केवल यह देलना चाहिए कि अपने लद्द्य की और अपना क्ल स्पिर है या नहीं। मच परिस्पितियों से लाम उठाना चाहिए और अपने उद्देश और आदर्श को कायम स्वते हुए जिल प्रकार भी मिल सके मदद और सहयोग लेना चाहिए।

चली, अब आश्रम को कहानी खतम हो गई। जेल में बैठकर आगो का कायकम सीचता रहता हूं। यिश्रली ग़लतियों और परि-रियतियों पर दिचार कर रहा हूं, और जो कुछ समफ में आता हैं विचित्र माई और कर्यमाई को लिखना रहता हूं। दुम्हारे पास ती मैंने सारा महामारत ही लिख बाला। अब बहुत हो गया। पत्र यहीं समाद करता हूं। नमस्कार।

#### [४६] स्त्री-जाति और समाज

₹**५** — ₹ ₹ — **४** ₹

उस दिन जो पत्र मैंने लिखा या उसमें आश्रम की वाबत मेरे जेल आने तक की तभी वार्त आगई हैं, यह सोवकर ४.५ दिन तक रित मैंने कुछ नहीं लिखा। आज एकाएक याद आगा कि एक बात तो लिखी ही नहीं। वैते तो सरकारी आम-पुभार नहकमा की मारक मेंने दो साल तक देवावाद जिला में काम करने में जो कुछ अदमव किया उसे तिर कभी लिखने की सोच रहा था। लेकिन आश्रम से अग्र-सेवा करने में जी कुछ अदमव किया उसे तिर कभी लिखने की सोच रहा था। लेकिन आश्रम से अग्र-सेवा करने में लिखा की शिद्धा के सम्बन्ध में भी मैंने कुछ काम किया था। उसकी वावत आगत लिएकर आम सुभार महक्ता की कहानी भविष्य के लिए छोड़ देता हूँ। जिल्ली की कहानी ही मूल गया, इसने द्वामको दुरा लगता होगा, लेकिन उसर का सितसिला ही ऐसा या कि इसका दिक बीच में कही आतता ही नहीं था।

जब में सम् १६२६ में टाँडा के देशत में घूमता था उन दिनों चमारों और कुमिंगों की जियों की बावत में वो कुछ अप्ययन कर सका था, यह प्रमकों लिख ही चुका हूँ। जब इस राशीबाँ आर्थ कर समाथा में सह जा। राशीबाँ गाँव के लोगों का सम्बन्ध तो पर के विचा हो गया था। पीर भीरे दूसरे गाँवों के लोगों का सम्बन्ध तो पर के विचा हो गया था। पीर भीरे दूसरे गाँवों के लोगों के सम्बन्ध वहना ही गया। मेरे होम्योंपिक इलाज की वावत काकी दूर तक योहरत हो गई थी। इलाज के लिए लोग आक्षम में मीड़ लगाये रहते थे। प्रति दिन ५० से ७५ तक रोगियों में भी संस्था हो जाती थी। वो लोग इसते इलाज कराने जाती कराने ज्यादात हो और वाल रोग के रोगी होने थे। जी रोगियों में माम स्था उच्च अंखी की थी। इसलिए इनके इलाज के वारते हरते विस्त प्रकार के लोगे हें थी। इसलिए इनके इलाज के वारते हरते प्रकार के लोगे हें थी। इसलिए इनके इलाज के वारते हरते प्रकार के लोगे के परो के लोगे हरते हरता के वारते हर

इलाज के सिलविले से ब्रौर फिर वाद को चर्खा विद्यालय के जरिये कियों से हम लोगों का परिचय काफी हो गया।

टांडा फे इलाके के कुमियों की खियों ही शारीरिक और नैतिक स्कृतियों को देखकर, उनकी घर-गृहस्थी के मामले में भीतरी और बाहरी दिलचस्पी तथा पुरुषों से प्रत्येक काम में सहयोग की वृत्तियों को देखकर देहाती दिवनों के प्रति मेरी जो भावना थी, रखींवों के आवनास की उच्च श्रीय्यों की क्रियों से मिलकर उनमें अन्तर अकर पढ़ गया। की जाति इतनी काहिल होती है, इसका अन्दाज सकर पहिले नहीं था। इनमें न तो कुमियों—जैसी शारीरिक शक्ति हैं। न नैतिक बल ही। इनके घरों में सफाई की कमी दिखलाई देती है। अगर किसी पर में एक ही की है और बह की

आगर किसी पर में एक ही स्त्री है आगेर बढ़ की कुँचे और बीचे काफी उम्र बाली है, तो उसके पर में सफाई भी सर्मकी हित्रसों देखने को मिलती है और परिश्रम की भावना भी

 प्रति मी विशेष प्यान नहीं दे पातीं। इस श्रेष्ठी में मैंने देखा है। कि माताएँ सुबह उठ कर छोटे बच्चों को बिना शौचादि कराये बड़े बच्चों के कर्ये पर लाद कर बाहर कर देती हैं। किर निश्चित हुंकर श्रमने कमरे में शीशा तेल श्रादि श्रंगर के साधन निकाल कर परटा मर श्रमने सबाने में सर्गेगी। चाहे बच्चों के नाक और श्रीक के

कीचड़ में मनिखयाँ मिन-भन करता रहें लेकिन विशास और माता का साज-साज पूरा होना जरूरी है। इस पतन की और कहिली और विलास के कारण चारों छोर, पर-पर

श्रनीति श्रीर दुर्नाति फैल गई। इस भीपण दुर्नाति का सास कारण एक श्रीर है। वह हे भयंकर सामाजिक श्रनमेल-विवाह। बाह्यण श्रीर स्विभी में, लास तीर से बाह्यणों में १६-१७ श्रीर कभी २०-२० साल की लड़कियों से १०, १२, १४ साल के लड़कि से विवाह सम्बन्ध कर दिया जाता है। ऐसी हालत में विवाह फे थाद लड़कियों के लिए नीति की मर्यादा कारम स्वना सुष्टिकत हो जाता है श्रीर जन परम्परा से ऐसी प्रधा चलती है तो समाज में इस स्वंकर दुर्नीति की श्राम यात समफ कर लोग कुछ ख्याल भी नहीं करते हैं। धीरे-घीर श्राल गोग इतना व्यापक हो गया है कि यह समाज की नस-तर में युत्त गया है। इस लोग जब वरायर इसके विवद समाज की नस-तर में युत्त गया है। हम लोग जब वरायर इसके विवद समाज कर तहें हैं लो लोग महरप्रक करते हैं, गलती भी मानते हैं लेकिन ज्यवहार में बढ़ी करते हैं जो होता रहा है।

हर प्रकार उच्च वर्श के समाज में हर प्रकार की स्तरावियों यहुँच जाने से सारी जनता में लड़ाई-फागड़े की प्रश्ति वर कर गई है। . मैं पहिले पत्रों में लिख चुका हूँ कि चैदातों में लियाँ हो संसार

. म पहिल पत्रा मनलस्य चुका हूं कि दहाता म किया ही स्सार व्यीर ममाज की व्यवस्थापिका होती हैं। जिस घर में ज़ियाँ नेकार होती हैं उस घर में चाहे जितनी क्यामदनी हो वह

पृष्टलक्सी से उजह अता है और जिस पर की की सुप्रहिणी विदिका दोती है यह घर चोटे जितना गरीब हो यन जाता

समय ग्राम-सेवा की ग्रोर

क्रियों की यह भयावह स्थित देख कर मै परीशान होता था।

यह ठीक है कि मैं कभी सफल नहीं हो सका। हमारे राधी इसमें सहयोग नहीं देते थे। इसके खिलाफ रहते थे। लेकिन मैंन कमी निराश होना था श्रौर न कमी कोशिश से चूंकता था। मेरे साथी श्राज तक इस मामले में मुक्तसे सहमत नहीं हो सके। बहत से मित्र तो कहते हैं-"इस मामले में तुम विलायनी ख्वाल रखते हो । हमारा भारतीय समाज, विशेषतया हिन्दू समाज, इस बात को नहीं पसन्द कर सकता।" लेकिन भाई, मैं न कभी विलायन गया, न कभी विलायनी साहित्य ही पड़ा। में तो जानता हूँ कि हमारे भारत में न्द्रियों की सहपर्मिखी भी कहते हैं। मैं तो यही जानता हूं कि भारत-मूर्मि में विना पत्री के कोई यह नहीं हो सकता। में तो गुरुदेव ने चित्रांगदा की ज़्यानी भारतीय स्त्री का जो आदर्श सुनाया उसी को मानता है।

> पूजा कर राखींबे मायाय से छा छामि, नहः अबहेला करि पृथिया रासिवे पाँछे, में ग्रां श्रामि नह । यदि पाश्वें रापि, मोरे संकटरे पर्धे दुमइ चिन्तार। यदि श्राचा दाश्रो, यदि श्रनुमति करी, कटिन बत रे तब सदाब हुईते, मदि मुरी दुने मोरे करो महचरी, द्यामार पा**र्**वे परिचय।"

इसी भारत-रमणी ने तो कहा था-

है। तभी तो हमारे देश में लोगों ने नारी जाति को देवी कहा है,

२⊏२

घर की स्त्रीको ग्रहलङ्मी कहाई लेकिन आरज तो वेदेवियाँ और

गृहलिक्ष्मियाँ घर उजाड़ने वाली भवानी माई हो रही हैं।

स्त्रियों में शिद्धा होनी चाहिये, इत्यादि वातों पर मैं हमेशा जोर देना

था । श्राश्रम में हमारे साथी लोग जब श्रपनी स्त्रियों को लाते थे तो में

इमेशा कोशिश करता या कि वे कुछ सीख लें; कुछ काम कर सर्कें।

यह तो मारत-रमणी का परिचय है। लेकिन जब आश्रम-जिसी युगावतार की क्रान्तिवासी प्रधार करने वाली क्रान्तिकारी संस्था के लोगों की लियों को "कठिन बत रे सहाय हइते" योग्य-शिद्धा की बात करना हास्यास्पद होता है तो तुम साधारण जनता से क्या उम्मीद कर सकती हो । आश्रम में मैं हमेशा स्त्री-सधार की बात करता था, श्रादर्श का ज्याल करके । लेकिन जब गाँव की मध्यम श्रेणी की हालत देखी तो स्तम्भित हो गया। मेरी समफ में नहीं ग्राया कि त्रगर स्त्री समाज ऐसा ही रहा तो ग्रामोत्यान होगा किथर से १ क्योंकि में इस बात का कावन था ही कि विना स्त्रियों के उठे कोई सामाजिक जीवन वन नहीं सकता है। श्रतः में इस बात की चिल्ला में लगा रहा कि किस प्रकार इनकी शिक्षाका इन्तजाम किया जाय लेकिन तत्काल कोई उपाय न देख कर इस दिशा में साधारण प्रचार से ही सन्तोप करनाथा।

याद में जब मैने ग्राम स्थार महकमा की जिम्मेदारी ली तो इस श्रोर कुछ व्यावहारिक प्रयोग करने की सुविधा मिल गई थी। श्रीर मैंने एक दम मौका से फायदा उठा कर इस दिशा में ब्यापक प्रयोग थेर लिए कटम उठा लिया था।

प्राम-मधार महकमा के जरिये स्त्री-सधार का काम करने में भी

मित्रों के संस्कार की कठिनाई का सामना करना पड़ा। लेकिन ईश्वर की कृपा से कुछ अमली प्रयोग इस दिशा में हो ही गया। इसकी भी कदानी काफी लम्बी-चौड़ी है। आज ग्ररू करूँगा तो खतम नहीं होगी। अतः यह कहानी भ्राज यहाँ ही इति करता हैं।

[ ४७ ]

# स्त्री-सधार की छोर

€—११<del>—</del>४१

परागें मेंने एक पत्र हिन्नथी की बाबत लिखा था। मैं जब खिल्में की बात मोचना था और कुछ नहीं कर पाता था तो कर्मो- क्यां है। जाता था। इन दिनों नो बेही सरकार की छोर से सामसुधार महकमा खुला लेकिन खाल भर तक कुछ निरुचत कार्यक्रम नहीं वन सका। फेज़ाबाद जिले की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर पड़ी, इसकी बाबत में पहिले ही लिख खुका हूँ। साल भर जब प्रान्तीय सरकार कार्यक्रम तब करती रही तब तक में भी छपने मन में बोजना बना रहा था। मैंने उस समय क्या-क्या थोचा छीर क्यां-क्या करते का मोका मुक्ते मिला, यह में बाद में लिल्हु गा। खाज तो केपल लियों की बाबत ही लिख्नु गा।

चन् १८ के गुरू में मुक्को जब प्राममुधार का काम मिला तो एक दम प्याल छाया कि अब मीका है कि अपनी योजना का प्रयोग पुरू कर हूँ। लेकिन व्यावहारिक रूप क्या होगा, इसकी करवना ठीक ती कर सिका एक बार कुछ की संपटनक्षियों नतीं करने की योजना बनाकर सरकार के पात मैजने की शोची लेकिन मुक्कों उसमें लगरा ही मालून हुआ। एक तो वाहर ने कोई अब्दे पर की आं अपनी गांव में काकर रहने लिए तैयार नहीं होगी और जो काकर रहने लिए तैयार नहीं होगी और जो काकर रहने लिए तैयार नहीं होगी और जो कि स्वाव को हिस्से के काम करने लायक नहीं होगा। किर मुक्क कोई निश्चित योजना नहीं दिलाई से लेकिन मैं विचार करता गया। इन्हीं दिनों आश्रम में गर्न-पुधार के लिए लोरों में कतिन वहल कोला गया। चर्मा मंग ने क्यान के लिए लोरों में कतिन वहल कोला गया। चर्मा मंग मंग कितनों वी मानहरी पेने करने वहरी हो गया हि गुरू कि किस मुक्दे। की समानहरी वेले के

ग्रकवरपुर में ब्राक्षम का एक वड़ा उत्पत्ति-केन्द्र है। पहले पहल ती मुक्त को श्रकबरपुर से ही गाँव का परिचय मिला। इस केन्द्र के स्त सुधारने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर पड़ी। मेरे दिमान में स्थी-सधार श्रान्दोलन चलाने की चिन्ता यी ही । मैं इन श्रियों से वार्ते करता था जिसमें देश-दुनियाँ की वार्ते ही ऋधिक होती थीं। मैंने सोचा, जन हम तीन श्राने मजदूरी देते हैं तो उनका व्यकायदा कैम्प क्यों न कर दें। उनके एक जगह बैठकर कातने पर हम उनको एक साथ बहुत कछ शिद्धा दे सकेंगे ग्रतः मैंने उनके लिए परिश्रमालय चलाने की योजना वनाई। इस ज़िले की कत्तिनों में तो मैं धन् १६२३ से ही काम करता था

दिशा में सोचने लायक श्रनुभव ही था। इस बार जो मैंने ६-७ माह में उनसे धनिष्ठता के साथ परिचय किया तो देखा कि पडी-लिखी न होने पर भी उनमें धारणा शक्ति बहुत है। वे बहुत जल्दी हित्रयों की श्रसोंस बातों को समभ सकती हैं। वैसे तो लड़कों से लड़-

लेकिन इस दृष्टिकोण से कभी अध्ययन करने की कीशिश मैंने नहीं की। उन दिनों इस लायक मुक्तमें न तो योग्यता ही थी श्रीर न इस

कियाँ अधिक तेज होती हैं इसका अनुभव मुभको ผ่มเอลเช้ पहले ही था। लेकिन वड़ो खियों का बौद्रिक विकास

बहुत ब्रासानी से किया जा सकता है, इसका प्रत्यन्त अनुभव हो गया। कत्तिनें ठेठ प्रामीण किसान के घर की होती हैं। ग्रगर उनमें इतनी सम्मायनाएँ हैं तो देहात की किसी भी श्रेणी की खियों को शिदा दी जासकती है।

मेंने संभावनाओं को तो देख लिया। कत्तिन विद्यालय एक या डेढ़ माह तक ही चलता था। यह कोई स्यायी व्यवस्था नहीं थी। इन क्लों की मार्फत कुछ स्थायी नतीजा निकलने की गुजाइश नहीं दिलाई देती थी । अतः मैं स्त्री-सुधार आन्दोलन को ज्यावहारिक रूप में लाने के विचार में लगा रहा। तीन जाने मज़दूरी होने से ग्रीर काँग्रेस

समग्र ग्राम-सेवा की ग्रोर

लगे। श्रक्षवरपुर में पूर्व विद्वह परगना की वाबत कभी मैंने हमकी लिला था। उस इलाके में मुबारकपुर हमारा खत-चेन्द्र था। उन दिनों मैं नसे होत्रों में चलां प्रचार के. लिए दौरा किया करता था। धरश-रवाबल बन के बिल प्रचा करता था। धरश-रवाबल बन के लिए खुन होर देता था। एक दिन में ने के लिए खुन होर देता था। एक दिन मैंने वहीं के लोगों से कहा कि श्राप के यहाँ के दिने नौजवान बेकार पड़े हैं। श्राप क्यों न इनको बुनाई सिखा दें श्रीर उनसे श्रमा स्वत दुनवानों। इस बात से वे सब उत्सादित हुए। श्रीर

मंत्रिमंडल हो जाने से चर्ले का प्रचार और संख्या भी खूब बढ़ने लगी। जिन चेत्रों में चर्खा नहीं चलता था उन चेत्रों में चर्खा-केन्द्र खोलने

कहने लगे कि खाप यहाँ बुगाई विधालय गांल दीजिए तो हम श्रपने लड़कों को बुगाई सिरा लेंग। मैंने उनसे कहा विलायत वाले तो सब हमाज़ाम कर ही गई हैं। खाप स्वराज्य के वाकर में क्यों पड़े। विधा-लय का प्रवन्ध भी तो श्राप हो को करना है। श्राम एक दिवालय के हमाज़ाम से पबहाते हैं नो सार्ग मुक्त का रम्ज़ाम फैस करोगे। हतनी बालें यतायर मैंने बायू जी को स्वावलिमिनी समाज-रेबना का श्रादर्श समझाया। इससे वे कुछ करने के लिए तैयार हो गये। उसी प्राम के एक नौजवान सामु होकर गांव के वाहर कुटीर बनाकर रहते ये। उन्होंने जिम्मेदारी भी ले ली। बहुत बहस के बाद यह तम हुआ कि वे विधालय के मकान श्रादि बनवायों । तालयं यह कि सार्थ करायां वे ही करें। बहिर १६ विदायों हो जाय तो हम श्राधम से करया छोर रिहक दे देंग। इन लोगों ने बहुत उत्साह दिख्लाया। एक बहुन बगुर महान बनवाया ७० एट समी कोटी, होनों श्रोर यो कोटरी श्रीर

व विचालय के मकान श्रादि वनवाय । तावय यह कि उत्तर श्री दे ही करें। यदि १६ विचार्यों हो आये तो हम श्राश्रम से करवा श्री हित्तक है हैंगे। इन लागों ने बहुत उत्तराह दिख्लाया। एक बहुत परा मकान वनवाया ७० एउट समी कोडी, होनों श्रोर दो कोडते श्रीर हामने उत्तरात। लागों ने विचालय के लिए जमीन भी काषी होएं दी। लाग गरीय ये लेकिन महनत करके १००१ ५० तीव से हामान श्रीर खनाज माँग कर इस हमारन को बना हाला। यद को यह स्वरत्या नहीं चल सकी। वे सममते वे कि सुनाई अस्त्री हा आपनी।

लेकिन उसमें नो साल भर लगता है। इसलिए साल भर के बाद विवालय चल नहीं सका। मैं गया तो शिद्धक बापस लेने के लिए वहीं। ये इनकार तो कर नहीं सकते थे। लेकिन बढ़ी के लोग कहने लगे—"इम लोगों ने इसको कायम करने में बहुत प्रमत्न किया है। अगर कोई ऐसा काम बताइए जिसे इस लोग चला सकें ब्रोर यह स्थान भी कुष्यम रहे।"

उन दिनों मेरे रिमाग में स्थी-सुधार आन्दोलन कैसे गुरू किया नात, इसी का विचार चलता था। मैंने एकाएक कह रिया कि— "आप पहीं अगर स्थी-सुधार फेन्द्र नता दें तो मैं अपना समय आपको एक एकें में उनको देहात की दिख्यों की वर्तमान और भूत-कालिक हास्तत बताकर कहा कि बिना इनकें सुधरे और बिना इनकें उठे देश उठ नहीं सकता। क्रियों के बिना सामाजिक जीवन नहीं वन एक्वा और सामाजिक जीवन तो ही राष्ट्रीय जीवन बतता है। गर्दा उठ प्राम तथा उसके ग्रास-पास ग्राम के खास-सांस कुछ लोग ये जिनके लिए पर्यों खनम करना एक महायाय मां और उनकें

ार्थ प्रस्तात करणा दूर महाना पा आ अर अर सिमा बिक जीवन हिंदान को मानने स्वरी । इस काषा निर्देशन योजना संभव नहीं का महाल । भेने दूसरे दिन सबेरे सात-सासकोगी में

प्रभा करने की कहा और उनके शांध विचार करके में अपना प्रसाव रक्षों, ऐसा कदा । क्योंकि में सममता या कि कियों के प्रीमाम की उपलात के लिए अधिक लोगों की उपमति कियों के प्रीमाम की उपलात के लिए अधिक लोगों की उपमति किया, ते दिल प्रमान को इसी चिन्ता में रहा कि यह काम केरे ही शवता है? कियों तो रहे आयांगी, गई। अतः पहले लड़कियों को लेकर ही काम ग्रुस्त करना है। उमको याद होगा, मैंने रास्ता में की-राखत के तिय प्रकत किया था। उस उपमय कहां भी गुलवदन बहिन रहती भी। उसने विद्यालय खुलवा दिया था। विकित यहां अध्यापका कहां से आयोगी, इत्लादि वातं सोच रहा

पड़ी हो तो उसी को शिला देकर उसी प्राम में ब्ली-सुभार पेन्द्र सीला जाय तभी यह योजना चल मकती है। गांव की वहू घर पर रहने से भू.७ दयया मासिक पारितोषिक से संतोष भी करेगी। खौर घर धी पर रहने के कारण उस स्त्री के संस्त्रण की चिन्ता हमको नहीं रहेगी। फिर क्रमशः उसी स्त्री का बौदिक विकास करके उस ग्राम के स्त्री सुधार

था। इस प्रकार विचार करते हुए मेरे ख्याल में यह बात ऋाई कि यदि गांव की वहुऋों में से ऐसी कोई मिल जाय, जो दर्जा ३-४ तक

우드도

समग्र ग्राम-सेवा की ग्रोर

पर क्रमशः उठा का ना ना का का प्रमुख कर कर ना कर कर ना कर का आरादोलन की संचालिका उसे बनाया जा सकेगा। इतने दिनों से जिस समस्या के समाया कि समाया कि समाया के समाया का समाया के समाया के समाया के समाया के समाया के समाया के समाया कर

कहते लगे—"श्रप्यापिका का इस्तज़ाम श्राय करें।" मैं ने उनसे श्रपना धारा विचार बताया। स्थानीय खियों की मार्फत ही यह काम हो सकता है, इस बात पर जीर दिया। गांव की बहुओं को बादर श्राने की सम्भावना की बादत वे शोच भी नहीं सकते थे। उपर श्रीपकृत उच्च वर्ध के लोग ही रहते हैं। यह का संस्कार इनमें हतना प्रस गया भा कि उनके लिए इस प्रकार का विचार करना भी सम्भव नहीं था, फिर भी इस पर विचार करने का उन्होंने बादा किया। भैंने यमुनाननर जी से ऐसी भी ही रोज कर के मुमको स्वयर देने को कहा श्री कहा कि समी

जी से ऐसी स्त्री की रोज करते मुम्कते खबर देने को कहा श्रीर करा कि श्रार स्त्री मिल जान श्रीर इस काम को करे तो में श्राधम से भू मालिक पुरस्कार मंत्र कर दूँगा। १०-१५ दिन में स्वामी जी का पत्र श्रापा कि उस गांव की एक बहुद वा प्रपाद है जो उस काम के लिए तैयार है। उसमें भ्रे के के बजाय ७) पुरस्कार मंजूर करने की भी प्रार्थना थी। मैंने ७) मंजूर करके उस गांव में लड़कियों का विद्यालय खोलकर गांव की खी-मुधार योजना के प्रयोग का श्रीगरोश कर दिया।

स्त्रियों की समस्या के समाधान का एक छोर ब्रॉर उसके प्रयोग का मौका मिल जाने से मैं इस प्रश्न पर जौरों से विचार करने लगा। मैंने सोचाकि इस तरह लड़कियों से शुरू करके स्त्रियों तक पहुँच सकेंगे। गांव के पर्देकी यह हालत थी कि जिस बहिन को हमने काम में लगा दिया था वह मुश्किल से ऋपने को पर्दे में ढक कर विद्यालय में हाजिर हो जाता थी। में जब कभी स्कूल जाता था तो बह घूँ घट काढ़ कर एक कोने की क्रोर मुँह करके बैठ जाती थी। मैं लड़कियों से बात करके ही पाठशाला के काम की प्रगति देख लौट श्राया करता था। धीरे-घीरे वहा की ग्रन्यापिका श्रीमती धर्मराजी वहिन विद्यालय की वायत मुफत्ते बाते भी करने लगीं। वाद को उस गांव की स्त्रियों में इत्छ दिलचस्पी क्राने लगी। एक बार जब मैंने उस गांव में म्बियों की सभाकी तो बहुत सी स्त्रिया द्या गईं। इस तरह मैने इस बात को देख लिया कि अप्रगर हम लड़कियों के स्कूल से अपना कार्यक्रम शुरू करें तो धीरे घीरे पर्दे वाली स्त्रियों तक पहेंच सकेंगे। इसमें समय ज़रूर लगेगा, मगर तरीका यही है। इस प्रकार स्त्री-सुधार की दिशा में मैंने अपना प्रयोग जारी कर दिया। अब ब्याज और नहीं लिखंगा । नमस्कार ।

[ ٧5 ]

### ग्राम-सेविका-शिचा योजना

₹**०—**११—४१

षिञ्चले पत्र में मैंने 'स्त्रो-शिद्धां की बायत लिखा था। श्रात मी उसी विषय पर लिखने बैठा हूँ। श्रपनी योजना फेट्याबहारिक प्रयोग के १६

समग्र श्राम-सेवा की श्रार

\_\_\_ 3 \_\_ == -- 2-

260

साथ-साथ में इस बात पर विचार करता रहा कि प्राम-सुधार महनमा का भायरा उटाकर हम देहात में किस प्रकार क्यो-सुधार आन्दोलन चला नकेंगे। कैसे और कहां से शुरू करें, किए प्रयाली से आगे वहें, गांव की बहुओं को हम इकट्टा कर सकेंगे या नहीं, उनकी रिश्ता का कैसे प्रवत्य करेंगे, संगठन का क्या रूप होगा, इस्यादि प्रश्नों पर दिन-रात विचार, करता रहा । आखिर अपने मन में एक काम-चलाक योजना बना डाली। वह इस प्रकार थीं।

१ जिस तरह बहिन धर्मराजी देवी को हमने खोज निकाला उसी तरह भिन्न-भिन्न चेत्रों पे. देहातों से दर्जा २-४ पास प्रतिष्ठित पर की बहुयों को लोज निकाल कर उनको काम करने को राजी करना।

 १. िळ्यो को ग्राममुधार महकमा की तरक से तीन साल की शिद्या नीचे लिखे ग्रानुसार देना :—

क—पिते-पहल एक केन्द्रीय शिक्षण-शिविर खोलकर उनकी तीन महीने के लिए प्रारम्भिक शिक्षा हेना। इन तीन महीने में उनकी पर्दे में इदने की समें हट जायगी। वाहरी दुनिया की यान कुछ जानकारी हो जाने से उनके श्रन्दर हिम्मत श्रीर श्रात्म-विश्वास नैदा होगा। वहुन श्रम्में से पड़ना-लिखना छूट जाने के कारण जो भूल गई है दोटरा लेंगी। कताई धुनाई का साभारण श्रात भी ही आपगा। यानी तीन महीने में हम उनको एक काणारण रूप से प्राम-विदेशा चनने की श्रोर उनकी मनोहणि चना लेंगी। उनके बाद नी महाना श्रपने मात्र के छार्चलेज में शिक्षा देना। इन नी महाना में एक पाटशाला चलाना जिसमें गांव की लहुकियां से पड़ेंगी ही साथ हो जहां तक समय होगा गांव की बहुकी हो भी रिद्या दा जाय श्रीर माम-सेविष्ठा को स्वांग पड़ाने के लिए एक श्रप्या-पक निश्चय कर दिया जाय जिससे सो लोग दर्जा भ पास नहीं है बे

दर्जा ४ पास करके लोग्नर मिटिल की तैवारी कर सब्दें ग्रीर दर्जा ४ पास बालियों सीथे तैवारी करें । माम-तेविका के लिए विदालय के साथ एक छोटा-सा पुस्तकालय तथा एक साताहिक पत्र का इन्तज़ाम करके देश श्रीर दुनियाँ के विषय में साधारस दृष्टिकोस का विकास किया जाय।

स- नी महीना के बाद फिर तीन महीने के लिए उनको केन्द्रीय पित्रस-पितिर में हुला लिया जाय जिसमें देश और समाज का रापारख जान, देशत की रित्रयों में क्या-क्या हुमार करना है, बच्चों को कैसे स्था जाय, इत्यादि विषयों को जानकारी कराई जाय। साब ही वर्षा और दूसरी उपयोगी दस्तकारी के साय देश की सामाजिक आर्थिक और राजनैनिक परिस्थितियों का बोध कराया जाय, जिससे उनका मनोमावना स्वामावनः समाज-मैया की ओर फूक सके।

ग—िख्ले वाल को तरह इस गाल भी ह माह पर पर रहकर उसी आम का केन्द्र चलाना । इस साल लड़कियों के साथ-साथ अधिक गादाद में नुदुओं की लाने की चेटा करना। गाँव के घरों की कार्द्र व चर्ला का कार्यक्रम। साथ-साथ उनमें जो लोग्नर मिडिल गास कर गईं उनई मिडिल को तैयारी और याकी को लोग्नर मिडिल गास कर गईं उनई मिडिल को तैयारी और याकी को लोग्नर मिडिल

भ-तीतरे साल भी: माह शिविर की शिक्षा और ६ माह कार्यक्षेत्र की शिक्षा देकर उनकी योग्यता निम्न प्रकार कर देने का मरोसा मुक्तको था,।

१—मिडिल तक की योग्यता। १—चला छोर परेलू कस्त्री प्रन्धे केते रिलाई, हुनाई। १—देश छोर दुनिकों का साधारण वान। ४—जामील समस्याक्षेत्र का वान। ५—जन्नों के पालन छोर प्रवृत्विकान की जानकारी।

तीन बपुँ में उनके श्रपने जीवन श्रीर दृष्टिकांस् में इतना परि-वर्तन करना सम्भव है कि इमारी कब्तना के श्रमुखार उनकी मार्कत स्वीसुधार की सेविका जिम्मेदारी उठा सबे, इसका मुक्ते विश्वास या। इस तीन साल के प्रचार श्रीर ब्याबहारिक सेवा से उस च्रेपमें

समग्र ग्राम-सेवा की श्रोर

र माह की शिवा दे ही सकते हैं, ऐना दिचार किया। शिविर-नर्ज ने

इतना वायुमरडल पैदा करना मुश्किल नहीं था, जिससे प्रायः सभी स्त्रियां हमारे कार्यक्रम में भाग ले सकें। उस समय कार्यक्रम की स्था रूप-रेखा द्दोगी, इसका निर्णय करना वेकार था क्योंकि इतनी तैयारी

ही एक कार्यक्रम था। बाद में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होता

२६ २

रहेगा। यैसे तो शिद्धाक्रम के जिस डाँचे की मैंने कल्पना की थी, उसमें भी श्रनुभव से परिवर्तन होता ही रहता है। इस प्रकार श्रपनी योजना की वाबत सन में साफ़ साफ़ रूप-रेखा वनाकर खर्चे के लिए बाम-मुधार द्याफिस में मैंने वार्ते की। मैंने

सोचा था कि ऋगर उधर से कुछ उत्साह मिले तो मैं ऋपने महकमा थे मंत्रीश्री टि० एन० कौल श्राई० सी० एस की सलाह से योजना

को एक निर्दिष्ट साकार रूप देकर सरकार को भेज दूँगा। लेकिन

महकमा मे कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। रित्रयों के काम के नाम से

वे श्रलग ही रहना चाहते थे। इस खतरे की जिम्मेदारी नहीं होना

चाहते थे। वे दूसरे स्थानों में स्त्रियों को काम कराने के प्रयत्न में विफल हो चुके ये इसलिए इसकी समलता पर उन्हें भरीता नहीं था।

ग्रतः महकमा के प्रातीय दक्त्र ने कुछ मदद मिलने की मुभकों कोई श्चाशानहीं दी।

जिले में मैंने विभाग के मंत्री श्रीर इन्सपेक्टर को श्रपना दिचार यताया । उनको यह योजना पसन्द आई। मि॰ कील तो बहुत ज्यादा उत्साहित हुए । मेंने उनसे कहा कि प्रान्त से कोई मदद

नहीं मिलेगी लेकिन इमारे जिले की शिद्धा के लिए जो मंजूरी ह

उसमें स्त्री या पुरुप योड़े ही लिया है! इसलिए जिला-समिति तो

लोग शिहा कोप में मातिक वृत्ति देकर शिविर में खियों को लाकर पहेले

इसको सिर्फ म्बं। शिद्धा में ही खर्च कर सकती है। किर भी मि० कीत ने एक योजना बनाकर सरकार को भेज दी। मैं पहले ही कल देख स्राया था; उपर में कोई स्राशाजनक जवान नहीं स्राया । किर हम

लिए राहर में कुछ चन्दा लेना भी निरचय किया श्रीर उसके लिए समिति भी बना ली। समिति वनने पर श्रीर चन्दे का काम शुरू होने ये जिले भर मे बोजना की वाबत सब लोग जान गये। इस शिविर में शर्राक होने के लिए देहाती भाइयों के नाम एक श्रयील सुपवा कर

प्रदर्शों भी मंदी प्रदर्शों भी मंदी उन दिनों मुभक्को बहुत मेहनत करनी पड़ी। शहर में मित्रों को सम्भागा, उनकी द्यालीचनाओं का जबाब देना इत्यादि से लेकर

देशांचों में लोगों को समक्ता कर शिविर में उनकी बहु-बैटियों का मेजने के लिए राज़ी करना आदि सभी काम करना पढ़ता था। मि॰ कील और इन्पवेक्टर भी इसके लिए करवनातीत पिश्रम करने लगे। इन देगों किस प्रकार के एत्रराजों का सममा करना पड़ा वह भी काफी मनोरंजक कहानी है। उसे भें दसरे पत्र में लिखूँगा। इस समय अव

लिखने की तबीयत नहीं करती हैं।

ग्राज हमारं वैरक से भी दा जादमी लूटे। इसलिए इस वक्त

वैरक की शान्ति भग हो रही है। वैरक के बुबर्ग कानपुर के पुराने

नेता श्री नारायण ज्यादा ज्ञाज लूट रहे हैं। उन्होंने वैरक की शोमा

वहा रखी थी। रात को गांधी मही रात प्राप्त करता होगा।

प्रवास स्वास्त्र करते हैं। कहा से यह साम्यस्त्रकों ही कहा होगा।

पड़कर व्याख्या करते थे। कल से वह काम मुक्को ही करना होगा। हसलिए भी उनका छूटना गेरे लिए एक बोका होगा। इस बार जेल खाने पर नेरा श्री भीयेलीशरण गुत और खरोड़ा बीमें पनिष्ट परिचय हुआ इसलिए खरोड़ा बी के छूटने से खुशी भी है, इ.स्तं भी। सेर, यह सब तो होता ही रहेगा। कभी तो हम लोग भी इसी तरह खुरेंगे। खाना जाना लगा ही रहेगा।

# [ 38 ]

# खतरे की शंका

२⊏—११—४१

कल स्त्री-मुधार योजना के विषय में लिख रहा था। बीच में कुँड लोगों के सूटने की सबर से पत्र समाप्त कर दिया था। इधर प्रति दिन सूटना जारी है। खाज विचित्र भाई का एक पत्र खाया है। वे लोग मेरा इन्तजार कर रहे हैं। उन्हें खाम रिहाई की उम्मीद है।

जो हो श्रमी एक-डेट माह तो लग ही जावँगे। तब तक शायद में श्रपनी प्राम-सेवा के प्रयोग की कहानी खतम कर डालुंगा।

मैंने जब ५० स्त्री-मुधार चेन्द्र खोलने का इरादा किया तो मेरे मित्र समुदाय में एक चहुत बड़ी इलचल मन गई। श्राधकांग्र होंगे विद्यान्त ने तो मेरी योजना ठीक सम्मति ये लेकिन श्रव रहमें परश सम्मति ये। उनका कहना या किया के लेका मला श्राने पर की लियों को कहाँ मेजने लगे। किर श्राप लड़कियों को नहीं बुलाते हैं, बहुश्रों को श्राप इस योजना के लिए लेना चाहते हैं, यह तो श्रीर मी

काँठेन है। सियों के शिविर सोलाँगे, उसमें बड़ी बड़ी बदनामियाँ होंगी। गाँव के मले पर मे तो कांई भेजेगा ही नहीं। जो लोग द्यार्वेंगे उनमें श्राप क्या काम लोंगे। इत्यादि सबसे ख्रीकि प्रतः

श्राय काम लेंगे। इत्यादि सबसे श्रीधक धन-धारितार्थे राज लोगों का यही या कि इससे व्यक्तियार की इदि होगी। गाँव में परदा हट जायगा तो श्रीर

स्वनंद हो जायगा। मला दिररील और स्वांग कही एक ग्राम स्थान चाहिए। यह तो द्वमको मालूम ही है कि जब कभी दिवसे से शाइन से माइन्स में बात की जाती है तो लोग पबरा जाते हैं। महि निर्वों को ममाज में पुत्रों के स्वाम कार्य-तेष में भाग लेने का सीमा दिग जायगा तो उनके विचार में समाज से एक प्रकार का गायजीन कराति। चार केन जायगा। गाम हो वे सुरोवीय ममाज के गाम दुवना मी स्तरे की शंका રદય

करने लग जाते हैं। मालूम नहीं, युरोपीय समाज की नैतिक स्थिति कैसी है। उसका हमें जान है ही नहीं। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि मेरे जितने मित्रों ने बुरोप में भ्रमण किया है और बुरोपीय समाज का अध्ययन किया है, वे कहते हैं कि युरोपीय समाज के लोग अपने यहाँ के सामाजिक क्रिया-निषेधों की मर्यादाश्री का उतना उल्लंधन नहीं करते हैं जितना हमारे देश में ब्राज के लोग करते हैं। लेकिन हमको युरोप के समाज के बारे में भगड़ा करने से क्या फायदा ! जिस चीज का मैंने प्रत्यक्त श्राध्ययन नहीं किया है उसके विषय में कह ही क्या सकता है। हाँ, मैंने ग्रवध के देहाती समाज को देखा है। चलो.

उस समाज की स्थिति का विश्लेषण करके देखा जाय

कि हमारे मित्रों की घारणा किस हद तक सही है समाज की तीन और समाज में स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध की वास्तविक स्थिति क्या है। ग्रामीस समाज में तीन श्रेसी के श्रेणियाँ लोग रहते हैं (१) ब्राह्मण स्त्री कायस्य वनियाँ

श्रादि उच्च श्रेगी के कहलाने वाले (२) कुरमी ग्रहीर काछी ग्रादि किसान जातियाँ जो खेती में मेहनत करके अपना गुजर करती हैं (3) चमार केवट पासी ब्रादि मजरूर श्रेषी वे लोग जो खेती ब्रीर दसरे घंघों में श्रीतों के लिए परिश्रम करके गुजरा करते हैं।

इन तीनों में प्रयम श्रेणी के लोगों में क्लिशों को धेरे में ब्रलग

रखने का रिवाज है। उनके स्त्री-पुरुष एक चेत्र में काम नहीं करते हैं। लेकिन श्राम स्त्री पुरुषों के सम्बन्धों में दुनीति की खोज की जाय तो इन्हीं में इसकी अधिकता देखने को मिलेगी। दरअसल अलग-अलग रहने से ही अनके चित्त में विकार पैदा होता है।

दसरी और तीसरी श्रेणी में निधड़क स्त्री-पुरुष एक

प्रथम श्रेकी में दर्नीति साथ वन्धे से कन्धा मिला कर खेत में काम करते हैं । सभी डोते समय श्रीर से सटाकर बोभा एक सिर

से दूसरे सिर पर रखते हैं लेकिन उनमें तो विकार पैदा नहीं होता। टौडा

के देहातों में धूमने के समय चमारों की प्रतृत्ति का जो श्रतुभव मैंने बताया था वह भी तो उच्च श्रेणी के लोगों के सम्पर्क के कारण है। श्रन्यथा बाद मे मैने कितने ही चमारों को देखा है कि जो स्वतंत्र रूप से खेती करते हैं। उनके यहाँ तो बातावरण निर्मल ही रहता है। हमारे यहाँ लोगों में एक अजीव मनोभावना पैदा हो जाती है। जब कर्माहम ऐसासमाज देखना चाहते हैं जिसमे पर्दानहीं है या जहाँ स्त्री पुरुष सभी साथ साथ चलते हैं ती निगाह दूसरी श्रीर ही जाती है। ऐसे लोग मूल जाते हैं कि भारतीय समाज की द० की ही त्रावादी किसान श्रीर मजदूरों की है । उनमें पर्दा नहीं है; वे स्त्री पुरूप हर एक चेत्र में साथ-साथ काम करते हैं। यदि उनमें स्वदेशा हीप्र होती तो श्रपने देश की इस ८० फीसदी श्रावादी की श्रोर देखते श्रीर फिर उनको मालूम होता कि ऐसे समाजों में जहाँ ख्रियाँ स्वतन्त्र हैं यहाँ की नैतिक स्थिति भी ऊँची है। मेरे कहने का मतलय यह नहीं है कि इनमें दुषेटनाएँ नहीं होती। ऐसी दुर्घटनाएँ हर समाज श्रीर हर देश में योड़ी-बहुत होती हैं श्रीर होती रहेंगी। लेकिन जब हम इनकी स्थिति की उस उच्च श्रेणी के समाज की स्पिति से, जहाँ स्त्री-पुरुप ग्रालग धेरी में हैं श्रीर जहाँ स्त्रियाँ यचपन से सहस्र नियेधों की श्राड़ में रहती है, तुलना करते हैं तो बन्द समाज ने खुले समाज को कहीं ऊँचा पाते हैं। फिर ऋगर किसी भी समाज की नैतिक दुर्घटनाओं का गहराई मे निरीक्षण किया जाय तो मालूम हो जायगा कि उनमे श्राधी से ज्यादा ग्रसहनीय गरीबी के कारण या उच्च श्रेमी के लोगों के सम्पर्क के कारण हैं। इम जब शहर के लोगों को यह परिश्यित बताते हैं तो लोग स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि उनके सामने तो किसान श्रीर मज-दूर का आदर्श शहर के परों में काम करने वाले कहार कहारिन न्नादि श्रीर मंडियों में घूमने वाले मजदूर मजदूरिन ही होते हैं। लेकिन मैं नो प्रामीस समाज की बात कर रहा था। वहाँ की बास्तविकता का जब हम अध्ययन करते हैं तो स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध के आदर्श की

वाबत मित्रों को जो धारणा देखते हैं श्रसलियत उसकी ठीक उलटी पात है।

हीं, मैं कहीं से कहीं चला गया। अपने कार्यक्रम की कथा बताते बताते देहात की बहस में पड़ गया। लेकिन यह भी देहाती रिपति की बाबत अप्ययन चा इसलिए यह इमारे विषय के बाहु नहीं है। और दुम्हारा समय क्या नहीं खर्च होगा।

सुभारंभ प्रायः एक-डेड माह दौड़-धून करके, मिशों के
एतराओं को सम्हाल कर और देहात के लोगों को
बेर्यास दिला कर मैंने ५० बहिनों का एक शिताए-विविद ४ नवम्बर
सन् १६३६ को फैलाबाद में लोल दिया। में ने कोशिश की थी।
छिक्त भीव की बहुओं को ही अपनी योजना में लिया जाय पर
अविवाहित बहिनों को भी हुला लिया। प्रथम चेप्टा की हिए से यह
कुछ कम आर्थ्य की बात नहीं थी। देहात को भले पर के लोगों ने
पुरानी रुद्धि तोड़ कर १६ में २५ साल उम्र की बहिनों को हमारे
यह विवस्ता करके मेब दिया। यही एक बड़ी क्रांति थी। बहुत में
मित्र तो हुस वात पर ही आर्थ्य करते ये कि लोगों ने मेज कैसे
दिया।

इस प्रकार जिस योजना पर पिछले २ साल में विचार हो रहा था उसका सूत्रपात व्यवहार के रूप में हो गया !

[ 4° ]

## ग्राम सेविका-शिचा-शिविर

२६---११---४१

दिसम्बर त्या गया। अन जाड़ा बहुत जोरों से एड़ रहा है। जाड़े के मारे मैं रोज सिकुड़ता जा रहा हूं। त्यागरा की सर्दी मराहूर है ूं

समय ग्राम-सेवा की श्रोर 35€

इधर जैल में जाड़े के कपड़े के लिए जेल श्रिधकारियों की रोज फिक-

भिक लगी रहती है। लेकिन मेरा जुकाम, बुख़ार ब्रादि सब ठीक हो गया। ब्राव खुव स्वस्थ हूँ। काम में भी श्रव खूब दिलचरपी हो रही है। रात को क्या

बांचने का काम अरोड़ाजी के न होने से मैंने ही ले लिया। एक फायदा इसमें नी है। दिन्दी पढ़ने का अभ्यास हो जायगा। कल के पत्र में मैंने महिला-शिविर के उद्घाटन की बात बताई

थी। पहले दिन जब स्त्रिया श्राई तो वहाँ मि० कौल श्रीर दूसरे मित्र मौजूद ये। सामने श्राई हुई वहिनों के घुघट श्रीर उनके साथ वन्ती

को देख कर लोग घबड़ागये। मि० कील तो बड़े ही परीशान हो गये। मौज में कहने लंगे—''माई जी, यह क्या बात है ! इन लोगों

को क्या ट्रेनिंग देंगे १ ये बच्चे तो श्रीर भी भयानक हैं। इनकी हटाइये। नियम कर दीजिए कि वच्चे वाली चली

जायँ।" इत्यादि । लोगों की घयराइट श्रीर परीशानी प्रथम दश्य देख कर मुक्तको थोड़ा मज़ा श्राता था: मैं मुसकरा

कर कहता था- "सब ठीक हो जायगा।" भला बतात्र्यो, स्त्रियों का काम करने चले हैं श्रीर भमेला भी न हो ! विवाहिता बहुएँ भी ही श्रीर बच्चे नहीं, यह कैमे चल सफेगा वे बच्चों को कहीं पैंक

देंगी ! मान लो, इम एक बार खोज-खोज कर ऐसी स्त्रियों के सुधार ये लिए शिक्षा-शिविर खालना चाहते ही श्रीर कामकी योजना बनाना चाहते हों तो बच्चों के साथ ही प्रोग्राम सोचना होगा; बच्चों की ग्रलग कर वह नहीं हो मकता। वे घर जाकर भी ग्रगर कुछ बर्रेगी

तो बच्चों को सम्झलते हुए ही न करेंगी: फिर बच्चों को मैंभालना, बच्चों को पालना, छोटी-मोटी बीमारियों में क्या करना चाहिये, जन्म में हा उनकी शिक्षा फैसी होनी चाहिए, ये सब बातें तो स्वी-शिक्षा

था प्रधान श्रंग है। इन बातों को छोड़ कर स्त्री-शिला की क्या

कन्पना कर सकते हैं। मैं जानता है कि जितनी मियों की मेरपाएँ

होती हैं उनमें बच्चे वाली क्षियों के लिए प्रवेश निमेष होता है। लेकिन यह प्रतृति बिल्कुल गलत है। मेरी निष्ट्रिचत राय है कि स्त्री-संस्था की कल्पना के साथ शिष्ठा-विभाग की भी धारणा रखना जल्ली हैं। जो लोग बच्चों का मामेला उठाने से पबड़ाते हैं उनको स्त्री-संस्था के आयोजन का ख्याल ही खोड़ देना

बच्चों के बिना चाहिए। उन्हें कन्या पाठशाला से ही संतोष सी-शिक्षण करना चाहिए। लेकिन ऐसे सन्तोष से हमारे गाँव ध्यर्थ है की समस्या हल नहीं होती। इसलिए लोगों की

पवराहट होते हुए भी वन्ची का हमने स्वागत ही किया और शिक्षा शिवर के साय-साथ एक शिश्चपालन-रंशिवर भी खील दिया, जहाँ दिन भर बच्चे रहते ये । तीन सिवरी की पारी मितिदन उनके देखाला के लिए वांचे दी। मेरी चाची एक सहावर उनकी दिनचर्या बता गर्ने। शिश्चमंगल और प्रस्ताताह का अपना दिनचर्या बता गर्ने। शिश्चमंगल और प्रस्ताताह के काम में लीग मदद भी करते रहे। इससे माताओं की शिश्चपालन की व्यायहारिक शिवा भी मिलती रही। शुरू-शुरू से यन्चों को एक मेरे में रखना ठींक या लेकिन जब्दी ही बच्चों में वांकी अग्रुशासन आ गया। इस इनाज़ाम से जो लोग शुरू में परीशान ये उन्हें भी सुव सन्तीप हुशा और वे दिलनसरी लेने तमें।

शिषिर लोजने में मेरे सामने एक और किनाई थी। नेरे साम काम करने वाली कोई बहिन नहीं थी। तो फिर काम कैसे ग्लेगा? जब कोई नहीं थी तो भी में आगे बढ़ा। मैंने भोचा, में खुद ही चलाऊंगा। लेकिन की-शिविर दिना की के कैसे चले १ पह एव सोच कर कर्ण की सी सुराशिला की ही बही का रन्यार्ज बना दिया। नाद को प्रान्तीय स्काउट कमिश्नर मिस सुराशिला आता ने र-४ माह का समद हमें दे दिना था। सुचेता और आचार्य दुगल-किशीर की स्त्री आति पहिन ने नी एक एक माह का समय दुगल-दिया या। इत तरह कमर वाँच कर आगर कोई अल्डा काम

समग्र ग्राम-सेवा की श्रोर

300 l

किया जाय तो ईश्वर सारा इन्तज़ाम धीरे-धीरे
ग्रुप्त काम को कर देता है। 'सारी सुविधा जुटाकर ही काम
ईरवर बडाता है शुरू करेंगे" बाली प्रश्नीत मेरी समफ में कुमी नहीं
छाई। इस तर नया क्रान्तिकारी कार्यक्रम तो
हों ही नहीं सकता। किर तो "न नी मन तेल होगा न राधा नार्चेंसी।"
नेवकी को अपनी योजना के छौजित्य और व्यावहारिकता पर विश्वम
होना चाहिए। श्रयने पर मरोसा होना चाहिए। किर तो शुम काम
गुरू ही करना चाहिए; बाकी सामग्री व साबून धीरे-धीरे मिलता
जाता है। इस सिद्धान्त पर मेरा हुट विश्वास था। हुआ भी बढी।

विना किसी स्त्री के होते हुए भी शिविर खोलने का ख़तरा उटा लिया; फिर स्त्रियाँ मिलती गर्हे। ४ माद शिविर में निम्नलिखित विषयों को शिला दी गर्हे।

?—हिन्दी, हिताब, इतिहास, भूगोल । २— चर्छा का व्यावसा-रिक श्रीर श्रीयोगिक जान । २—चिशुपालन व प्रसृति-विज्ञान । ४—देश-दुनिया के साधारस जान । ५—स्काउटिंग । २—राष्ट्रीय गाना । ७—गांव की मामूली समस्वार्ण ।

भ माह के बाद दन कियों के जीवन में, हाहकार्य में, बुद्धि में इतना परिवर्गन हुझा कि खबाक् होना पहना थां। परिवर्गन को कल्पनातीन था। यह उनके लिए एक हष्टान्त था जो कहते हैं कि गांव याले बदलाना नहीं चाहते हैं। पदें की फेंद्र नो तीन दिन में की हुश म हो गई थी। जो लीग पहले दिन उनकी देख गये ये थे एक-देख माह बाद देश कर विश्वाम नहीं करते थे कि ये वही निया है। एड़ माह बाद देश दूर विश्वाम नहीं करते थे कि ये वही निया है। एड़ माह बाद देश दूर बान करता जिल्हा करते थे कि यहा किया है। कहा देश देशा, उनमें यात करी, उनमें सवाल पूछ पर जवाब देने को शाम भी निया। भेने दादा में पूत्राकि ख्रानने देशा स्टेंटर पाया।

राम ने कहा बहुत टीक ! "There are as many intelligent and dall girls as you will find in such a group in towns" ("वर्गे भी उतनी ही चतुर और उतनी ही बोदी लड़कियाँ हैं जितनी किसी भी नगर के ऐसे समूह में मिल सकती हैं।") ख्याल रहे, ये दादा के शब्द हैं। तुमको मालूम है कि इन मामलों में दादा का मान कितना कँचा है। उनका मान इतना ऊँचा हुआ करता है कि हमारे समाज की स्थिति को देखते हुए कभी-कभी व्यावहारिकता का दायरा भी पार हो जाता है। खैर, मेरे कहने का सतलब यह है कि ऋगर हम थोड़ो ती कोशिश करें तो देहात की स्त्रियों के जीवन में इतना परिवर्तन हो सकता है कि उसकी कल्पना करना मुश्किल है। कैम्प फेनतीओं को देख कर इस दिशा की सम्भावनाओं पर मेरा इतना विश्वास हो गया कि हमारी कत्तिनों में भी ऐसा होना सम्भव है, इसकी भी कल्पना करने लगा। बाद को इस दिशा में मैंने जो कुछ प्रयत्न किया या उसकी कहानी फिर कभी लिखंगा। चार माह शिविर के शिजा-कम के साथ-साथ एक काम मैने और

किया । सुचेता ग्रौर शान्ति वहिन ने १ माह का समय मुक्ते दे दिया था। मैंने उनके रहने का फायदा उठा कर देहाती

चनुकूल बाता- में हमारी योजना के एस में प्रचार करने की बात बरण के लिए सीबी। इसके लिए मैंने प्रतिदिन दिन को १ वजे

प्रचार से ४ बजे तक का गाँव का कार्यक्रम रखा। एक दिन सुचेता जाती थी श्रीर एक दिन शान्ति वहिन । जिन ग्रामी की स्नियाँ कैम्प में त्राई वीं त्रीर जहाँ मुधार-केन्द्र खोलना था उन-उन गांत्रों से विराट सभा कां जायोजन करते थे। कोशिश करते थे कि स्त्री ग्रौर पुरुप दोनों ग्रावें ग्रौर वे वाकी तादाद में ग्रात भी ये । सुचेता श्रौर शान्ति वहिन समाश्रौ में स्वी-सुधार की बावन भाषण देती थीं और फिर बाद को खियों ने वात-चीत करती थीं। इस कार्यक्रम से देहाती वायुमंडल काफी हमारे पत्त में होता गया। उप्चेतातो उसी गाँव की जो बहुहमारे शिविर में भी उसे साम ले जाकर उससे माना गवाती थी। एक गाँव में उसके ससुर मुक्तसे कहने लगे:—"भाई जी, मैंने तो खाज ही अपनी यह की सूरत देखी। तुम लोगों के लिए यह बहुत वड़ी चात नहीं मालूम होती है क्योंकि तुम महाराष्ट्र के वायुमंडल में काम करते हो लेकिन ख्रयोध्या के हलाके के लिए यह बहुत बड़ी झानित है।"

इस तरह ईश्वर की कृपा से चार माह में शिविर का काम समात करके बहिनों को घर भेज दिया। शिविर ख़तम हो जाने पर मेरे एक मित्र ने, जो स्कूलों के इंसपेक्टर थे, कहा—"मिन मजूमदार, कैया से सफलता की बावत वो बहुत से सोग बहुत तरह की वार्त कर रहे हैं। लेकिन एक बात के लिए मैं आप को चथाई देता हूं। वह यह है कि चार माह में किसी किस्म को समालोचना का मौका नहीं आया।" वस, आज और नहीं लिव्हेंगा।

#### િત્રર ]

### सेविकाओं की व्यावहारिक शिचा

विश्तों भी शिविर की शिवा के बाद किर ह माह के लिए कार्यवेश की ज्यावहारिक शिवा की योजना के मुताबिक कार्यक्रम बनाने की समस्या सामने क्या गई। ग्रुरू में तो गाव के लोगों में हमारे कार्यक्रम के प्रति वहातुम्ति देश करना था। विशेषकर गाव की लियों की प्रश्ति कुछ परिवर्तन लाना था। मैंने मुचेता ते कहा श्रीर वह समर देने की राजी हो गई। फिर ली-मुसार केन्द्रों का उद्पादन समारोह के साथ करने लोगे। मुचेता इनके लिए काफी मेहनंत करती थी। उद्पादन के बाद पर-पर जाकर लियों ते वार्ते करती थी। उद्पादन के बाद पर-पर जाकर लियों ते वार्ते करती थी। मुचेता के परों में सुमने से मुफ्ता मदद मिली श्रीर लियों में कम से कम इनके विश्व

सुपार-फेन्द्र में शुरू में लड़िक्यों के नियालय से ही शारम्भ करता है, यह मैं पहले ही बता चुका हैं। वहीं पढ़ाई और तकली की व्यवस्था की। माम-विकान के लिए परते साल गीन का कोई काम करने का कांग्रेकान नहीं रखा। तीन साल की गोजना में प्रथम वर्ष इसके करना भी नहीं सी। इस बार इम किंक इस पर जोर देते वे कि वे नियमित जीवन व्यतीत करें। अपने पर साफ रखें और अपने वच्चों को सफाई से रखें। हा, गांव को बहुओं की विवालय में लाने की कोशिश करें, इसका स्थान में इमेशा रखता था। माम-तीवेकाओं से विवालय से पढ़ाई और कताई का लेखा रखने और मासिक रिपोर्ट तैयार करने का भी अभ्यास कराता था। प्रत्येक केन्द्र में १०-१२ कितावे, र मासिक और १ सामाहिक पत्र का भी प्रवस्य हो गया। स्थार-केन्द्र की मैजिका इसर विचालय बलाने का काम करती यी और पाप ही अपनी पतीला के लिए वैयार करती थी। इसर एक के लिए एक अस्यापक का इन्जाम बोजना के हिराब ने किया गया।

जिले में ५० शिहा-केन्द्र लोलने से और उसके लिए प्रचार करने से एक फायदा और हुआ। देशनों में आम नीर से लहकियों को पढ़ाने के प्रति लोगों जी कसान होने लगी। और मैं देलना या कि बहुत में मौबों में लोगा अपनी लोटी लहकियों को जिला बोर्ड के प्राहमर्रा कर्जों में स्वर्धकर स्वरूपने के प्रतिक्री

खुलों में श्रधिक तादाद में भनी करते थे।

इस तरह ६ माहका भी कार्यक्रम पूरा होता गया। सत्र लोगों ने कचा ४ की परीचा भी देदी और २७ बॉहर्ने लोखर मिडिल की परीचा की तैयारी करने लगीं।

यदापि प्रधानतः सुधार-केन्द्र में लड़कियाँ ही शिक्षा लेती थी फिर भी बहुत से केन्द्री में २४ बहुएँ भी पड़ने लागी। यह ठाकुरी का गाँव था। किर भी उन्होंने पदी न रखने का निश्चय कर निवा। पहले हो साल के नतीजे को देखकर सुभक्ती विश्वास हो गया कि तीन साल में जब हम प्राम-सेविकाओं को तैयारी पूरी कर लॅंगे और सुधार-केन्द्र

समग्रं ग्राम-सेवा की श्रीर

की सम्पूर्ण योजना का काम शुरू हो जायगा तो गाँव की तमाम स्त्रियों में इतना मानिधक परिवर्तन हो सकेगा कि वे सब हमारी योजना म

308

भी चेती

में इतना मानिस्क परिवर्तन हो सकेगा कि वे सब हमारी योजना में भाग लेने लर्गेगी। ह माह का कार्यक्रम समाप्त करके दूसरे साल की शिविद्याल

का इन्तजाम कर ही रहा या कि कांग्रेस के ब्रायेशानुवार इम लोग ग्राम-बुधार महकमा से अलग हो गये। इस साल तो मेरा कांग्र आसन हो गया था। जिले की स्त्री-बुधार योजना के पहले साल के नतींजे की देल कर प्रान्तीय सरकार ने इसको जारी रखना स्त्रीकार कर लिया और तमाम अच के लिए मंज्री दे दी। केवल इतना ही

नहीं किया वरिक इस योजना को ४८ जिलों में धीरे-

धीरे फैलाने के लिए ग्राम सेविका शिद्धा शिविर की स्थायी भी बना दिया। यह जरूर है कि मेरे ग्रलग

हो जाने से सरकार ने इस योजना का रूप बदल दिया। मेरी योजना उनको समकाना भी मुश्किल या क्योंकि वे ग्रामीण मनोइति से कुछ नहीं करते। सरकारी महकमा में जिस प्रकार काम होता है बह तो ग्रमको मालूम ही है। लेकिन योजना का दांचा तो बही रखा। योजना स्थायी होने से कुछ प्रायत तो हां ही गया। गांच की क्रियों में हिंदे का विकास तो होगा ही इसलिए भी मुक्ते संतोप है कि मेरा मतला कुछ तो हल हो गया। इस तरह शाम-मुधार महकमा के साथनों का फायदा उठाकर

इत तरह झाम-सुधार महरूमा के साथनी का फायदा उठाकर बहुत दिनों के स्वप्न को कुछ साकार रूप देने की कोशिश की | इससे आगों के लिए सुफको अद्योधन भी बहुत मिला। भविष्य में अगर कभी लियों का काम करना होगा तो इत अद्यक्षय से लाम होगा। [ 43 ]

#### स्त्री-शिचा का ऋाधार−–चर्सा

. १—१२—४१ कल प्राम सुधार स्त्री-शिद्धा शिविर का नतीजा बताते समय मेंने

उमको लिखाधा कि मुक्तको ऐसा लगा कि अगर कत्तिनों को किसी तरह ज्यादा समय तक शिचा दे सकें तो उनके जीवन में इम श्रमूल्य परिवर्तन ला सकते, हैं। यह ठीक दैं कि कैम्प में एक तो जो स्त्रियां श्राई थीं वे सब श्रन्छे घर की लड़कि औं थी, फिर दर्जा २, ३, ४ तक पढ़ी भी थीं। क्तिनें ठेठ किसान हैं। श्रीर वे पढ़ी लिखी है। मैं पहिले ही लिख चुका हूं कि ग्राच्छे घर नी स्त्रियाँ चाहे थोड़ी पड़ी भी हों लेकिन पर्दा के कारण बाहरी साधारण शान उनमें कम होता है। बुद्धि तो उनमें ब्यादा होती है लेकिन ऋनुभय कम। एक एक माह के लिए जो स्त-सुधार विद्यालय खोला गया या उसके द्वारा उनकी समभ श्रीर घारणा शक्ति का श्रन्दाना मुभको मिल गया था। इसलिए स्त्री-सुघार चेन्द्र का सब ऋतुष्ठान समाप्त होते ही इसका प्रयोग करने का विचार हुआ। इस काम के वास्ते गोसाई गंज से आपे मील की दरी पर एक ग्राम पसन्द किया गया। यह सिर्फ किसानों का ही ग्राम है। यहाँ हम लोगों ने पचांयत क्रायम की थी। वह सफलता के साथ चल ' रही थी इसलिए नी वहाँ प्रयोग करना ग्रासान हो याशातीत सफलता गया था। बहा एक सेवक को रख दिया। गांव की २०-२५ स्त्रिया प्रतिदिन सात घरटे के लिए स्कूल में श्राती भी । १ घंटा प्रतिदिन ग्रस्रहान ग्रीर हिसान पडाया जाता था, ं ग्रीर समय धुनाई ग्रीर कताई। प्रयोग के बास्ते मेंने तीन माह तक

षिवालय चलाया । सप्ताह में एक दिन वीदिक जान में साधारण विषयों की वार्ते बता दी जाती थीं। बीच-बीच में में भी वहां जाकुर कचिनों की एधर-उपर की वार्ते बतलाता था। कर्य माई मी आयः जाते थे।

समग्र ग्राम-सेवा की श्रोर

केवल ३ माह में ही उनके दृष्टिकोण में कल्पनातीत परिवर्तन दिखाई देने लगा। यात्रा राघवदास एक बार हमारे यहां ह्याये थे। उनको उस गांव मेले गया था। स्तियों से बात करके वे पूछने लगे— "बाकई ये ग्रनपढ़ किसान हैं !" एक बार हमारे प्रान्तपनि श्री पाली-वाल जी उस गाव में गये थे। उन स्त्रियों को देखकर वे ग्राश्चर्य करने लगे। इसी तरह इल्लफ़ातगंज के पास एक गांव में प्रयोग किया। वहा दूर होने के कारण मैं ज़्यादा नहीं जा सका। यहाँ के कार्यकर्ता का स्टेंडर्ड भी ग्रच्छानहीं था। फिर भी वहां का नतीजा ग्रच्छा ही रहा। २-४ गांवीं में तीन-तीन माह के प्रयोग से कत्तिनों के जीवन में परिवर्तन की सम्भावनात्रों का पता लग गया। श्रौर में जिस बात की करपना करता था उस पर विश्वास हो गया । यह ग्राप्रैल, मई, जून की बात थी। श्रगस्त ६ में ब्राश्रम की सालाना बैठक होती थी। उसमें ६-७ योग्य कार्यकर्त्ताश्रों को फिर से कताई धुनाई की शास्त्रीय शिचा देकर

३०६

निशोगरूप से, कताई विद्यालय खोलने के लिए तय हुन्ना। तदनुसार ६-७ कारकेर्तात्रों को रणावाँ भेजा गया। उनको ३-४ माह चलें की व्यावहारिक, यात्रिक श्रीर सैद्धान्तिक शिक्षा देकर श्रकवरपुर के पास १२ गावों में कत्तिन विद्यालय खोल दिया। वहा श्रपनी योजनातुसार १ घटा वौद्धिक क्रास भी रख दिया गया । दो माह में ही उनमें परिवर्तन देखने को मिला। लेकिन मेने देखा कि कार्यकर्ताओं की तैयारी पूरी नहीं हुई ग्रीर मार्च का महीना हो जाने से र माह के लिए कतिनों को पसल काटने की छुट्टी भी देनी चाहिए थी इसलिए कार्यकर्तास्त्री को फिर से शिक्षा देने के लिए रणीवां बुला लिया। वे रणीवा ग्राये ैश्रीर मैं गिरफ्तार होकर जेल चला श्राया । जेल मे जाकर इस प्रश्न पर विचार करता रहा। ६ माइ विचार करने से सुभको एक निश्चित योजना की रूप-रेखा स्पष्ट होने लगी। कानपुर खादी मंडल के व्यवस्थापक श्रीरामनाम टडन पहां मेरे साथ रहते हैं। उनसे अपनी योजना की बाबत विचार-विनिम्स किया। फिर हम लोगों ने अपनी कराना को लिख डाला। पूर्व वासू जो को भी इसके वावत एक पत्र में लिखा। वासू की ने उसे पत्र की नव-वर-के खादी अगत् में प्रकाशित करके सब प्रान्तों के खादी कार्यकर्ताओं की सब मागी है। अगर चर्चा संग इस योजना को मान ले और व्यवहार में लाये तो आमीण समाज म अनित हो जायगी। खी सुधार के लिए वोई दूसरी योजना बनाने की जरूरत नहीं होगी। सुम लागों को काम के लिए अनन्त नायदेश

ै इपर आज से फिर लोग छूटने का अनुमान लगा रहे हैं। ४ नारीख को बाइसनाव की कमेटी में तय होगा। अन सन छूटेंगे। मैं खोचता हूँ कि अभी छूट जाऊँगाती यह आम-सेवा की कहानी ख़तम नहीं होगी। लेकिन स्था हर्ज है है जितना ही हो जाय उतना ही बहुत है। किए तरह आम-सेवक को आम-समस्याओं को समक-समम्भे कर पतना है, उसकी बायन तो सब कह चुने हैं। जेल में अगर छूटा गी औ निदेतन के काम का अध्ययन करता चाहता हूँ। दुम इन्तज़ाम कर देना। यस, अब आज ख़तम करता हूँ।

્રિયર 1

### खादी-सेवकों की स्त्रियाँ

कल जो आनुमान छूटने के भुतिब्लिक चल रहा या वह खाज फिर जोर से चलने लगा। यह सब देखकर में खाज फिर लिखने बैटा। अब समय बहुत कम मिलता है। बातों बातों में ही बक्त कट जाता है। खतः ज्यादा भूमिका न बांच कर खन्ने विचय पर खाता हूँ।

ं पहले ही लिख चुका हूँ कि ग्राम-सुधार शिक्षा वेन्द्र के पन में वासुमंदल पैदा करने के लिए में देहातों में जाकर प्रचार करता था।

विवाह आदि सामाजिक कुरीतियों की तीव आलोचना करता था। भारत की प्राचीन स्त्रियों के ब्रादर्शकी बाबंत बताता था। कतिन-स्कूलों में कत्तिनों को भी इंसी प्रकार बताता या। लेकिन इस प्रकार के प्रचार में मुफ्तको एक बहुत भारी श्रद्भचन पड़ी। फैजाबाद जिले के बहुत नौजवान हमारे आश्रम के कार्यकर्ता है। दुर्भाग्य से उनकी स्त्रियाँ वहुत पिछड़ी हुई हैं। सुधार-केन्द्र की स्त्रियों, यहां तक कि कत्तिन स्कूल की स्त्रियों का दृष्टिकीण भी उनसे उनत था। कार्यकर्तात्रों की स्त्रियों की हालत यहां तक खराब है कि वे नियमित चर्चाभी नहीं चलाती श्रीर खादी नहीं पहनती हैं। ऐसी हालत में जब कभी में ऐसे गांव में पहुँच जाता था जहाँ हमारे कार्यकर्त्ताका घर होतो मैं बहुत धर्म-संकट में पड़ जाता था। मैं प्रचार करता था कि स्त्रियां पर्दा न रखें, चर्खा चलायें, खादी ही पहनें। ऋौर हमारे ऋपने साथियों की स्त्रियां धूँ घट काढ़ कर घर में ्सी रहें, चर्ला न चलायें, खादी न पहनें । श्रीर हम इन्हीं कार्यकर्ताश्री की मार्फत श्रपना कायकम चलाना चाहते हैं; श्रपने यह विषम स्थिति! सिद्धान्तीं को साकार रूप देना चाहते हैं! किसी-किसी गांव में जब लोग इस विषय पर मुक्तसे सवाल भी करते ये तो मुक्तको कॅपना पड़ता था। इस परिस्थिति को देखकर मेरी श्रात्मा को बहुत कप्ट होता था। मैं सीचने लगा, ऐसी हालत मे हम क्या श्राम-उत्थान का काम करेंगे। अगर हम अपने साथियों में ही कोई भाषना पैदा नहीं कर सके ती संसार को क्या बता सकते हैं। आश्रम के कायंकर्चाओं की स्त्रियां अपने पतियों के साथ कार्यक्रम में भाग नहीं लेतीं, इसकी ग्लानि तो मुक्तमें थी ही। इसकी वाबत तो तुमको में पदले ही लिख चुका हूं। लेकिन इस बार के दौरे ने तो मुभको परीशान कर दिया। मैंने महसूस किया कि श्रामसेवकों की

हित्रयों की शिक्ता तो पहले होनी चाहिए । उसके याद ही कोई कार्य-

उन लोगों के सामने ज्याजकल की हित्रयों की दालत और अनमेल

305

मीका था। इसलिए इस बात को मन ही मन छोड़ा श्रीर रखीवां आश्रम में जो बहिनें रहती थीं, उनकी ब्यवस्था करके मैंने संतोष किया। शकवरपुर में भी जिन-जिन कार्यकर्तात्रों को राजी कर सका उनकी हित्रयों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने लगा। मेरे साथियों की राय इस मामले में मेरे साथ न होने से विशेष उत्साह तो नहीं था। लेकिन इस ग्रोर कुछ न कुछ चेष्टा मैंने जारी ही रखी। भाम-सुधार की मार्फत जो स्त्री-सुधार की योजना शरू की गी उसके प्रथम वर्ष के शिविर के ख़तम होते ही मै तुमसे, सुचेता से श्रीर जिससे भी मुलाकात होती थी किसी वहिन को इस काम को उठाने के वास्ते कहता था। दूसरे साल के शिविर के लिए एक योग्य वहिन की आवश्यकता भी। पहली बार तो प्रयोग मात्र था। स्त्रियों को बुला-कर किसी तरह काम चालू कर दिया गया। में खुद भी वहां बैठ गया। ऐसातो स्थायीरूप से हो नहीं सकताथा। इसलिए मुफ्तको स्यायी इन्तजाम हरना था। तुमको याद होगा, तुमसे कितनी ही बार

कोई रास्ता नहीं था। श्रीर न इसके लिए कोई साधन दी था, न

वहिन की मार्फत उनसे बात करके तय किया। वे राजी भी हो गई। उन्होंने लिखा था-नवस्वर के प्रथम सप्ताह में ग्राने की कोशिश करेंगी। अस्टबर में प्रान्तीय सरकार ने शिविर को सीधे अपने निरी-च्या में चलाने का निश्चय किया। वे मेरा ग्रसर उन हित्रयों पर नहीं चाहते ये क्योंकि इम लोग तो उनमें राष्ट्रीय भावना ही पैदा करेंगे। जब मैं कैम्प की जिम्मेदारी से श्रलग हो गया तो मिस इटीरा को लिख दिया कि श्राव न श्राये । सुक्तने मूल ंहुई थी कि मैंने तार नहीं भेजा। मिस इटीरा मेरा खन पाने से पहले ही वहां से चल टी थीं श्रीर ४ नवम्बर को श्राश्रम में हाजिर हो गई°। मिस इटीरा जब स्त्रा गई तो मैंने उनको बहुत ही सादे जीवन

कहा होगा। ग्राखिर मिस इटीरा की वावत खबर मिली ग्रीर सरला

वाली पाया झीर मन में भोचा, आश्रम के कार्यकर्ताओं की हिन्नों के

लिए शिला-विभाग खोल दिया जाय। मैंने उनते योग्य व्यवस्था- अपना प्रस्ताव किया। उन्होंने रहकर देखने को विका का ग्रमाव कहा। कुछ कार्यकर्ताओं की स्त्रियों को बुलाकर मैंने आश्रम में महिला-विभाग खोल दिया। निस

देदीरा ज्यादा दिन नहीं रह सही; किर अपनी काही (धुनेना की मां)
को बुनाकर चलाता रहा। तोचा था, तुम लोग कोई हमजाम कर
दोगी। मुदुला वहिन को बुनाकर दिखाया। उन्होंने भी किसी बहिन
को तलाराने की कोशिश करने को कहा। किर में गिरफ़ार हो गया
और ५-६ माह बाद उसे वन्द कर देना पड़ा। अब देखी, कब बार
मिकलते हैं और कच मौका मिलता है। चाहे जो हो सुकको ते ऐवा
लगता है कि जब तर्क कायेक्यां खुद अपने खादर्श की हो और नहीं
चलिंगे तब तक हम अपना आदर्श दूसरों को क्या वता सकते हैं।
और इस बात में हम अराक्य इसलिए हैं कि हमारे मायी अपनी

बाहर निकल कर फिर कुम लोगों को तंत्र करूँगा। यह तां उपरित्य जाति का काम है। लेकिन द्वम लोगों में जो योग्य हैं वे तो पुरुषों के समान होने के आप्तरोलन में ब्याख्यान देकर छोर प्रश्नम विस्कर्स अपना सारा समय क्यतित कर देनी हैं, चाहे स्त्री समाज अरुपकार में पड़ा रहे। गुरुर, यह सब मनाड़ा तो निकलने पर ही होगा। फिरुर

हित्रयों को साथ' लेने की चेष्टा तक नहीं करते।

हाल तो मैं जेल में हूँ और आश्रम का स्वी-शिक्षा विभाग वन्द है। मैं जब से आगरा जेल में आया तभी से तुमको पत्र लिखता रहा। मैंने आश्रम में शुरू से आम-सम्बन्धी जो कुछ सोचा, देला और किया सब कुछ जहां तक चाद कर सका लिख दिया। इंस्कें

अलावा मेंने सरकारी माम-सुधार का काम दो साल किया। उससे भी काफी अनुमव हुआ। उसकी वावत भी लिखने की कीशिश करूँगा। स्त्री-सुधार सभा के अनुमय तो बता ही जुका हूँ लेकिन यह तो आधम- कार्य के बिलासिलें से ही या। केवल सरकारी साथनों का इस्तेमाल करफे क्रयनी करनेना के अनुसार प्रयोग कर लिया। अब में दूसरे पत्रों में सीधे सरकारी तरीके ते आम-सुधार की कहानी लिखने वा अवल करूँगा।

#### [ 44 ]

#### सरकारी ग्राम-सुधार

₹**—१२—४१** 

कल के पत्र में आक्षम की शाम-सेवा की वात खत्म हो गई थी। वादा के मुताबिक आक सरकारी तरीक से सरकारी महकता की माफ्त माम सुधार के अनुमय विखने ने देता हैं। सरकारी महकता में एक किताई यह है कि उसमें परिस्थिति के अनुसार अपनी करवना को पूरा करने का मौका नहीं होता। दूसरी बात वह कि उनका कार्यकम किसी निश्चित आदेशातुमार आमीच समाज को संपर्धित करने को दिया में नहीं होना है। उनके कार्यक्रम अलग-अलग धुन विधे होते हैं। गाँव के लोगों को कुछ शहास्ता पहुँचाने का हो लख उनके सामने होता है। मुक्तको प्रान्त मर के लिए बनाये हुए निश्चित कार्यकम को रोकर खलागा पहला था। उसे में अपनी धारखा के अनुसार मोहने का प्रयस्त तो बरता था। फिर भी बहुत हर तह कार्यकम आवा-अलग है होता था।

मुफको नव जिला गाम मुधार संघ के झम्मच् पद की जिम्मेदारी एरकार की ख्रीर से मिली तो सबसे पहले पुरानी सरकार की योज माझों का झम्बयन किया। फेलाबार में ख्रोच्या के राजा के कोट खायू पार्टस की ख्रीर से कुछ झाम-सुचार का काम होता या। सरकारी गाम-सुचार भी उसी के साम खामिल कर दिया गया था। मेंने देखा, जो सुधार हुत्रा है उसमें ऋक्रांशः ग्राम-सुधार ही हुत्रा है। नती

समग्र ग्राम-सेवा की ग्रीर

₹१२

श्रफ़सर, इन्सपेक्टर, श्रार्गनाइज़र श्रादि जातियां श्रलग-श्रलग थीं श्रीर उसी दिसात्र से आपस में ब्यवहार था। जैसा कि मैं शुरू मे ही लिल चुका हूँ शहर के लोग ग्राम-सुधार उसी को वहते हैं जिससे गांव वाली को वे चीज़ें मिल जायें जिनके बिना शहर वालों को तकलीफ होती है। यानी पक्की गलियां हो जायँ, ऋोसारा पक्का हो जाय, सीमेन्ट का पर्श हो जाय, बड़े-बड़े खिड़कीदार कमरे हो। खगर हो सके तो विजली की रोशनी ग्रीर रेडियो हो जाय । मैंने ऊपर कहा है कि वे ग्राम-वासियों का सुधार नहीं करते। मेरी इस किस्म बार्तों से कुछ सुघार-ऋाफ़ीसर नाराज़ हो जाते थे। "क्या

ग्राम-वासी-सुधार की कोई चेष्टा की गई यी श्रीर न ग्राम-समाज-सुधार की कोशिश थी। वहाँ विभाग के सेवकों में ही जाति-मेद था। सुधार

श्राप समभते हैं, इसमें इतनी भी श्रक्ल नहीं कि हम यह न जानते हों कि उनका अज्ञान ही सारे कष्ट का मूल है। हम उसका भी इन्त-ज़ाम करते हैं।" हां,. टीक है वे यह भी करते हैं। वे मैजिक लैंटर्न से बताते हैं, मक्लियाँ क्या क्या बीमारी फैलाती हैं: हैज़ा से बचने के क्या-क्या उपाय है इत्यादि और उनका प्रतीकार ऐसा बताते है कि श्रामवासी ग्रामीस साधन से पा नहीं सकते हैं। वे सफाई की बात भी करते हैं लेकिन श्रपने खेमे की सफ़ाई रखने में इतने खर्च का नमूना दिखाते हैं कि देहाती स्वभावत: यही कहते हैं कि सफाई रखने के लिए इतना तूल-कलाम अगर करना है तो परमात्मा ने हमको साफ रहने के लिए पैदा ही नहीं किया। यह भी श्रमीरों के श्रनेक दिलालों में एक विलास ही है।

हाँ, वे समाज-सुधार भी करते हैं। व्याख्यान श्रीर पर्ची-द्वारा यह यताते हैं कि "तुम बड़े वेवक्फ़ हो। ठीक से रहना नहीं जानते तुममें जात-पांत का मेद है। तुम विवाह श्राद श्रादि श्रानुष्ठानी में फिजुल खर्च करते हो; तुम चमार घोवियों का नाच कराते हो; होली खेलते हो; तुम बेकार बेबर बना कर सोना-चौदी उपरेशों की भरमार घर में फूँस कर रेखते हो । इस तरह तुमको महाजन के चंतुल में फूँसकर कर्जा में हुपना पड़ता है ।

के चंगुल में फुँतकर कर्जा में हुवना पड़ता है। हुमहारे वच्ने मूर्फ रहते और गोरू चराते हैं। धाम छोलाते हैं, पढ़ते नहीं। इसीलिए तुम बरवाद हो गये। अतः तुमको चाहिए, पर पर किमी हिस्स के बेकार छानव्यंत्तव न मनाकर मुँह लटकाकर १२ माह है। किता भी सोने चांदी के जेवर हैं बेचकर रूपया को आपरेटिय बँक में रख दो। किता भी सोने चांदी के जेवर हैं बेचकर रूपया को आपरेटिय बँक में रख दो। करता पर महाजन के तास न जाकर सरकारी सिनित से उधार लो। वच्चे गोरू न चरावें, मयेशी ह्यूँटा में बीचे रहो। यास निंगा उनका काम चल जायमा। बच्चों को सरकार ने जो हर गाँव में निराकार स्कूल खोल रखा है उठमें भर्ती कर दो। इत्यादि उपदेशों की मरसार से गाँव सालों का दम युटने लगता है। अगर छुड़ लोगों ने सुनने कोशिश्व की नो में दूसरे के चंगुल में फेंसे जिसका नाम सरकारी शोगया है।

यानी उनका दृष्टिकोश ऊपर-ऊपर से गांव में कुछ सवावट लाता या। जिससे यह प्रचार हो सके कि सरकार भी प्राम-सुधार कर रही है। परीच रूप से सरकार इन विनागों की मार्फन प्रामसासियों को केवल अपने हाथ में रखने का जहेरूब पूरा करती है।

किंग्रेस मन्त्रिमंडल ने जब प्राम सुधार का काम काम करना शुरू किया तो सुधार की नीयत तो उन्होंने बदल दी लेकिन तरीका पुराना दी रखा। उनको नीयन गांव वालों को बाक्के मदद करने की मेरी लेकिन उच्च भें जी के सदियों के संस्कार के श्रानुसार उनमें भी दया की बृति भी। वेचार गाँच यालों का छुल भला करना था। नीयत होने पर भी श्रानुसब न होने से समस्या की जड़ पर वे नहीं वहुँच वाये।

समस्यात्री का अध्ययन करने का नायन भी तो वहीं पुराने उनके पास पुराने सरकारी कमीशनों की रियोर्ट और तरीके सुरोप के प्रयोगों का विवरण ही था। अतः जिस समग्र ग्राम-सेवा की श्रोर

शिक्ता की संस्पाएँ खोजी थीं जिनमें शिक्ता पदित तो वही पुराने तरीके की नकल थी, किई राष्ट्रीयता की सफेदी कर दी गई थी, उसी प्रकार कांग्रेस सरकार ने प्राम-सुधार के काम में पुराने तरीके की नकल करके उसमें अपनी शुद्ध-नीयत का पोचाड़ा मात्र सत्ता दिया।

प्रकार सन् १६२१ में हमने सारे देश में कांग्रेन की ख्रोर से राष्ट्रीय

उसमें अपनी शुद्ध नीमत का पोचाड़ा मात्र लगा दिया। शुरू के ७-६ माह तक तो कोई ख़ास कार्य-क्रम ही नहीं मिला; साधारण पचार ही चलता था। आख़िर प्रचार दुम कितने दिन चला

सकते हो। कुछ ठोस काम ता चाहिए ही। श्रावित जब कार्यक्रम श्राया तो वह इस प्रकार या:— र——गाँव में पंचायत घर बनाना। र——गांव के कुश्लों की सरमव कराना। रे——गली सड़क ठीक कराना। र—पंचायत कायम करानी

कराना । रे—गली सङ्क ठीक करना । ४—पंचायत कायम करना । ५—रात्रि पाठशाला ख्रीर दूसरी शिक्षा का प्रवन्ध करना । ६—खेती

हर एक काम के लिए थोड़ा-थोड़ा रूपया भी मंजूर हुन्ना। काम

का सुधार करना।

388

चलाने के लिए प्रत्येक जिला बोर्ड के निर्वाचन चेत्र को चेत्र मानकर सर्विल खोल दी गई। इस तरह फैज़ाबाद ज़िल में २७, सर्विल हो गई मी। पहले तो इतने खाधिक विस्तृत सर्विल में इतने खाधिक प्रकार का सुधार देखकर ही में घबड़ा गया। फिर जब उसके लिए मंद्रूर एकन देखी तो मैंने सममा कि यह भी ऊपरी-ऊपरी कुछ भला करने का

राता जाना जिनमां कि यह मा अपरा-अपरा कुछ माला नरान कार्य-क्रम है। ख्रातः मैंने इतके लिए बहुत दिमाग्र . व्रवं करने की करूरत नहीं समस्ती। मैंने केवल बढ़ी निश्चय किया जो कुछ भी कार्य-क्रम अपर से ख्राये उसे जोर से चला दिया जाय जिससे सरकारी साधन गांव वालों के लिए क्यारा से च्यादा लाभदायक हों।

शुरू में पंचायत घर पर जोर दिया गया। मैंने भी उस पर होर

कुरू न प्रचायत पर पर जार । दया गया । मन भा उठ पर आर देकर करीब २५-३० पंचायत घर बनवाये । इस काम में हमारे मंत्री श्री महेन्द्रसिंह रनेघवा ह्याईं० सीं० एस बहुत उत्साही ये । जिस तरीके का पंचायत पर बन रहा पा उसके राग्य में बहुत सहमत नहीं था। लेकिन मैंने पहले ही देख जिला था कि कांग्रेस मंत्रिमंडल भी पुराने महकमों के तरांक से चल रहा है और उस्टे रास्त वा रहा है। क्रतः मैंने अपने मंत्री पर ही ब्यादातर बात छोड़ दी थी। मैं तांचायत घर के पन्न में या ही। मैं चाहता ही हैं कि क्रमर

पहले पंच था साधन खुटाया जा रुटे तो प्रत्येक गाँव में कोई पंचायतपर? सार्वजनिक स्थान हो, नहीं तो सामाजिक जीवन नहीं वन सकता है। लेकिन खुरू में पंचायत घर नहीं

बनाना चाहिए। पहले पंच बनें, फिर पंचायत श्रीर उसके बाद ही पंचायत घर वने । जब तक पंच नहीं वर्नेंगे तब तक पंचायत भी नहीं वन सकती है। पंचायत की बावत् में अपना अनुभव श्रीर राय बता ही चुका है। गाँव में जो लोग पंच बनने लायक हैं, वे कैसे हों यह सव लिख ही चुका हूँ। अतः अगर गाँव को आगे वढ़ाना है तो पहले पंचीं को खोज निकालना होगा और उसके लिए पहले कोई रचना-त्मक ठौस काम शुरू कर देना चाहिए। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि हरेक गांव में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अवसर पाने से सार्व-जनिक काम में दिलचशी लेते हैं। किसी गांव में पाउशाला, पुस्त-कालय, श्रीपधालय श्रादि खोल कर देखो; २-४ श्रादमी ऐसे निकल श्राते हैं जो उत्साह से श्रपना तन, मन, धन उस काम में लगा देते हैं। लेकिन श्राज के साम्राज्यशादी शोपरा के दलाल सत्तात्मक ग्राम-समाज में उनके लिए अपने सद्गुणों के विकास का कोई अवसर नहीं है। ग्रतः सार्वजनिक जीवन में इनका कोई स्थान नहीं है। इसलिए सब से पहले बसरी है कि ऐसे रचनात्मक कार्य को शुरू करना जिसको करने से इस तरह का सत्तात्मक लाम नहीं होता है। , ऐसा करने से हम गांव के ईमानदार और लोक हितेशी वृत्ति वाले समूह के व्यक्तित्व को प्रामीण जनता के सामने प्रतिष्ठित कर सकेंगे। श्रीर इनके प्रधानतः साधारण लोगों में से होने के कारण इन पर

समय प्राम-सेवा की ग्रोर

जनता का विश्वास पैदा होगा । पिछले एक पत्र में हमने लिखा या कि हम जब तक गाँव में स्वामाविक नेतृत्व कायम नहीं कर चक्षेंगे तब तक एकाएक एंचायत कायम करके उसके हाथ में सत्ता छोड़ देने से जनता को उन्हीं के हाथ में छोड़ देना होगा जो लोग अन तक उसका उत्तीहित करके स्वाय-साधन करते ये और शोपक या के एजेंट के रूप से गाँव में कैले हुए हैं। अत: सही पंचायत कायम करमे के लिए पहले पंची के न्यक्तित्व का विकास करना है। इस तरह पंचायत का स्व

वात सोचनी चाहिए। फिर पंचायत घर उसी शहरी दृष्टिकोण स्थान पर कायम करना चाहिए जहां हस बाले चिकारी प्रकार पंचायत की मार्फत शिचालय, पुस्त-कालय खादि किसी किस्म की स्थायी संस्था का संग

हम हो गया हो। फिर उठी संस्था का काम चलाने से लिए ही घर बनाना चाहिए जिसकी बनावट इस तरह की हो कि उसी इमारत से पंचायत घर का भी काम चल जाय। लेकिन मुश्किल तो यह है सर-कारी अधिकारी, चाहे वे कांग्रेसी क्यों न हों, शहरी दृष्टिकों सु रखते हैं। इसलिए कार-क्रम मा प्रामीस समस्या की होट से उल्टा ही होता है।

लेकिन तुमको तो मालूग ही है, मैं कोई चीज ज्ञागे दिल से नहीं करता हूँ। जो काम करना है उसे उटकर करना चाहिए। ग्राजिर पंचायत पर वनने में जायदा ही या। लोगों में जोश होता है। दिमाणे पति कुछ विश्वास भी होता है और पंचायत पर के लिए उस सामान जुटाना ग्रीर उससे वनाने ही व्यवस्था करने में कुछ त्याम पीभावना ग्रीर काय कुशलता तो पैदा होती ही है। श्वाल जब मुभार मंत्री श्री कायज्ञ सामान जुटाना ग्रीर काय कुशलता तो पैदा होती ही है। श्वाल जब मुभार मंत्री श्री कायज्ञ सामा ज्ञान की स्वाल के सुभार मंत्री श्री कायज्ञ साहत का ग्राज्ञ और हमारे मंत्री श्री रच्या के स्थान जलाई की देखा तो मैंने भी ग्रयनी सारी ग्राफ्ड श्वक सेहतत की सामा दो श्री रच्या में स्वाल सेहतत की सामा हो। श्री रच्या में स्वाल सेहतत की सी कि जो देखता या वहीं ग्रास्थ करता था। पंचायत परी के कारण

इस ज़िले का ब्राम-सुधार कार्यप्रान्त-भर में मशहूर हो गया। तुमको मैं यहां पर कह देना चाहता हूं कि पंचायत घर तो बनाया छौर बाद को उन्हें अपयोगी बनाने की कोशिश भी की लेकिन पंचायत घर के मामले में जपर-लिखे मुताविक मेरी राय श्रमी भी कायम है। श्रनुभव ने भी इसकी पुष्टि की । क्यों कि जहां ठीक-ठीक पंचायत कायम हो सकी वहां तो घर कुछ उपयोगी है, वाकी स्थानों पर बेकार पड़ा है।

पंचायत घर के साथ-साथ दूसरा कार्य-क्रम भी उसी तरह चलता रहा जैसा कि महकमें में चलता है। मैं पहले ही लिख चुका हूँ कि कार्यं क्रम के तरीकों को देखकर मुक्तको बहुत उत्साह नहीं हुआ था। और रशीयां जाश्रम को भी बनाना था इसलिए दक्तरी दंग से ही अपना समय साल भर तक महकमा के काम में देता था। क्योंकि मैं समभता था कि इस श्रीर सर पटकने पर भी गांव के जीवन का संगठन कायम करने की सम्मावना कम है। मुक्तको यह भी कहा गया था कि मान्त से जो कार्य-क्रम आता है उसमें हेर-फेर भी नहीं हो सकता है। इसलिए भी उसमें कुछ नई वान सोचने की गुंजायश नहीं थी।

वाद को जब स्त्री-सुधार के लिए विचार करते-करते उसी सरकारी कानून के भीतर से अपने विचार के अनुसार काम चलाने की सस्भा-वना देखी तो उस और भी मैं अपना ध्यान देने लगा। आज वस। आगे की बात कल लिखेँगा।

## कोत्रापरेदिव सोसाइटी

कल पंचायत पर श्रीर पंचायती संगठन की बायद कुछ बताया ्या । श्राज भैं कोन्नापरेटिव धोसायटियों (सहकारी समितियों) की बायत...

समग्र ग्राम-सेवा की ग्रोर

३१⊏

कुछ अनुमय बताना चाइता हूँ। आम-सुधार काम के बास्ते सरकार का अवता महकमा बना हुआ है। महकमों के काय सन्त्रभ होने से मैंने समफ्ता कि इन कामों में भी दिल भरते लेना खुरुड़ा ही है। इन महकमों की जिम्मेदारी तो मेरे पर नहीं थी लेकिन में हमेशा इनका अध्ययंन करता था और जहां सम्मय होता था मदद करता था।

श्रध्ययंन करता था श्रीर जहां सम्भव होता था मदद करता था। जब पत्ले गाव में काम करता था तो देखता था गांव वालों की तकलीकों में कर्जें की मद ही ज्यादा दुःख देने याली होनी है। र-४ ग्रादमी कर्ज देकर सबको बाँधे हुए हैं। कोई किसान ऐसा नहीं जो े महाजन के हाथ में बैंघा न हो। यह समस्या इतनी ब्यापक है कि गाँव के कर्ज की बावत कुछ विस्तार. से विचार किया जाय तो कोई हर्ज न होगा। सबसे पहले यह देखा जाय कि जो कर्ज होता है उसे किसान चाहे तो रोक सकता है या उसकी परिस्थिति ही ऐसी है कि वह उससे वच नहीं सकता। ग्राजनकल , ग्रार्थशास्त्र के पहिती का एक प्रकार का पैरान हो गया है कि वे किसोनों की फिज्लखर्ची की वात कहकर कर्ज में उनके हूबने के खिलाफ आलोचना करते हैं। विवाह, जनेऊ, त्यीहार ज्यादि अनुष्टानों में शक्ति ने ज्यादा खर्च करने पर उनको कोसते हैं श्रीर, उनको उपदेश देते हैं। लेकिन वे चारते क्या हैं ! क्या गांव के लोग गले में रस्ती बांधकर खारने की दरस्ती से टाँग लें। दरख्न भी तो गरीबी के मारे खतम हो रहे हैं। क्रोसिर गाव वालों की जिन्दगी में है क्या शिक्सान का सारा जीवन नीरस श्रीर रूला है। चाहे गर्मी हो, चाहे सदीं वही एक ही तरह का सुवह ' उटना, इल-वैज लेकर खेत में जाना । १२ माह वही चर्चन, वही मकुनी यागरा को रोटी दाल । कोई विभिन्नता नहीं,

माभीवत राग कोई तन्दीली नहीं । श्रील मूँदकर पानी के बैल धामना नीरस जैना छोटे से दावरे में जिन्दगी मर पूमना ही उनरे श्रीवन लिए रह गया है । इस लोग ७-८ मार से यही नजर

. बन्द हैं। यहां किस्म दिस्म के शायक्रम हैं। रोह,

क्द ही जीवन का उद्देश्य है, ब्रादर्श है। फिर भी ७-८ माह में लोग कर गये दीखते हैं। छूटने की कही से गन्ध मात्र छा जाय तो लोग यावले हो उठते हैं मानो श्रासमान से चाद स्टकर गिर ग्हा है। गांव के किसान तो आर्जावन कारावास भाग रहे हैं, सो भी सी० झास-का। ऐसे दुस्तह श्लीर नीरस<sup>े</sup> जीवन में कभी एक ग्राथ दार. कोई शुभ ग्रवसर त्राता है ता कुछ खुशा मनाना, कुत्र प्रमोद करना, स्वजन कुटुम्य से भेंट मुलाकान करना उनके लिए स्वाभाविक चौर श्रारिहाय होता है। गांव भर की नारसता के बीच वही एक ग्राध मौका होता है जब आयालबृद्धवानिता थोड़ा हैंग लेते हैं. थोड़ा खुश हो लेते हैं। ग्रगर ग्रर्थशास्त्र के पडिन ममाज सुधार के लिए इनको भी वन्द कराकर उनका पत्थर की मूर्ति बना देना चाहते हैं, उनको मधी बनाना चाहते हैं तो परमातमा उनकी सुद्धि उन्हीं तक रखे। मेरी समक्त में यह बाद खाती नहीं। भला उन उपदेशंकों से पूछो ऐसी परिश्यित में आगर पड़ते ते! वे क्या करते। रा१ दिन के लिए भी श्रपने श्राराम के साधन बांधकर ही गांव पहुँचते हैं। फिर मी 'मोनोटोनस' (नीरस) कहकर ग्रामील बायुमंडल से भाग ग्राते हैं। इनकी जवान से यह उपदेश शोभा नहीं देश है। यह ठीक है, उनको फिजले खर्च से बचाना' चाहिए। लेकिन वह काम ग्रालीचना करने से नहीं होगा और न उपदेश देने से ही होगा। उसके लिए चाहिए कि लोग गांव में जाकर वैठें और अनुष्ठानों का ऐसा तरीका यतावें कि खर्च भी कम हो श्रीर विनाद भी पूरा हो जाय। यहाबात जैवर की भी है। ऋगर जैवर वृत्ति न होती तो २००

यहाबात जबर का भाहा क्रमर जबर द्वाचन होता ता २०० भाल से निरु तरह सप्तेतीमुली गोपच चल रहा है उसमें क्रम्य तरु जो कुछ भी हाड़-मॉल इन किसानी के शरीर में कायम है वह भी स्वाहा हो जाता।

किसानों की एक और बात बताकर वे हँसते और नाक सिकोड़ते हैं। मैंने बहुत से उद्धारकों को देखा है। अवध में मीरुसी ६क जमीन

समग्र ग्राम-सेवा की श्रोर

पर नहीं है, यह मैं पहले ही लिख चुका हूँ। वाप जीवन की कड़ोर के मरने के प्रसाल बाद, और कितने ही पहले ते बास्तविक्ताएँ किछान को खेती से बेदखल होने पर नहराना देकर जमीन लेते हैं। जो लोग बेदखल मी नहीं होते हैं उनके पास कित हतना कम होता है कि जब कहीं कोई मी खेत खाली होता है तो नज़राना लेकर दूट पहने हैं। इस चड़ा-ऊपरी में उनकी बहुत क्यादा क्या देना पहना है। जिन्दा रहने के एक मात्र साथन को प्राप्त करने के लिए चाहे जितने सूद पर चाहे जितना

मात्र साधन का प्राप्त करन के लिए चाह जितन सूद पर चाह जितन पैसा दे देने में न वेवक्फी है और न लापरवाही। जिसका छात्र ही जिन्दा रहने की समस्या को इल करना है वह भविष्य की बात नहीं सोच सकता; उसमें किसी किस्म की भावना का छवशेप नहीं रहे जाता है। भीपण दुर्मिन्न में माता-द्वारा वच्चा भून कर सा जाने की कहानी भी तो इतिहास ही बताता है। भूखे और वेकार लोगों हाल सड़क के कुड़े की टंडी में से पड़ा खाबाद 'खांकर भीत का सामना

करने की कथा भी तो मुनने में श्राती है! . मामीया उद्योग-अपी के खिलाश श्रालीचना करने वाले पहिचमी श्रूपेशास्त्र के पंडित जब कहते हैं कि किसान जमीन के बारते टूट की है श्रीर उसे वेवकूसी और लापरवादी कहते हैं तो समक में नहीं आता उनकी सुद्धि की हम क्या कहें ! गाँव का पंचायती समाज टूट जाने से

लड़ाई-फ़ाइं। के कारण खदालत में मामला ले जाना पड़ना है, उठकें लिए भी कहां यह जाता है। सम्मिलित परिवार दूट जाने से होटा ' होटा परिवार हो गया, हक प्रकार उनके, साधन कम हो जाते हैं हमिलए भी पह कर्ज में फैंडवा है। छतः जब में देहालों में काम करता था श्रीर किमानों को कर्ज की छहम्मय दिवति में देरता या और उनके कारणों का खरप्यन करता था तो मालूम होता या कि कर्ज का कारण किसानों भी बेकसी श्रीर वेबसी है श्रीर खान में रियति में

यह श्रनिवार्य है। इन्लिए इस समस्या के इल पर मैंने कमी गम्भीर

विचार ही नहीं किया था। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से विधायक तरीका एक ग्राम-सेवक शामवासीको इस दिशा में कुछ गदद नहीं कर 'सकता । ग्रपनी शक्ति-भर ग्रानन्द'त्सवी में सही बद्ध पर खर्च करने के नदीन तरीके बताकर, खेती से अधिक पैदा करने का तरीका बताकर, गांव में मेल व सद्भाव पैदा करके, मुकद्दमेवाजी कम करा कर श्रीर सहायक घन्धा से कुछ श्रामदती का जरिया बताकर मविष्य के लिए किंचित् सहूलियत पैदा करके ही हम कर्ज का भार बढ़ने से रोक सकते हैं। लेकिन इस दिशा में प्रत्यन्त रूप से कुछ संयोजित चेष्टा करना प्राम-सेवक के लिए वे धर ही है। ूमें समभता हूँ, इस सिलसिले में गांव के महाजनों श्रीर दूसरे उपार देने वालों के तरीकों को भी देख ले तो श्रच्छा हांगा। महाजनों की कर्ज-नीति की वायत सभी लोग जानते हैं। उसपर श्रधिक कहना वेकार है। वैसे तो किसान के कर्जें का इतिहास अंग्रेजी राज्य के साथ ही गुरू हुन्ना है। लेकिन गीर करने पर मालूम होगा कि बिछली लड़ाई के बाद ही ज्यादा कर्ज बढ़ा है और महा 'गले का फंदा कैंपे जनों ने अधिक व्यापार किया है। मैंने अपर कहा कसा गया । है कि कर्ज किसानों की वेकसी के कारण ही होता ं गया। क्षेकिन वंडूत-सा कर्ज तो महाजनों के कारण हुआ है। यह तो सब को मालूम है कि पिछली लड़ाई के दिनों में जिनके पास पैसे ये उन्होंने खून पैसा पैदा किया। जहाई ज़तम हो जाने से लड़ाई के समान की माग वन्द हो गई तो वहुत की पूँजी जो लड़ाई के कारण दूनी तिगुनी हो गई थी एव खाली हो गई। इन पूँजीपतियों ने जब रूपया लगाने का बाहर कोई ज़रिया नहीं देखा तो गाव में उधार देने में लगाना शुरू किया। फिर क्या या उनके दलाल भी नियुक्त हो गये। इन दिनों श्रनाज

महँगा तो या ही इसलिए नमीन से ज्ञामदनी भी बहुत थी। जहाँ कहीं नमीन खाली हुई कि महाजन 'के दलाल, लोगों को नमीन लेने का जायदा बताने के लिए तैयार | ये लोग गांव में बैठकर लोगों को उक्साकर ज़मीन खरीदने को चड़ा देते ये और रुपया दिला देने का भी जिम्मा ले लेते ये । वे तो बिल्कुल हिंदू बन बैठते थे । कहते ये— "भला तुम्हारे परिवार से हमने इतनी मदद पाई है । तुम्हारा दादा न होता तो अब तक हम सब भीस मांगते फिरते और में इतना भीन करूँ कि दीइ भूग करके इतने सपये का इन्तज़ाम कर हूँ ।" इसी तरह

कर्ज़ों का इन्तज़ाम करके ख़रीम त्याग ख़ौर सेवा का प्रदर्शन करते रहे । किसी के पर कोई ख़नुष्ठान हो तो फ़ौरन उसके ये हितेषी हालिए। भला उनके रहते हुए परिवार की नाक कट सकती है। कदापि नहीं। इस प्रकार परिवार की नाक बचाने वाले प्रत्येक गांव में मौजूद हैं। इन पारिवारिक प्रतिष्ठा कायम रखने वाली के मारे कुई बात हु मुस्कों हार खानी पड़ी है। मैंने तो कम ख़र्च करने को राजी करा लिया

के शुभाकांची लोग किसान को नज़राना देकर ज़मीन लेने के लिए

खाना पड़ा है। मेन तो कम ख़च करने को राजी करा लिए। लेकिन उनके हिताकांही लोग कहां मानने वाले। इस प्रकार नाफ कटने से बचाने वाले लोग कैकड़ों परिवारों को नाफ बचाठर गला घोट कर अपना ज्वापार चलाते रहे। इस दिशा में आमनेसक व्यक्तिगत रूप से उचितृ क्लाह देकर मामवासी को कुछ कर्ज़ में बचा सकते हैं।

ये महाजन सूद भी फ्ल कर लेते हैं। मैंने हिसाब करके देता तो मालूम हुआ कि आगर महाजन किसी को २६) कहाँ दे तो १० साल में ५००। पाबना हो जाता है। एक सज्जन, जो समाज में एक जिम्मेदारी लिये हुए हैं, कहते ये कि मैंन ५० कहाँ देकर २०००। का दाया किया है। और वे हसमें बहुत गर्व करते हैं। गांव में लेत-रेन के कहते तरीजें हैं। जन स्वय का बयान करने लगूँ तो पन समाज ही न हो। इतना ही समफ हों कि जब में रसीबों के चारी और के गांव फ कर्ज की बाबत आप्ययन करने लगा था तो उसको इतना विधास

३२३

पावा श्रीर मुक्तको समस्या इतनी श्राम-श्रयाह मालून हुई कि मैने इस दिशा में विचार करना ही छोड़ दिवा था; समाधान सोचना तो दर की बात थी।

जब कांमेर मन्त्रमंडल हुआ और श्राम-पुभार महक्षमें की जिम्में दारी ली तो मुक्को ऐसा स्थाल हुआ कि सायद कांआपरेटिय विभाग की मार्फत हस दिशा में कुछ वहिल्यत पैदा जी जा सके। वैसे तो भेरा विश्वास हो गया था कि पिछले कर्जे के लिए आगर सरकार कुछ कर एकती है तो वह केवल एक ही वरीका है। उसे रह कर देना और किशानों को कहा से वरी कर देना। परिस्थित इतनी जटिल है हि इसका दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन गुक्को ऐसा लगा कि मुविष्य की समस्या का शायद सहकारिया द्वारा दूसरा हल ही छने। जुतावस में इस विभाग की कांपपद्मति और कांप्यम को देखने लगा। उनके कमंजारियों से तो परिचय हो ही गया था। उनसे विचार-विनिमय करता रहा और गाँव में जो सोवाइटियाँ बनी हैं उनका अध्ययन करता रहा।

जब मैंने इसके कार्यक्रम और संगठन की रूपरेखा देखी वो मेरी गारी उत्तमीदों पर पानी किर गया। सहकारी बेंक एक केन्द्रीय गंगठन होता है जो कहने के लिए प्रतिनिधिम्लक है। लेकिन सर-कृत्री निभाग के कमेचारी ही बेंक नालों पर हानी होते हैं। देहातों में सोसाइटियां खोली जाती हैं; उसकी पंचायतें बनती हैं। वे भी यही होते हैं जिनका विवरण में कहें पत्ती में लिख चुका हूं। मुनियन का प्रयान सरकारी अफसर होता है और तीन सदस्य उसके अगर से वाबस्य से लिये जाते हैं। पंच लोग भी उन्धी के स्वादमी

से लिये बाते हैं। पंच लीग भी उन्हीं के छादमां मायनाथ इटे तो , होते हैं। जिला बंक सोशाइटी को कर्ज देता है। श्रोपनाथ चाये। ' क्रीर सोशाइटी मेम्बरों को देती है। बैंक सीथे भी कुछ देता है। बैंक हैं तुरह तेता है जीर सीशा-इटी १५० तक लेती हैं। फिर इटकी जमानत रूप में फुसल व चक रखनी पड़ती है। फ़बल हो जाने पर पंचायत फ़बल कुन्ने में बर हेते हैं और बेंच कर अपना पैसा ले लेती है। फ़बल जितके हाय केंच जाती है वे भी इन्हीं एंच के भाई बच्द होते हैं। जितकों वे चाहे कि भाव से वेंच दें। जो लोग फ़बल वे पक नहीं रखते और दूसरी चींच की जाता पर कहां लेते हैं उनसे हतन अमार्ज्यक तरी के से बच्द की जाता की कि साम्बाद कि लोग जाहि जाहि करते हैं।

मैंने जहाँ तक देखा है कि जिस इलाक़ों में सोसाइटी खुली हुई। वहीं पहले से ब्वादा कर्ज लोगों पर हो गया है। वसूनी के तरीके ग्रीर पची के स्वार्थ के कारण लोग बरबाद हो जाते हैं। फिर जिसके पार ज़मानत के लिए कुछ है ही नहीं उनको तो कात्रागरेटिव से कुछ करे मिलता हो नहीं । ईसलिए जिस चेत्र में कोन्नापरेटिव होगई है वही <sup>है</sup> साधनहीन किसान श्रीर पिस जाते हैं। स्थानीय महाजनी प्रया नह हो जाने से और विना ज़मानत के कोग्रापरेटिव से कर्जा न मिलने वे कारण उनकी तो मीत ही है। बहाँ-बहाँ भी सोलाइटी कायम है वहाँ वहाँ लोग इसके ख़िलाफ़ है, यह मैंने कई जिलों में देखा है। अय तुम कहोगी कि सोसाइटी छोड़ क्यों नहीं देते । यह भी तो ममद्री है। सोसाइटी के कारण स्थानीय महाजनी संस्था ट्र जाती है श्रीर कानून ऐसा बना है कि जो लोग सोसाइटी से कर्न लेते हैं उनकी महा जन कर्ज़ देने से घवड़ाता है क्योंकि कानूनन कर्जदार की सम्पत्ति पर पहले सांसाइटी का इक होता है किर दूसरे कर्जदार का । ऐसी दाला में कीन महाजन वेवकूफ़ होगा कि वहाँ श्रयनी रवम फँहायेगा ! निर

<sup>ै</sup>क है देने का का सास सरीका है बसे श्वितहराहरू?" कहते हैं। बान सरार र गाँव के रूक सादमी कई तेना चाहते हैं से इर एक के वर्ण करों करने के निषद की सादमी सामितित कर से तिस्मेदार होते हैं। सर्बाद कार रूप में नहीं सर्वा दिया भीर वस्ति पास नेते को कुछ बाज गारी रहा सी देंग सब में या बनसे से सिमा रुक्त के पास नेते को कुछ बाज गारी रहा सी देंग सब में या बनसे से सिमा रुक्त से बाज कर सेंगे।

मोसाइटी का सेकोटरी ऐसा ब्रादमी होता है कि गाँव वाले दूसरे पचासों तरीकों से उससे बँधे रहते हैं। बह सबको फँसाये रखता है। कोब्राररेटिय का तरीका श्रीर उसके कंगिजी ढंग श्रर्थशास्त्री वे कान में चाहे जितना मधुर लगें में समभता हूँ जब तक कोन्नाप-रेटिव इस किस्म की है तब तक उसके फेर में पड़ना एक महाजन को ख़तम करके दूसरे श्रविक ताकतवर श्रीर वेरहम महाजन की प्रतीदा फरना है। गाँव के छ'टे महाजन व्यक्ति होते हैं। गाँव वालों से उन का सम्बन्ध होता है; वे छुट देते हैं, मोहलत देते हैं; कर्जदार के कप्ट को मी देखते हैं। लेकिन आज की कोआपरेटिव तो एक सरकारी मशीन है। ग्रमर उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ न होना तो भी एक वात थी। पेन्द्रीय बेक में बड़े बड़े डाइरेक्टरों का सील ढ छाना स्वार्थ भरा है। इसे गौंव के बुहाहों को तोड़कर मिल खड़ा करने को बात जैसी ही समस्त्रो। अतएव भैंने देखा कि कोश्रापरेटिय के ज़रिये कर्ज की समस्या हता करना उसको श्रौर जटिल बनाना है; साथ ही साम्राज्यशाधी 'सरकार होने से ग्रामवासी को अपने घर के महाजन के हाथ से निकाल कर बड़े शोपण की मशीन की श्रोर ढवेल देना है। मैंने वह भी देखा कि हमारे एलामी को कस के जकड़ने के लिए जैसे ताल्लुकेदार, बड़े समीदार, सरकारी पंचायत श्रादि बरिया है उसी तरह यह भी दूरुरा बरिया बना है। यह तो भी र भी मजबूरी पैदा करने वाली है नयों क इसके ज़रिये किंगानों की श्राधिक लगाम श्रापने हाथ में रखते हैं। जनता की राय थे ख़िलाफ इन सोसाइटियों को धमकाकर लेड़ाई का चन्दा इकट्टा करते हुए मैंने श्रपनी श्रांखों देखा है। कांग्रेसी सरकार को ब्रापरेटिव विभाग की मार्फत . किसान का

, कांग्रेवी सरकार कोझापरेटित विमान की माकत तेकियान का गत्का आदि बेचुने का प्रकथ करना चाहती थी। कुछ काम खुरू भी किया लेकिन वह भी नहीं वहेन्दड़े महाजनी द्वारा, जो कोझापरेटिय मैंक के बाहरेक्टर हैं। इतमें भी खरी गुट की स्वाप-विद्य होती रहीं। अगर सचमुच ग्रामीण जनता को कोई भी सरकार सही पायदा पहुँचाना चाहती है तो मैंने पिछले पत्र में जिस कम से पंचायती व संगठन करने की वात कही है उसी प्रकार पंचाय

सही तरीका ,कायम करके उनको भन्नवृत बनाकर स्वावतम

व्यवस्था की स्त्रोर चलाना चाहिए। फिर सब का पंचायतों की मार्फ तहो सकेगा श्रीर ऐसी पंचायत ही सही कोश्रापरेटि हो सकती है। तब तक यह सब विभाग बन्द कर देना चाहिए। बर हर्ज है, अगर देहातों के सार्वजनिक वृत्ति वाले व्यक्तियों की खोड़क पंचायतों को कायम करके अनको व्यवस्थित करने में ५-७ साल ल जाय र राष्ट्र-निर्माण का काम तो छ मन्तर जारू नहीं है कि रात म में हो जायगा। फिर गांव के महाजनों को श्रनुशासन में लाकर म कर्ज़ की समस्या त्रासानी से इल हो सकती है। उस समय पंचाय उचित सलाह देकर एक ब्रोर खर्च कम करने की कोशिश करेगी दूसरी त्रोर खेती मुधार. त्रीर सहायक धन्धों से त्रामदनी वड़ाने ह कोशिश करके गांव वालों के कर्ज का बोक्त कम करने का प्र<sup>यह</sup> करेगी।

वस्तुतः महाजन् भी इतने विगङ्गये हें ग्रीर सद ज्यदा लेते इसलिए कि वे देखते हैं कर्ज़ लेने वाले इतने गर्ज़मन्द है कि वे व भ शर्त रखेंगे क्रक मारकर मानना पड़ेगा। किर पंचायत का संगठ मलबूत होने से महाजन की रकम हूबने का अन्देशा कम होने पर खुद ही सूद कम लेंगे । श्राज तो जो रकम हुव जाती है उसकी म जोड़कर सुद का दिसाय होता है। मुभको बहुत से महाजन कहते श्राप कोश्रापरेटिव जैसी वमुली की गाँउटी करा दीजिए इम ६ % यद पर श्रपना काम चला लेंगे। उनका कहना मही है। क्योंति यहुत मे बड़े किसान हैं जिनको महाजन से कम सुद पर बर्जा नि

<sup>ै</sup>सरकार की और से पंचादनों के मार्ग-प्रदर्शन के लिए विशेषणे वा प्रत ज़ाम करना काफा है।

जाता है। उनको इम्लिए मिलता है कि समय पर वयूनी की गारंटी रहती है। लोग फहते हैं ऐसे सार्यमीनक ग्रुचि बाले व्यक्ति कहों मिलेंगे। यह मय वेकार है। भैसा कि मैं परले ही लिख चुका हूँ ऐसे श्रादमी देहारों में फिले हुए हैं। लेकिन प्रोत्साहन श्रीर श्रवसर के निना वे-द्वे पड़े हैं। सही तरीके से श्रामर होने से उन्हें खोज निका-लगा सुष्ठका नहीं है।

गांव के कर्जे और सरकारी कांग्रापरेटिव की वावत मैंने जो कुछ देखा है सब हरु पत्र में लिख दिया। मुमकिन है, सहित्य में ग्रंकों की कहानी दूसरी हो। लेकिन ग्रांख की देखी हुई स्थिति तो ऐसी ही है।

श्राज बहुत लिखा। श्राज सरकार ही श्रोर से राजनैतिक कैदियों को छोड़ने का एलान हो गया। मुफका टर लगा कि कहीं फट से छोड़ न दिये आयें। इसलिए अपना अनुभव सारा बताने की जल्दी के मारे इतना लिख डाला।

[ યુદ્

## खेती का महकमा

कल गांव से कर्व की हालत और सरकारी महकमा से उसके हल की वो पेष्टा है, उसकी वावत लिल ही चुका हूँ। आज कुछ लेती नुधार के मुतल्लिक लिल्मा। इस दिशा में तो मुमको भी कुछ करने का अव-सर मिला था। एवं पूछो तो लेती की हालत से हो गांव वालों की स्थिति जानी जा सकती है। शुरू में जब मैंने माम मुखार का काम हाथ में लिया तो पहले लेती की हालत का अध्यवन किया। को आपरिट्य की तती वेली के लिए भी सरकार की और से खेती महकमा अलग था। लेकिन यह महकमा केवल सरकारी ही है। को स्थापरिट्य बँक को तरह किसी

समय ग्राम-सेवा की ग्रोर

पैसे वाली श्रेगी के स्वार्थ से जुड़ा हुन्ना नहीं है। इसलिए इस विभाग

श्रवध का ज़मीन इतनी श्रव्छी है कि यहाँ वैसे ही श्रव्छी खेती ही जाती है। फिर भी लोग भूखे हैं। इसका कारण जमीन ग्रन्छी होते हुए भी पैदाबार ठीक से न होना है। पहले जमाने वे सम्मिलित परिवार खतम हो जाने से रोज-रोज खेतों का दुकड़ा होता जा रहा है। नतीजा यह हो गया है कि सेती इतने छोटे-छोटे दुकड़ों, में फैली हुई है कि किसान श्रपने मौज़दा सापनी से पूरा वैदा नहीं कर सकता है। कुछ इतने छोटे उकड़े हमने देखें हैं जिनकी नाप २० × ३० इंच वल्कि इससे भी कम है। बहुत से. दुकरे इतने छोटे हैं कि वैल इल चलाते नमय घूम भी नहीं सकते हैं। किर

आर्यनायकम जुन रणीवा आये थे तो यहाँ की खेती का देखका बहुत खुश हो रहे ये कि यहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ है। सचमुच एक किसान की जमीन १०-१५ टुकड़े में इतनी दूर दूर है कि इल श्रीर

मेबक नहीं समभते वल्कि ग्राफसर के रूप में रहते हैं। दूसरी बात यह हैं कि वे बहुत ही सुस्त श्रीर लाल फीता वाली मनोबृत्ति रखते हैं। खेती के काम के लिए जब तक ग्रामीय मनोवृत्ति न हो तब तक उनकी सारी सलाह किसानों के लिए अध्यायहारिक हो जाती है। फिर भी में ्इस विभाग से कुछ लाभ उठा सका था।

से मेरा सहयोग अधिक था। में जब कोब्रापरेटिव में दिलचस्ती लेने लगा तो देखना था कि वहाँ के कर्मचारी कोशिश करते. ये कि मैं उसमें बुस न सक्ं। उनके ढंग से मालूम पड़ता था कि श्रपनी बार्नी की मुक्तमे छिमना चाहते हैं। लेकिन खेती महकमा में ऐसी बात नहीं थी। उममें केवल महकमावाला दोपंथा। वे ऋपने को किसान का

३१८

वैल लेकर एक दुकड़े से हुतरे दुकड़े घूमने में ही सारा दिन कर जाता है। कमी कभी तो एक छाघ दकछे १ या २ मीत जमीन के बसंबय दूरी पर भी होते हैं। इस तरह दिसानों के पाए जो दइदे जमीन है उसको जोतने में शक्ति श्रीर सामध्ये घटता

येती का महकमा ३२६

शी∵चला जाता है। इस प्रकार ठीक रूप से सेवान होने से ज़मीन भीदिन व दिन ख़राब होनी जाती है।

्हमारे गाँवी में जगल ख़तम हो जाने से गोवर जलाने का रिवाल है और इस कारण खाद कम होने की बात सभी जानते हैं। हेकिन अबध के इलाके की हालत ''मोटाई मा राधे तह और पाता।' अबध की क़ामीन इतनी अधिक जुत गई है कि इधर गाँव में मधेशी नहीं मिसते हैं। जो २—४ गावें हैं भी, बकरी जिला ह्यांटी खोटी होती हैं। बो भी बिरले ही मिलेंगी। वैल भी बहुत कम मितते हैं। बहुत के लोगों के खेत खोटे डुकड़ों में चारी और इस प्रकार बेंटे हैं कि बैल रखने की क़स्तत भी नहीं होती। मदेशी कम होने से न तो खेत की जुनाई ठीक से होती है और न गोवर ही मिलंता है

खाद का श्रमाव इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ तो गोबर होता ही नहीं, फिर जलाने न जलाने की बात भी क्या सीचें।

हिर भी जितना होता है वह जला ही डालते हैं। जिन जेव में चरा-गाद हैं वहाँ अगर गीवर जला भी देते हैं तो भी जून से छितन्वर तक चार माह में कुछ वो खाद हो ही जाती है। लेकिन यहाँ चार माह में क्या मिलेगा जिससे जमीन को खराक पहेंच सके।

दस जिले के किसानों की बीसरी कठिनाई पानी की है। जहाँ र काप दूर पानी निकलता है, जहां दोन्दों तीन तीन फलाँग पर सालाव हो यहां पानी का कप्ट हो, यह साकई आरचर्य की बात है। लेकिन जिस देश में ममबान रामक्टर जी खुद राज कर रहे ये वहां स्मी पासे आरचर्य की होनी चाहिएँ। मैंने देखा इस जिले में पहले जुमाने में तालावों की मस्मार थीं। लेकिन सब के सब सदियों जी, लापरपाही के कारण विकल्प मठ यथे हैं। बरसात में उनमें योझा पानी हो जाता है। लेकिन असद्वर खबता होते होते

सिचाई की सर्व पानी ख़तम हो जाता है। कुछों से पानी भरना कठिनाई जिले में काफ़ो ब्रासान है नर्यों कि यहां पानी

समय ग्राम-सेवा की श्रोर

नजदीक मिलता है। देखने में ब्राता है कि यहाँ सिंचाई के हुएँ भी बहुत थे। लेकिन ग़रीबी और जहालत के कारण आधे से

ज्यादा मरम्मत विना वेकार हो गये हैं। ग़रीबी के कारण साधन न जुटने से कुन्नों की मरम्मत नहीं हो पाती है। लेकिन जब खेत बँटता जाता है श्रीर एक ही कुएँ से कई पटीदार सींचते हे तो कीन मरमत करेगा, तय नहीं हो पाता है। इस तरह असंख्य कुएँ ख़तम हो गये हैं। इसी तरह कुछ गरीवी के कारण श्रौर कुछ प्राम-व्यवस्था के श्रमाव

से लापरवाही के कारण सदियों से जिले में तालाव व कुएँ होते हुए भी आज किसान पानी विना तरसते रहते हैं। ऊपर की बातों से तुम देख सकती हो कि किसानों को खेती के

काम में तीन महा संकट पड़े हुए हैं:—

र--योड़ी जमीन का भी छोटे-छोटे टुकड़ों में दूर-दूर बँटा रहना। २ — खाद का सम्पूर्ण अभाव।

३—पानीकी विल्कुल कमी। में जहाँ तक देख सका ग्रीर विचार कर सका उसके ग्रनुसार में

समभता हूँ कि कोई भी राष्ट्रीय सरकार खेती की दिशा में सबसे पहले इन तीन समस्यात्रों को इल करे। बार्की वार्ते फिर होगी। कल मे पत्र में मेंने तुमको लिखा था कि सरकारी महकमा में ऊपरी श्रीर दिखावटी काम बहुत दोता है। श्रीर हरेक समस्याको हल करने के लिए

युरोप श्रीर श्रमारेका के तरीको की नकल करने की प्रकृति होती है। मेंने एक पत्र में यह भी लिखा या कि कांग्रेसी सरकार भी उसी तरीके से चलना पतन्द करती थी; नीयत की शुद्धता की पालिश श्रवस्य लगा देती थी। श्रतः पहले सरकारी योजनाएँ कागज पर ही होती थी श्रीर श्रव उनकां श्रमल कुछ श्रीर होता दिखाई देने लगा। ग्राम-वासी के लिए संस्कारी महकमें पहले निराकार परवहा के रूप में ये;

ऋाज उनको साकार रूप दिराई देने लगा,। लेकिन रूप रेगा पडी

पुरानी ही यी।

३३०

मैंने देखा कि महकमा वाले दो चीजों पर मुख्य रूप से जोर देते ये; सुधरे हुए बीज और खेती के लिए सुधरे हुए औजार का इस्ते-माल। नुधरा हुआ बीज कुछ अंश तक ऋषदा पहुँचा सकता है। मैंहूँ के बीज तो फबदा देते ये लेकिन अधिकांश बीज तो स्थानीय रूप से अरीद कर सवाई पर देने की प्रवृत्ति थी। इस पर कुछ मतमेद होते

हुए भी हम थोड़ी देर के लिए यह मानने को तैयार सुपरे धीज और हैं कि सुपरे हुए बीज से किसान का फावरा है सुपरे धीजार और वाहदें में मानता है कि करल भी नरल सुपारने

हुवर आकृतः आत्रार पाकर म मानता हूं कि अल्लाका नरल हुवारन , की जरूरत है। लोकेन ग्राज समस्या इस यांत की हों कि इसके किसान की कुछन परिणा हुनें की है। ज्यान की समस्या

नहीं कि हमार कियान की जलता पटिया दर्जे की है। आज की समस्या तों कार बताये हुए तीन संकट की ही है। सरकार की सारी प्रकि उसी में लगती चाहिए। अपने साधन कुटका बातों में, परिचमी नकल में, सर्चे कर अपन्थय नहीं करना चाहिए। लेकिन चैता कि मैंने नताया है उत्परी बातों पर विचार करने बीज और श्रीजार की ही प्राधान्य दिया जाता है।

उक्त श्रीजार भी भीर से देखा जाय तो वेकार ही है। श्रव्यक्त तो वे इतनी कीमत के होते हैं कि साधारण किसान गहरूप उन्हें इंदिमाल नहीं कर पार्व । कुछ खुराहाल ग्रहरूप, कभी-कभी महकमा के प्रचार से २--- १ चीज़ें इतरीद लेते. हैं। तेकिन मैंने देखा है कि उनसे यहां इन चीजों का इस्तेमाल नहीं होता है। किये वे उसत श्रीजार हमारे लिए किस इस तर्क सुकीद है, इसका भी विचार होना चाहिए। इस पर भी क्या महक्ता के विशेषणों में मतमेद है। लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। इसारे प्रान्त में हर साल करीव मन ग्रहरों में नुमाइय हुआ करती है। उनमें लेती थाले उसत श्रीजारों में स्वांत हैं श्रीर किसाने हो समफाने हैं, इनको इस्तेमाल करीं (लेकिन किसानों को विशेषणों को वार्त समफाने हैं, इनको इस्तेमाल करीं। लेकिन किसानों की विशेषणों की वार्त समफाने निकी श्रीपतीं।

२३२ समग्र ग्राम-सेवा की छोर वे कहते हैं कि इस ज़िले के किसानों के पास इतनी ज़मीन नहीं कि वे

उनको आर्थिक दृष्ट से लामदायक ('इकानोमिक होहिंडग') कह सकें ।
दूसरी बात यह कि उनके पास खाद-पानी काफी नहीं है। साथ रो
यह भी कह दालते हैं कि किसान इतने सुस्त हैं कि किसी किस्म की
उन्नति करना ही नहीं चाहके हैं। कहते हैं कि उन्नत श्रीज़ार इनके
इस्तेमाल करना नहीं है। तहते, इन्हीं बातों की परीचा की काय।
श्रार गांव बालों के पास इतनी सुमीन नहीं है जिससे परिवार
को खिला सकें श्रीर १ दल श्रीर १ जोड़ा बैल का पूरा कान देव
सकें, श्रार इतनी ज़मीन नहीं है कि ज़मीन की श्रामदानी से सारे परिवार को खाने को हो जाय तो उन्नत श्रीज़ार के
द्वाई पातें लिए श्रीर उत्तक चलाने लायक उन्नत बैल के लिए
साधन कहां से लायेंगे। मान लो, लेती के महरूमें
के लोग कर्दी से कुनेर का धन-भहार पा खानें श्रीर सब को उन्नत
श्रीज़ार श्रीर बैल सुरत दें हैं। किर जब होटे हल-बैल के लिए ही
हमीन काफी नहीं है तो वहें बैल श्रीर उन्नत श्रीज़ार को पूरा काम

देने के लिए कहां ने लावें और जब उनको खेती परिवार मर की धे सराक पेदा नहीं कर सकती तो चड़े बैल की बढ़ती ख़राक कहां से लायेंगे। दूसरी बात खाद पानी कामी नहीं है। यह भी खेती के विशेषत बताते हैं कि गहरी जाताई होनें से नीचे की मिट्टी उत्तर आ जाती है और ज़मीन की नमी भी जहरी सुल जाती है। यह कर लीग समस करते हैं कि गहरी चुनाई में जब नीचे तक जमीन उस्टी पुन्ही होनी पेरेगों नी जिन्नो गहराई तक खाद करें करनी खाद चारिक और

बताते हैं कि महरी जांताई होने से नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती हैं और क्योंन की नमी भी जब्दी सूख जाती है। यह सब लोग समक्ष सकते हैं कि महरी जुनाई में जब नीचे तक जमीन उच्छी दुखी होंगी होंगी जितनी महराई तक खाद पहुँचे उतनी खाद चादिए और नमी सख जाने से खिचाई मी 'ज्यादा होनी चादिए।' और इर्दी दो बातों के संकट का स्मार तौर पर इस हिले के किवानों को समना करना पड़ता है। खाद इसीन भी के अपर उत्तर करा जोन कर जमीन की समाम करना पड़ता है। खाद इसीन भी के अपर उत्तर और कर, जमीन की स्वामायिक नमी का प्रायदा उठा कर और योड़ी खाद टाल कर

श्रपनी जो कुछ मी फ़सल पैदा कर लेते हैं, गहरी जुताई करके खाद-पानी-विना उससे भी हाथ घोना पड़ेगा।

लोंग बहुत में कहते हैं कि हम तो सस्ते से सस्ते हल देते हैं। यह टीफ है कि वे जो मेस्टन हल देते हैं, उसका दूसरे वैज्ञानिक हलों से कम दाम हैं। लेकिन एक तो उसका दाम (--१० रुपया) भी अवध के किसानों के लिए ज्यादा है। किर मेस्टन हल सिक नरसात

भी पोली ज़मीन पर ही चल सकता है। इसलिए हिसान वपने में स्टब्त हल हो जाने से देशी इल से छुटी नहीं जाम को खुब मिलती। उनको दोनों इल स्थना पड़ता है। इसका समस्ता है! मतलब और ख़बी। मैंने देखा है कि ये हल जब्द

हूट जाते हैं श्रीर हूटने पर मामूली लोहार बना भी गहीं सकते। ऊपर की बातों से हा महारी उसका में आ जापेगा कि कियान जो इन श्रीजारों को नहीं हरतेगाल करना जारते, इसका मंगलत यह नहीं है कि वे बड़े दॉक्सातूबी हैं। मैंने खूव देखा है कि कियान बादे जिला करना बेवकूफ हो खेती के सुन्धितक अपने आपसे की बातें भट समफ जाता है। वे इन चीजों से उदासीन इसलिए हैं कि वे डीक समफ जाते हैं कि इन श्रीजारों को इस्तेमल करने के लिए अपन प्रिमार्थ किता है। हो इसी तरह कुछ उच्चत बीत भी पायदा कर सकता है। लेकिन बह श्राज की समस्या नहीं है।

मेरे कहने का मतलक यह न समफता कि मैं इन बीजों को नेकार समफता हूँ। इनसे छण्डी लेती हो सबती है, इससे कोन स्नकार कर सकता है? लेकिन जिन बातों को सबते हैं, इससे कोन स्वकार कर सकता है? लेकिन जिन बातों को सब ते पहले आन-रफका है उनकों पहले करना चाहिए। तास्वांतिक समस्या की, जिल्के बिना मौजूदा तरीके से भी टीक-टीक पैदाचार नहीं होती है, इस करने उनति के लिए परिस्थिति पैदा करने के बाद इन बातों को संबना चाहिए। इस उनके उनति के लिए परिस्थिति पैदा करने के बाद इन बातों को संबना चाहिए। इस उनके स्वतं की नकल से द्यक्ति का साम का स्वांत्र ना स्वांत्र न

समग्र ग्राम सेवा की ग्रोर

मैं जब ये वार्ते महकमा वालों से कहता हूं तो वे नाराज़ हो जाते हैं। वे कहते हैं कि आप लोग ऊपर-ऊपर में देख कर इसी तरह राय कायम कर के सारी उन्नति पर पानी फेर देते हैं। वे श्रपने श्रंकी से साबित करते हैं कि विञ्चले तीन साल में किस प्रकार इन ऋीज़ारी की विकी बढ़ी है। श्रागर किसान इसमें फायदा न देखते तो पेश खर्च करके क्यों लेते? इसकी भी रामकहानी सुनो। गांव में इन श्रीजारों को ऊँचे किसान श्रीर जमींदार ही लेते हैं। वे दो कारणों में इनको खरीदते हैं। १-- कुड़ लोग ऐसे हैं जो सरकारी कर्मचारियों से वड़ी सारनाक वस्तु हैं। श्राजकल इमें लोगे इन श्रावड़ी के गुलान

३३४

मेल-मिलाप पैदा करके नाना प्रकार का फ़ायदा उठाते हैं। वे सरकारी वर्मचारी की नज़र में पड़ने का एक साधन .समभ कर खरीदते हैं ताकि उनका नाम नोट हो जावे। २--कृपि वाले गाव में अपने आदमी दारा इन श्रीजारों के इस्तेमाल का पदर्शन करते हैं। पहले साल न ज़मीन की नमी खतम होती है, न स्वाभाविक उपजाकपन स्वता है। इससे नतीजा 'ग्रन्छा ही दीवना है। फिर श्रीनार टूट जाने पर महकमा वाले उस गाँव के लोहार पर तो भरोग करते नहीं। विकंद मनतीजा को देखकर भी बहुत में . खुशहाल किसान इसे खरीद लेते हैं। लेकिन मैंने देहातों में नैकड़ी परों में देला है कि इस किस्म के श्रीजार कुड़ालाने या मूसा घर के कोने या ऐसे दी स्थानों में पड़े रहते हैं और उनमें जंग लगता रहता है। कुछ तो इस्तेमाल विना श्रीर ट्र जाने पर मरम्मत विना । इस-लिए इनके श्रंकी पर मुफको कोई मरोता नहीं होता। मैं तो श्रानी श्रारा-देन्या श्रीर श्रनुभव पर ज्यादा भरोधा, करता हूँ । ये श्रांक हे भी वनते जा रहे हैं। दादा को भैंने कई जगह ध्याख्यांनी में शब्दी की गुलामी की बाबा कहते सुना है। उसी तरह यह श्रंक की गुलामी भी आधुनिक शिद्धित लोगों को अन्या बना रही है। तुम लोग धुनि-यादी तालीम में श्रंकी पर बहुत ज्यादा जोर देते हो। देखना, इसकी

ख़ती की समस्याएँ

३३५

श्रति न इं। जाय । नहीं तो फार्म के खानों को देखते देखते खाली श्रौंख से परिस्थिति को देखने की दृष्टि-शक्ति ही खनम हो जायगी । फिर तो 'क्रेखा की धांधली' ही दिमागी दुनियाँ पर राज करती रहेगी।

इस तरह जब मैंने देखा कि इने बातों से कुछ तात्कातिक समस्या इस तरह जब मैंने देखा कि इने बातों से कुछ तात्कातिक समस्या इस नहीं होती है तो मैं फिर कपर बनाई तीन संकट की समस्या पर विचार करने और उनको इस करने की कोशिश करने स्था।

हस प्रयत्न में गुफको नया-स्या अनुभव हुए, कहाँ कुछ कर तके, कहाँ कहाँ विल्कुल असफत हुए इत्यादि थातों पर कल लिखूँगा। आज कुछ देर भी हो गई और मेरी तबीयन भी कुछ ठीक नहीं है। इसलिए यहीं खतम करता हूँ।

## [ ५७ ]

### ंखेती की समस्याएँ

9<del>-</del>--१₹---४१

कल में इस सम्बन्ध में कोई पत्र-नहीं लिख सका क्योंकि एक तो फल और दो पत्र लिखने पड़े। फिर पर से मेरे वड़े माई शहद का मृत्यु-स्वाद ब्रा जाने से भी तबीयत कुछ दुस्त थी। लेकिन ब्रह्म रोज न लिखने पर भी कोई हुई न होगा। तोना इतने धीरे-धीर छुड़े जा रहे हैं कि छुटने में महीनों लग जागेंगे। फिर धीरे-धीर खिखने पर मी मेरी पृद कहानी खतम हो हो जायगी।

हीं, में परहों खेती महकमा के काम-सम्बन्धी आपना अनुभव लिख रहा था। सफारी महकमी का काम देखा होता ही है। वे गर्मीय तृष्टि से किसी चींक की नहीं देखते हैं। इसलिए इमेग्रा उन्हें रारते चलते हैं। आमबाजियों के शारीर की पुष्टि के लिए जब वे सुधार करना चाहते हैं तो "बिटामिन चार" खुषवा कर बर्टते हैं। मूल जाते है कि ज्ञाज बिटामिन की समस्या नहीं है। समस्या तो पर्थर से ही सही, किसी तरह पेट का गहुडा मरने डी राधा के नाथने के हैं। ज्ञतएव ज्ञगर कोई सरकार याकई खेती का

राधा क नाचन क ह। अतएव अगर काइ सरकार योकद खता की लिए नी मन चेलं सुधार करना चाहती है तो पहले इस बात का पता का इन्सजार लगाना चाहिए कि गाव के किसान जिस तरीके में

का इन्तज़ार लगाना चाहिए कि गाव के किसान जिस तरीके से त्रव तक खेती करते थे उस तरीके से ही पूरा पूरा द ग से करने में परिस्थिति के कारण क्या-क्या कठिनाई है या किन-किन यातों की कमी है। सरकार उन्हों को पूरा कर दे। ब्राज मी

हमारे किसान खेती के तरीकों को अच्छी तरह जानते हैं। हम असम्भव परिस्पिति में भी वे जितना पैदा कर लेते हैं, मैं दावे से कह एकता हूँ आधुनिक खेती विशेषत्र उस परिस्पिति में हरिगब उतना नहीं पैदा कर एकते। फिर तुम किएको ज्यादा कुराल खेतिहर कहोगी। साधनहीन दशा में पैदाबार में जो लोग दुनिया के बहुत खेउनी पृश्कों का मुकाबला कर लेते हैं उनको, या जो लोग राघा के नावते के लिए है मन तेल के इन्तार में बैठे रहते हैं उनको। फिर हका भी कोई निक्चय नहीं कि राचा नाचकर जितना अधिक पैदा करेगी उसकी कीमत है मन तेल की कीमत के बराबर हो एकेशी या नहीं।

इए प्रकार में विचार कर ही रहा या कि कामें शी सरकार ने
"चकवन्दी" का कानून-पाल किया। मैंने समम्मा अब उसकी बड़ पर
जाना सम्मव होगा। स्थानीय अधिकारी की मदद में मैंने यह पान
करने की कीरियण की। चानून ऐसा या कि किसानों को राजी करके
चरावन्दी भी जाय। अतः मैं जहाँ-जहाँ जाता था इस बात की कीरिय
परता रहा कि किसान नेवार हो जायें तो मैं अधिकारी ते मिल
पर इसे कराने का यज करूँ। लेकिन मैंने देखा कि यह काम एक
प्रवार हे असम्मव है। मुभको इस्त में यूरी अहक्ता।
मिली। दरअसक आज की परिस्थित में चक्रवन्दी।

खेती की समस्याएँ

• मैंने पिछले पत्र में लिखा था कि प्राचीन सम्मिलित परिवार के बंट ्जाने से खेती टुकड़ा-टुकड़ा होकर वॅट गई है। इस बटबारे में तुम एक तरफ से आरथा हिस्साएक भाई को और दूबरी तरक ने आरथा हिस्सा दूसरे भाई को नहीं दे सकती हो। उसमें इर प्रकार की जमोन को बांटना होगा.। कुछ ऊँची जमीन है तो कुद्र नोची। किर कुछ जमीन इतनी नीचो है कि सिर्फ जड़हन धान ही हो सकता है। कुछ जमीन मटियार होती है, कुछ दूमट जिसमें अनग फसर्जे अन्जो पैदा हो सकती हैं। कुञ्ज जमीन गाय से दूर ऋौर कुट्ट नजदोक । इन टांग्टेसे भी जमीन की कीमत में फर्क पड़ जाता है। किर यह भी देखा जाता हैं कौन जमीन पानों के पात है, जंगली जानवर की पहुँच पर है या पेड़ों के छौह में है; इत्यादि । इन्हें बातों का ध्यान रसकर बेंटबारा होना है। किसान जो लगान पर ज़मीन लेना है

वैंडवारा के पीछे वह भी इसी किस्म की हर तरह की ज़मीन से थोड़ा-भी एक तथा है योद्या लेता है। यतः जो उक्तवा उक्तवा ज़नोन दर

दूर फैलो हुई है वह खामख़ाह गाव वालों की वेत्र-

कुफी के कारण हो गई है, ऐसी बात नहीं है। इसके पीछे एक निश्चित तत्व है: एक नियम है जो कम वैद्यानिक नहीं है। हमार यहाँ खेती वरसात के भरासे होती है और यह प्रकृति देशी की खामल्याली पर निर्भर है। कभी अतिवृध्दि, कभी अना हृष्टि। कभी कन वारिश, कभी 📆 ज्यादा। यह तो हमेशाल गादी रहता है। हर किल्म की लगीन थ्रीर हर किस्म की खेती होने के कारण ही इस किस्म की दैनी दुर्घट-नाश्रों का सामना इसारे किसान क़र लेते हैं। क्योंकि ये दुर्घटनाएँ हमेशा एक ही किस्म की नहीं होती हैं। इसलिए कभी कुरु ज़नोन फेल करती है, तो दूसरी ज़मीन कुछ दे दती है । इस तरह उनकी हर परिस्थिति में कुछ श्रीसत पैदावार मिल जाती है। हरेक किसान को हर किस्म की खेती से एक ग्रीर फायदा है। यहां कि सानों के पास इतनी लमीन नहीं है कि वे काफी परती छोड़ हर ज़मीन बनाते रहें। इसलिए

खेती की समस्याएँ

विदेरुल वेकार है। ऋाक़िर जब लकड़ी ईही नहीं तो वे क्या करें। ्इस निकट समस्या को इल करने के लिए महकमा वाले दो बातो पर जोर देते हैं ग्रीर ठीक ही करते हैं। एक जितना गोवर वे खाद के लिए छोड़ते हूं उत्तरो वैश्वानिक रूप से गड्डा खोदकर व्यवस्था के साथ मझार्थे। इधर स्वाद के निष्ट जो घूर स्वोदते हैं उनसे स्वाद का हिस्सा ख़राज हो जाता है; कभी-कभी तो खेत के पास वैसे चार की समस्या हो देर लगा देते हैं। लाद का गडडा बहुत बड़ा नहीं खादना नाहिए। छुटि गड्डे खोदकर जन्दी भर जाने के बाद उसे मिट्टी में वन्द कर देना चाहिए। फिर उसके चारों श्रोर एक मेड़ होनी चाढ़िए कि उसमें वर्षा का शनी बहकर न जा सके। वें लोग मनेशी का पेशात्र भी इकट्ठा करके घर में डालने की हिदायत करते हैं। ये सब तरीके ऐसे हैं कि बाम-समस्यां पर विचार करने वाले सर्वो को मालूम हैं ग्रीर तुम भी जानती हो इसलिए इस पर अधिक लिखना वेकार है। मैं जब देहातों में जाता था तो इन चीज़ों के लिए लीगों पर ज़ोर देता था। मने ज्यादा दिलचश्पी उन चीजों से थी जिनको महकमा बाले 'कम्पोस्ट' कहते हैं। इसको यगरपति खाद भी कह सकते हैं। हरे और स्खे़ पत्ते और गांत्र के नंगल, गन्दगो, फाड़ का कूड़ा सब इसमें काम ब्रा जाता है। इन चीं को दे। लगाकर सड़ाया जाता है और बीच-बीच में उन्हें उस्टा-पुरुष कर देना पड़ता है ताकि सबसमान रूप से सड़ जाय। इस चीज़ के लिए में ख़ास तौर से कोशिश करता रहा। ग्रौर काफी कामयाव मी रहा। इस काम में मुक्तको दिलचाली इसलिए भी रही कि इसमें "एक पंथ दो काज" हो जाता है। जो कहाबत है "द्याम के स्नाम गुउली के दामण उसी के ब्रानुरूप यह भी खाद की खाद ब्रीर गांव की सफाई है। गांव वालों को खगर हम कहेंगे कि गांव की रुफाई करो तो वे नहीं करेंगे। चाहे हम ख़द उनके गांव साफ करते रहें तो भी वे नहीं। करेंगे। गांव में बहुत से अब्छे संस्कार ख़तम हो चुके हैं। लेकिन

समग्र ग्राम-सेवा की श्रोर 340 दूमरी बातों की कुछ, न कुछ दबी हुई सोर पकड़ने को मिल जाती है जिसकी मः फीत आज बड़ सकते हैं। लेकिन सफ़ाई के मामले में कहीं कुछ भग्नावशेष की गन्ध भी नहीं मिनती है। यानी हमारे गांव में सफाई की वृत्ति या तो कभी थीं ही नहीं या इस संस्कार का इस तरह ज़ातमा हो गया है कि किसान के दिल में आराज किसी तरह का सुर निकालना सम्भव नहीं । यह तार ही नहीं तो स्वर क्या निकलेगा ! इसलिए सफाई का संस्कार डालने के तिए किसी दूसरे सस्ते से दी धुसना पड़ेगा। इम लोग जर शुरू में रणीयां श्राये ये तो सफ़ाई की वावत् श्रपना अनुभव क्या था, लिख चुका हूँ । उत समय मैंने बाही सफ़ाई रवीहार, अनुष्ठान ब्रादि की मार्फत ही करने की बात कही थी। साबुन का उद्योग चला कर सफाई की समस्या हल करने का जो प्रवृत्र करते थे उसकी वायत् भी में लिख चुका हूँ। उसी प्रकार जब मैंने देखा कि इम खाद बढ़ाने के लिए 'कम्पोस्ट' की बातें करते हैं हीर यह किसानों को भट समभ में आ जाती है तो इस काम को गांग की राफ़ाई की समस्या इस करने का एक बहुत भारी साधन समझ कर मैं इस पर जुट गया । साधारणतया आम-सेवा के काम में सकाई का काम बहुत महत्व का है लेकिन झाम सेवक के प्रति मेरा नम्र निवेदन है कि गांव में पहुँचते ही गांव की सफाई के लिए तूल-क्लाम न शुरू का दें विक अपने आग सफाई से रह कर अध्ययन यह कि यीन सा कार्य-क्रम गाव याली का तात्कालिक लाभ देने याला ऐसा है जिसकी मार्रन सफ़ाई हो सकती है। उसी को करने लग जायें। हो मैं ख़रने विपर में बद्दक रहा हूँ लेकिन बनस्त्रति साद बनाने के शिल्लिले में इतनी एउनी की बात ग्राही जाती है। बमस्पति की स्माद का स्विम चल जाने में एक पानदा और हो सकता है। देहातों में ब्रादमी की टर्टी को गहुँ में डालकर साद बनाने के प्रयोग की बात भी भैंने गोबो थी। परि मैंने आधम में दी प्रयोग करने की कोशिश की। लेकिन दुर्माण्य ने कोशिय करने पर भी में आभमनानियों द्वारा इने करा न सकी।

जब आक्षमनासियों के साथ ही मैं अवस्त्व रहा तो गाँव के लोगो से क्या करा सकेंगे। इसलिए इसके शुरू ही नहीं किया। इस बात से सुमको बहुत शर्म और दुःख है। लेकिन हमारा चरित्र ही ऐसा है! प्या नहीं, कब ठीक होगा।

सब से ज्यादा तकलीत पानी की है। मैं पहले ही लिख चुका हूँ कि तितने तालाव ये वे सब के सब भट गये हैं और कुछों में से आधि-श्रोय प्रत्यम हो चुके हैं। अब क्याल यह पा कि इस तमस्या का इस् कैसे किया बाय। सरकार की खोर से इस मद में हमकी जो प्रत्य करने की निला पा वह भी दतना अपर्योत पा कि उससे एक कुएँ

भर की मदद नहीं हो सकती थी। संसार में सभी चिन्ताशील लोगों का एकमात्र कथन है कि नहर से ही पानी की समस्या हल हो सकती है। यह बात ठीक है लेकिन यह सर्वकाल श्रीर सर्वदेश के लिए सही हैं या नहीं, इस पर विचार होना चाहिए। इस्तक्षक से अब हम लोग गाम-सुपार-सन्वन्धी समस्याओं का श्रम्थमन करता

पानी की समस्या रहे उसी समय हमारे जिले में नहर का महकमा खुल गया और उनसे कियानों को खुर पानी मिखने लगा। मुक्ते भी नहर की ताती को देखने का मौता मिल गया। मैं महस्या के लोगों से परिचय करके इसके बारे में बातकारी देविक करने लगा। नहर खिले के बहुत थोड़े ही दिस्से में आई हुई

हैं। लेकिन उतने इलाहे के किशानों को पानी का फायरा पूज मिला। पानी की इकरात देख कर किशान नाम रहे ये। मैं जब उन देशतों में घूमता था तो लेनी को निस्कुल इस पाता था। लेकिन मिला मर नाद ही लोगों में अलंकोर दिखाई देने लगा। एक तो लोगों को अम्म से पानी नहीं मिलता था। किर जैला कि स्वाभाविक या जो लोग नहें किशान थे, बड़े जमीदार ये और सरकारी कर्मनारियों के मैच-जोल रसते थे उनके यहां वानी पहले जाता था। यह शिकायल नो शुरू के ही थी। और महकमा की व्यवस्था जीक करके दूर की

समग्र शाम-सेवा की श्रोर जा सकती थी। लेकिन इफरात पानी होने से खूव पानी खेत में भर रखते ये इससे खेत बहुत ठएडे हो गये। पानी काफी होने से पमल देखने में काफी ताज़ी मालूम होने लगी । इससे गोड़ाई के प्रति लोग उदासीन रहने लगे । जो लोग खेती के बारे में जरा भी ज्ञान रखते हैं

वे जानते हैं कि अपर ठिकाने से मोड़ाई करके पपड़ी फीड़ न दी जाय तो जमीन के नीचे की सतह पर न हवा पहुँच सकती है श्रीरन रोशनी। इससे नीचे की सतह ख़राव हो जाती है। ज़मीन के नीवे ह्या ग्रीर रोशनीन पहुँचने से फसल की जड़ नीचे नहीं जानी है क्योंकि उसको तो जिधर श्रासानी पड़ेगी उधर जायगी। जड़ ऊपर ऊपर होने से एक नुकछान यह होता है कि जब ऊपर की सतह स्व जाय तो किर से पानी से तर न करो नो पौधा जिन्दा नहीं रहता है। पिर वह पानी जरूरत से ज्यादा मांगता है और ज़मीन ग्रधिक ठंडी हो जाती है। नतीजा यह दीना है कि जमीन से गर्मी निकल जाने मे श्चन्त में रबीको फसल खराब हो जाती है। सरकार पानीका दाम प्रति बीपा के हिसाब से लेती है; पानी की तादाद पर लगान नहीं लेती है इसनिए भी किसान पानी लेने में अन्धाय धी करते हैं। पानी की इफरात के कारण एक और नुकक्षान होता है। पानी स्रेत से कट कर या बाहर फूट कर इचर-उघर पैल जाने पर किशन परवाह नहीं करते हैं। इसका नतीजा यह होना पानी के इफरात दें कि जितनी जगह इधा-उधर नीची है सब भर जाती है श्रीर सङ्गी रहती है। वैसे तो सभी नीवी जगहें नहर की बजह से इमेशा नमरहती है श्रीर उनमें काई जमंती रहती है क्योंकि नहर के पानी की सतह उन लमीनी से केंची होने के कारण पानी का मोता नीची नमीन पर लामलाह पहुँचता दे। इस तरह नहर के पानी के सीते के कारण छीर सेंत श्री बाहर के पानी के पैलाने ने नहर के पास के देशती के झाम-पास

तमाम जगह सड़ती रहती है श्रीर गाँव का स्वास्थ्य छराय होता है।

385

न्वेती की समस्याएँ

नइर की वजह से देहाती का स्वास्थ्य इसाब होने का एक दूसरा कारण भी है। नहर के हो जाने से बर्च के पानी को वो निकास के स्वामाविक रास्ते होते हैं, रूक जाते हैं। यह दोक पानी की निकास है, नहरवालों ने जहाँ तक सम्भव हो सका पानी के कहने से हानि निकास दी नालियों बना दो है, लेकिन फिर भी पहले-जैसी स्वतन्त्रता से-पानी नहीं निकस पाती

पहले-जैसी स्वतन्त्रता से भागी गई। निकल पाता है। इससे भी वर्षा का पानी जड़ी-तड़ी रक कर झमीन स्वधान करता है और स्वास्थ्य का भी नारा होता है। कहीं वर्षा घट्टा कर हो है जान-हमा काफी खुरक है, वहीं यह पानी तो पूप भी जा सकता है जीकिन वर्षा प्रकान देश में तो यह समस्या काफी गम्भीर होती है। स्वीकिन वर्षा वहीं जवादा होगी बढ़ी पानी के निवास कर रचान्त्रता अधिक जाहिए। वेसे रेतने आदि से पानी का निकास स्कता ही पा खेकिन नहर हो जाने से स्थिति और सर्वकर हो गई।

मैं जब महकमा वालों से बात करता हूँ तो वे इन वालों को मानते हैं। वे तो इससे भी ज्यादा तुकसान की बात करते हैं। उनका

कहना है कि जिस इलाके में रेह ज्यादा है उस एक बीर स्वतार इलाके में नहर से पानी में शुलकर तमाम ज़मीन में फैल जाती है। जिन इलाकों में श्रमिफ दिन से

में फैल जाती है। जिन इलाजों में स्रिधिक दिन से नहर नल रही है उन जोनें में इसका दुर्गारेखाम दिलार देने कारह है, वह तो थोड़ो जानकारी रखने बाला भी जानता है। इस तरह फेबाबार ज़िले में नी जब कुछ दिन नहर रह जावगी तो कहीं लारी इभीन जावल ही जावल के लिए न रह जाव। क्योंकि चार्ग श्रोर से नमी ही नमी इक्ट्रा होने से खेली में ममी रह ही न जायगी श्रीर इस कारण में हूं के लिए जित हराब हो जायेगा। किर रह बाबी जागेन हो जाने से, धान के खलाबा श्रीर कीन करना रह बाबगी। श्रीर यह सबको मालूम है कि श्रवष्ट्य में नहुत ख्रिक्त रहे है।

पानी की बायत भी मैंने सैकड़ों किसानों से पूछा है। वेसव कहते

समग्र ग्राम-सेवा की श्रोर हैं कि नहरंसे कुएँ का पानी खेती के शिलए ज्यादा फायदे का है। तालाव का पानी कुछ के मुकाबले में उतना श्रच्छा नहीं होता है लेकिन नहर से वह भी ग्रच्छा है, ऐसा सभी किसान कहते हैं। मै जब पूजुता हूँ कि फिर ब्राप लांग कुएँ से क्यों नहीं शींचते हैं ती जवाव में वे वहते हैं एक तीनहर अनके सिर पर श्रापड़ी है। दूसरे

388

इतने कुएँ ग्रीर तालाव ग्रव रह भी तो नहीं गये। यह कहा जाता है कि नहर सस्ती पड़ती है। ब्रादमी कुन्नी मे या तालाव से धीचेंगे तो वह मंहगा पड़ेगा । यह बात मेरी समभ में नहीं ऋाती है। मैंने पहले ही कहा था कि प्रत्येक परि-

क्या नहर सक्ती बार में इतने ब्रादमी हैं ब्रीर ज़मीन इतनी वर्म है कि सब के लिए पूरा काम नहीं मिलता है। यह वात मैंने उस हालत में कही थी जब लोग छुएँ या

तालाय के पानी से खेती करते हैं। यानी नहर से सिचाई होने पर श्रीर लोग खाली हो जारँगे। वे लोग भी तो घर बैठे खायँगे। इस-लिए सस्ता श्रीर में इगा जाँच करने के लिए पानी के लगान को ही हिए थोड़े देखना है; उस लगान में उनकी खुराक भी जोड़ दो, जो

लोग नहर की यजह से बेकार हो जाते हैं। फिर तो नहर संस्ती भी नहीं पड़ेगी। लास कर उस ज़िले में जहाँ द-१० हाथ पर पानी मिलता हो। मैंने जहाँ तक नहरी इलाकों में दौरा करके, किसानों में बान

करके श्रीर नहर के विद्यान की जानकारी रखने वाली से श्रालीवर्ग करके देखा है उससे तो यही समभा कि नहर उन स्थानों के लिए मुपीद हो सकती है जहाँ पानी की सनह बहुत नीची हो, बायुमंहल

न्द्रव सूरा हो जिससे स्वास्थ्य पराव न हो सके, तमीन इतनी हा कि श्रादारी को लगीन में वापी काम हो श्रीर जहाँ बर्पाकम होती हो। लेबिन पेजाबाद जैसे जिले में, जहाँ पानी इतना नजदीय है, जहाँ श्राबादी इतनी है कि श्रमर बान्टी मर भरकर भी शिवाई करें तो मी खेती की समस्याएँ .३४५.

सबको काम न मिले, जहां वर्षा इतनी ख्रिषक हो कि पानी के स्वतन्त्रता के साथ ानकास की पूरी गुंजाइश लाज़नी हो और जहां 'दे बाला उत्तर इतना हो, नहर फेलाना बेकार है। इतने वो सरकार अगर पुराने तालाव और कुत्रों का पुनरुद्धार करने में किसानों की नदद कर दे, कुत्रों की खुदाई में इसदाद दे दे तो ज्यादा आयदा पहुँच सकेगा।

इन बातों को संख्वकर मैं अपने ब्राम-सुधार महरूमा में कुछ धोड़ा हा जो हाधन था उसी के द्वारा तालाबों और कुछों के पुनस्दार के अयाग में लग गया। प्रान्तीय सरकार ने खिले में ३०-४० कुछों की 'बोरिंग' करने का

साधन दिया या । उनका तरीका यह या कि प्रत्येक सकिल मे २-१ ऋत्रो बनवा दिया जाय। पानी के लिए कुछ क्रोर सर्चकरने की मजूरी भी जो गांव के कुछों की जगत बनाने की मदद देने के काम में श्राती थी। इतने कम साधन से किसी किस्म के प्रयोग करने की गुंजाइश नहीं थी। मैं चाहता था एक छोटे से दोत्र में १०० १५० कुन्नों में 'बोरिंग' करने की मदद दे सके न्त्रीर उस इलाके में जितने वालात्र हो उन्हें खोदवाने का इन्तनाम हो सके। उस समय कांद्रेस का मन्त्रि-मंडल पद त्याग कर चुकाया। इसलिए मन्त्रियों से कटकर कुछ मदद लेने की भी आशा नहीं थी। वैसे तो पिछले कुग्रीकी 'बी(रंग' साल से ही मैं इसका प्रयोग करने की सोच रहा था। लेकिन पिछले साल तो स्त्री-सुभार योजना की सफल वनाने की धुन थी। इसलिए इस दिशा में न कोई निश्चित योजना ही बना सका ग्रीर न कोई काम ही शुरू कर सका। लेकिन मैं समझता थाकि यह काम काफी खर्च का है इसलिए साल भर पहले से धी हमको जिले का जो पैसा मिलता था उसमें से बचाना शुरू किया था। इस साल भी मैंने कुएँ की जगत् का श्रीर 'बोरिंग' का रुव रुपया इस प्रयोग में लगा देने की सोची। मैं इस बारे में कुछ

प्रयोग करने की सोच ही रहाथा कि मि॰ मार्श, जो प्रान्तीय सरकार के श्राम सुधार महकमा से अर्गनाइकर ये, फैजाबाद स्त्री शिहाका काम देखने आरये। उनको मैंने अपने प्रयोगकी बाबत करा वि

३४६

समग्र ग्राम-सवा की ग्रार

सहमत हो गये। लेकिन साल का आख़िरी समय श्राजाने से की खास मददद नहीं कर सके। फिर भी दूसरे जिलों से, जहां का 'बोरिंग' का काम ठीक से नहीं हो रहाया, बोंट का पैसाफैजाबाद के लिए दे देने का ऋदिशा दे दिया। मैंने २० गांव धूम कर करीब ८०६० कुर्ज्यों की 'वोरिंग' की। 'वोरिंग हो जाने से उधर के किशन बहुत खुश हुए। वे कहने लगे कि नहर वालों से वे ग्रब्धे गहे। मैं चाहता था कि पूस-माघ के महीनों में, जब किसान खाली रहते हैं,

गांव वालों की मार्फत पुनस्दार कर सकूँ। लेकिन वह हो नहीं सका। २-१ जगह कोशिशं की लेकिन एक तो स्रभी पंचायती का संगठन इतना व्यवस्थित नहीं हो सका था फिर तालाब ख़ास व्यक्ति की सम्पत्ति होने से लांग उसके लिए मेहनत करने की तैयार नहीं थे।

कुत्रों के काम में चौड़े चेत्र में सफलता देखकर मैंने दूसरे साल <sup>प</sup> लिए उसी चेत्र में ५०० कुएँ 'वोर' करने की योजना बनाई। उस साल के प्रयोग के लिए प्रान्त से मदद मिल जाने से छाल भर पहले जो रुपया मैंने वचारखाधा वह वच गया। उस साल का सारा रुपया भी वच गया श्रीर नये साल में 'वोरिंग' के प्रयोग के लिए

ं हमारे ज़िले को विरोप रकम मिली भी श्रीर कुश्रों की जगत् वाला . रुपया तो नये साल में भी मिला । इस तरह १५००) हमारे पान " हो गया। 💺 , जिस इलाके में पिछले माल कुन्नों में बोरिंग का काम किया गया

्या उस इलाके में लोगों ने बातचीत करने पर मालूम हुआ कि वे सब अहमको बहुत उत्साह के साथ धरना चादते हैं। ये तो यहाँ तक तैयार

ा है कि अगर मरकारी तकावी मिल जाय नो सामान और महारूरी अपनी

श्रोर से दे सकते हैं। वैशी हालत में हमारे पास जो साधन या उससे ५०० कुए ठीक हो सकते थे। इसकी योगना भी मैंने अपने कर्मचा रियों को समभा दी। दिसम्बर से काम सुरू होना था लेकिन नतम्बर में हो कांग्रेस के 'लोगों ने प्रमन्तुधार से इस्तीक़ा दे दिया। फिर तो यह काम ज़िला मंजिल्ट्रेट के हाथ में वहीं पुराने श्रिषकारी बंग से गाय में कुछ लोगों की कुछ मदद करने वाली नीति से चलने लगा।

पोड़े समय में पानी-सन्तर्यी समस्यापर में नितना गीर कर सका उससे गेरी ता< में अगर सरकार बाकई किसानों की मदद करना चाहती है तो उन दोत्रों में, जहां नहर बिना काम नहीं चल सकता है, गहर बनावे लेकिन मेंने वैसी रिस्ति पैज़ाबाद के लिए पहले

नताई है वैसी स्थित बाले इलाओं में तो छनर एक योजनां विस्तृत रूप से नीचे-लिखे मुनाविक मदद किसानों को कर दे तो नहर की छपेसा उनको छपिक

फायदा होगा।

१ जितने कुएँ ज़राव हो गये हों उनको ठीक करने श्रीर सरुरत पड़े तो उनमें बोरिंग करने में किसानो की मदद करना ।

२. पंचायतों को व्यवस्थित करके उनके ज़रिये जितने तालाव हैं उनका पुनरुद्धार करना । इसके लिए सरकारी इमदाद देना ।

उनका पुनरुदार करना। इसके लिए सरकार। इसदार देना।

३. बहुन-सी छिन्नको नीची ज़मीन देहातों में पड़ी रहती है निसमें

ने खेती हो सरुती है ज़ौर न बह हतनी गृहने है कि पानी छुछ दिन्

उहर सके। 'हमारे ज़िले में इसे ताल कहते हैं। इस किस्म की ज़मीन

बहुत बिरत्तुत होती है। कमी कभी ५०० से १००० बीप तक होती

है। इनके। सरकार को मुझाबज़ा देशर से लेना चाहिए। उनके बीच

में खोद कर बड़े बड़े तालाब बना दे और चारों और जो जमीन

निकल खाबे उसे चरागाह बना दे। सरकार चाहे तो ऐसे पिड़क

चरागाह में मबेशी चराने की फीए खेने का खरिकार रखे और उसकेर

चरागाह में मबेशी चराने की फीए खेने का खरिकार रखे और उसकेर

चरागाह में मबेशी चराने की फीए खेने का खरिकार रखे और उसकेर

'समग्र ग्राम-सेवा की ग्रोर

३४⊏ श्रीर मधेशी चराने का दोनों काम हो सकता है। श्रमी ये ज़मीनें

वेकार पड़ी रहती हैं। श्राज मैंने बहुत लिखा। कल की न लिखने की कसर पूरी कर

दी। आग मैंने बहुत सी ऐसी बातें लिखी हैं जो चालू बातों के खिलाफ हैं। मुमकिन है, विशेषज्ञ के लिए ये बातें बिल्कुल बेवक्फी की हों। लेकिन मैंने जो कुछ देखा श्रीर उस पर से जो कुछ राय कायम की उसी को लिख दिया। आज दिन भर लिखना ही रहा। स्रतः स्रव थक गया है।

[ খুদ ]

#### सुधार महकमा का काम

54-43-48

कल फिरकुछ नहीं लिख सका। कल के अध्यक्ष में जापानी लड़ाई शुरू होने की ख़बर निकली थी। इससे जेल भर में तूफान गा। इधर जेल में ज़ेरों की अफवाह उड़ रही थी कि देवली के साम्यवादी लोगों ने लड़ाई में सर्कार की मदद करने का निश्चय किया है। यहां के साम्यवादियों में भी इलचल रही। चारों श्रोर ब्रालोचना ही चल रही है। अब कांग्रेस क्या करेगी। कोई कुछ कोई कुछ कहता है। इस तरह जेल भी आज कल विवाद समा हो रहा है। अञ्झा है, सप्तार भर ऐसा ही रहेगा। समय करेगा, पता ही नहीं लगेगा। मैं भी उसी गोल में पह गया इससे कल कुछ नदीं लिख सका।

इधर के कुछ पत्रों में सहकारिता श्रीर खेती-महकमा के सम्बन्ध में मैने क्या क्या अनुभव किया था उसे बताने की कोशिश की। आज ग्राम सुधार महकमा ख़ास के ज़रिये क्या-क्या काम कर सका उसकी नायत कुछ लिखने की चेटा करूँ गा। मैंने पहले ही लिखा था कि

मइकमा में त्रापने मतलब की ज्यादा नहीं कर सकते। प्रोग्राम ऊपर से श्राता है फिर भी कुछ श्रपने मतलब की बातें तो निकाल ही लेता या। ग्राम सुधार के महकमा से केवल पांच ही वार्ते कर सकते थे।

१ पंचायत घर । २ दुर्खी द्वादिकी मरम्मत । ३ गली कूंचा तथा गौंव में जाने का रास्ता ठाक करना । ४ शिला । ५ स्काउटिंग ।

पंचायत पर के ख्रीर कुछों की बाबत जो कुछ किया या दोचा यब पिछले पत्र में कह दिया। माब के कुछों की जात छीर रास्ता वर्गरह बनाने के कार्म में में खना नाम वा शक्ति नहीं लगाता या। वह काम ते कंटरी छीर इन्स्पेन्टर पर कुँड़ दिया था। में सिर्फ पिछा पर ही बिचार करता रहा। खपने नाथी काम करने वाली से मैं कहा करना था—"द्धरार ख्रादमी वन जायेंगे तो कुछाँ सहक वे खुद बना लेंगे। लेकिन खादमीन वर्गों तो दुम लोग जो कुछाँ वन-प्रधाने वे उसकी ईंट निकाल कर चूह्दा या नायदान बना लेंगे। और सहक बो बना दोगे उमें लोद इसलेंगे।

तुमको परिले ही लिखा या कि ग्राम-सुचार के लिए कियों का सुधार पहले होना चाहिए, ऐसा मैं धमभाता हूँ । इपलिए किस तरह शिला का पैसा स्त्री सुधार-शिला में लगा दिया या श्रीर ५० सुधार के केन्द्र लोका दिये में इचन विरत्न विचरण भी लिख सुका हूँ। स्त्री-सुधार पित्राचने नेन्द्रों को ध्यापित करते हो मैंने झपना प्यान पुर्खों की शिला और रकाइटिंग पर लगाया।

मीद शिला का जो सरकारी कार्यक्रम था उसके अनुसार प्रत्येक एक्तित के कुछ परे-लिले नीजवानी को है) से भे मातिक देकर राधि-पाठशाला खुलवाना था। मैंने पहले ही तुमक्रों लिखा था कि स्ती-शिला फेन्द्र खोलने के लिए इन सबके बन्द करा दिया था। अब मानीम सरकार के स्त्री-सुधार का काम मंत्र्य कर लेने से मीद शिला वाला सायन लाली हो गया था। इपर महक्रमें की श्रीर से अमीस स्काउटों का संगठन करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक स्काउट' ्सके। इन केन्द्रों से गाँव की जनता के मुधार-काम में बहुत उत्साह दिखाई देने लगा ।

प्रान्त के ग्राम-सुधार अपसर जब ज़िले में आये तो स्काउटों की भरमार देखकर कहने लगे कि इतने स्काउटकहां से श्राये ? मैंने उन्हें ग्रपनी योजना समभाई । उन्होंने पृष्ठा इतनी वदीं कहा से ग्रावेगी । मैंने कहा कि मैं तो सबको चर्खा सिंखा रहा हूँ श्रौर ३ पूनी प्रति सताइ कावने की प्रतिज्ञा लेना नियम में रखा है। इसी से वदीं हो जायगी। उन्होंने इसको यहन पसन्द किया त्रौर सारे ध्रान्त के लिए इसे चला।देया। जब प्रान्त मर के लिए शिक्षा शिविरों का इन्तज़ म हुआ तो मैंने इसका फायदा उठाकर दुवारा केन्द्रीय शिविर खोल करके विकेश शिक्तकों को फिर से झला लिया। इससे उनकी शिक्ता श्रीर ग्रन्छी हो गई।

ु.इस बार शिविर में एक और बात का प्रयोग करने की कंशिश की । मुभको भीजूदा स्काउटिंग का तरीका पसन्द नहीं था। यह सब दिखावटीयन से भरा था। इससे गांव के किसानों की सुरती तो योड़ी ज़रूर हटती है. लेकिन अनके जीवन में बहुत लाभ नहीं होता था। इसलिए कवायद में खेती की जितनी क्रियाएँ होती हैं, उनकी शिक्षा क्यायद रूप में देने की विधि निकालना शुरू किया। इस तरह फावड़ा-हिल, जुरपा हिल, चर्ला हिल ग्रादि को शिका देकर ग्रामीस स्काउ-टिंग को किसान-लायक बनाने का प्रयोग करता रहा।

मेरा विचार था कि इसी योजना की मार्फत गांव के किसानों के

जीवन को संगठित करने की कोशिश करूँगा। लेकिन इसी समय इम लीग महकमा से ऋलग हो गये। श्राश्रम, सरकारी महकमा श्रीर शाम-सेवा की मार्फत जो कुछ

मयोग में अनुभव हन्ना सब कुछ इतने दिनों में कह डाला। सुमकिन है, इसमें कुछ नतीजा देश के श्रीर दिस्सों के लिहाज से गलत हो। मेरी रायभी शायद दोष रूर्ण हो क्योंकि मेरा ब्रानुभव प्रायः एक ही दिखावटी होते हैं। एक स्काउट ग्रार्गनाइनर ज़िले भर घूम कर बुछ कवायद करा दे इतना काफी था।

समय ग्राम-सेवा की ग्रोर

श्रीर स्कांडिंग मैंने मोचा प्रीड़ शिला ग्रीर स्कांडिंग को मिलाकर श्रमर हम योजना बनाते हैं तभी तोयह काम स्थायी रूप से चल सकेगा। गाँव के लोग इतने लापरवाह हो गये हैं कि तिना स्थायी केन्द्र बनाये उनके जीवन मे कोई स्थायी परिवर्तन नहीं ख्रावेगा त्रात: मैंने तय कि युद्ध लड़कों को ३।४ रुपया भदद करके गाँव में लिफ

श्चर्मनाइजर मिल गया। यह तो तुमको मालूम ही है कि सरकारी काम

३५०

रात्रि पाठशाला चलाने के बजाय एक सकिल में एक योग्य कार्य-कर्चापूरे समय के लिए ले लिया जाय ग्रौर वह रात को प्रीड़ पाटशाला चलावे श्रौर दिन को 'स्काउट-संगठन करे। जो जिला श्चर्मनाइजर सरकार की श्चीर से मिला है वह इनके काम का निरीचण करे।

इस प्रकार पूरे समय के लिए कार्यकर्त्ता का इन्तजाम हो जाने से मैंने र।३ केन्द्र के लिए २३ नौजवान भर्ती कर लिये ग्रौर रणीवां मे ढाई माह के लिए ग्राम-सेवक शिज्ञा-शिविर स्रोल दिया। इसका कार्यक्रम वही था जो आश्रम की श्रोर से प्रौड़-शिल्क-शिविर में था। उनको चर्छा, ब्राम समस्या श्रीर स्काउटिंग की शिक्षा भी दी जाती

थी। उनसे सिर्फ तीन काम लेने का विचार थाः-१ चर्लेका प्रचार । २ प्रौड़ शिक्ता। ३ गौंव की सफाई । इसके त्रलावा परिस्थिति को देखकर दूसरा काम देने का विचार किया था। इसी हाँच्ट से शिद्धा दी गई।

इन २३ शिक्तकों ने श्रापने-श्रापने सर्किल में जाकर टीक उसी किरम का एक-एक स्काउट-शिज्ञा-शिविर खोला। इन शिविरों के लिए कोई सरकारी मदद नहीं मिली थी। सारे खर्च का भार स्पायी पचायती

मे उठाया। इन शिविरों में ११ शिक्षक प्रति शिविर के हिसाव से शिक्ष

की शिद्धा हुई। इस प्रकार २३ सकिलों में १५३ शिद्धा-केन्द्र युल

, सके। इन केन्द्रों से गाँव की जनता के सुधार काम में बहुत उत्साह दिखाई देने लगा।

मान्त के माम-मुषार अप्रकार जब ज़िले में खाये तो स्वाउटो की गरमार देखकर कहने लगे कि इतने स्वाउट कही से खाये । मैने उन्हों ज़मानी योजना समझाई। उन्होंने पूजा इतनी यदीं कहा ले खाये। मैने कहा कि मैं तो सबको नखां किखा रहा हूं और ३ पूनी प्रति खाह कातने की प्रतिखा लोना नियम में रखा है। दबी से वहीं हो जाया। उन्होंने इसको यहुन पसन्द किया और सारे प्रान्त के लिए से खादिया। जब प्रान्त भर के लिए खिला खिला देया। जब प्रान्त भर के लिए खिला खिला देया। जब प्रान्त भर के लिए खिला खिला देया। जब प्रान्त भर के लिए खिला खिला है जो की से इसका फायदा उठाकर दुवारा केन्द्रीय खाकिस खिला खिला खिला हो हो गई।

्रस बार शिवार में एक थ्रीर बात का प्रयोग करने की कांशिय की। मुक्का मीच्दा क्वाउटिंग का तरीका वसन्द नहीं था। यह सब दिखाबरीन से भरा था। इससे गांव के किसानों की मुस्ती तो गोंव इसर इस्ती है, लेकिन उनके जीवन में बहुत लाभ नहीं होता था। रणिलए कवायद में खेती की जितनी कियाएँ होती हैं, उनकी शिवा कवायद कर में देने की विधि विकालना शुरू किया। इस तरह फावझ-दिल, सुरपा द्विल, चर्ला दिल खादि की शिवा दिकर मानीस सकाउ-दिल की किसान-सायक बनावे का प्रशोग करता रहा।

मेरा विचार था कि इधी योजना की मार्फत गाय के किसानों के जीवन को संगठित करने की कोशिश करूँगा। लेकिन इसी समय हम लोग मञ्जूमा से छलग हो गये।

आश्रम, तरकारी महकमा श्रीर मामनेवा की मार्गत जो कुछ मनोग में श्रमुभव हुश्रा तब कुछ इतने दिनों में कह शता। मुमकिन है, इसमें कुछ, नताजा देश, के श्रीर हिन्मों के विहारन से गलत हो। मेरी राम भी सामद दोवपूर्ण हो क्लोंकि मेरा श्रमुक्त मावः एक श्ली

समग्र ग्राम-सेवा की श्रोर क देखा. संचा श्रीर किया

ज़िले का है। भैंने सिर्फ गांव में जो कुछ देला, संचा और किया उसी को लिखकर अपना वादा पूरा किया। फिर जेल से वाहर लाकर अगर कुछ काम करने को मिला तो और ज्यादा अनुभव होगा। तब तो ज़दानों भी वटा सकुँगा।

श्रव यहीं खतम करता हूँ । नमस्कार ।

३५२

### [ 48]

# ग्राम-सेवा की वृत्ति और सेवक की जिन्दगी

१०—१२—११ कल के पत्र में मेरी ग्राम-सेवा की कहानी खनम हुई। तुमने देखा होगा, शुरू से ही गांव के काम में भी किया थी। रखीवी में बिल प्रकार पोजना का स्वयात हुआ उसकी कुछ करना १६.१६ में हुई। किर कुछ रास्ता में प्रयोग करने का प्रयास हुआ। बाद में कर १६.१५ से १६.५५ यानी ६ साल तक लगातार इस दिशा में प्रयोग करते

त्र त्वाना दे चाल तक लगातार इस दिशा में प्रवास कर योजना का स्वास कर दिलाई देने लगा। इससे समफ सकती हो, गाँव में कुछ करने के लिए कितने धैर्य की ज़रूरत पड़ती है। गाँव आम-सेवक इसी से पवड़ा कर भागते हैं। सरकार पड़ती है। गाँव आम-सेवक करने को मिला। पढ़ले तो में कुछ उदासीन या इसलिए कि उसमें हो ही क्या सकेगा, किर उपर प्यान दिया। स्त्री शिक्षा, ग्रीड शिक्ष

बाब क्या परिवार किया किया किया विश्वा आधीत है। ब स्काउटिंग की मानत बुधार करने की करवना का प्रयोग व आयो-जन कर रहा था। कुछ खेती की व कर्ज की समस्या पर भी अप्ययन कर रहा था। र-३ साल तो अप्ययन, विचार, प्रयोग और आयो-जन में ही सगता है, फिर कुछ ठीस काम का रूप मालूम होना है ं लेकिन उद्योग पूरा नहीं होने पाया कि यदनिका पतन हो गया और । मदस्मा का इष्टिक्तोख हो यदल गया। इसलिए मेहनत तो बहुत की लेकिन किसी किस्स के स्थायी रूप का सुवयत ही नहीं हो सका। लेकिन महकमा के काम से सुफक्कों निवी कायदा बहुत हुआ। ग्रामीख स्मस्या का अध्ययन और अनुभव कितना इन यो सालों में हो सका उतना कोई भी किताब पढ़ने से नहोता।

खब तो द माह हो गये; जेज में वैडा हूं। इसने भी पायदा हुआ।

एकारत में वैडकर विवार करने का मौका मिना। पिछले २० गाल
की कहानी तुमको लिखने के नहाने उनको स्मरण करना पड़ा।

पिछली गलितमों पर भी गीर कर सका; इसने मिक्स में फायदा हो

होगा। देहानी की बास्तिक समस्या पर जितना भी विचार किया

बाप उतना योषा है। यह समस्या इतनी जटिल है कि कभी-कभी

दिमाग सराब हो जाना है। माम-समस्या इल करने का काग कितने

महत्व का है, इसको कहना ही बेकार है। सरकारी, वैर-सरकारी सभी
दल वांसे इस बात पर खार देते हैं कि साम में जाकर सामीय

जनता को उठाओ। आज इसके सिवाय देश में कांद्र दूसरी आवाज

सुनने को नहीं मिलती है।

जब से मैं जेज आया हुं और नये-नये लोगों से परिचय दुआ है,

ती मायः सभी साग युद्धते हैं कि मांव में काग करने के लिए कोई स्मीम बताइए । दरश्रसल वह बमाना मुश्किल ही है। प्रत्येक देख, प्रत्येक काल के लिए वो माम-सेवक को खुद ही परिस्थित देख कर स्कीम तथ करनी होगी । हमको कि इतना देखना है कि हमें किए हिस्स काम करना है श्रीर माम-सेवक को तैवारी कैसी होनी चाहिए। श्रव तक सरकारी, वीर-सरकारी वितना भी श्राम-सुवार का काम

श्रव तक सरकारी, गीर-सरकारी जितना भी श्राम-सुपार का काम हुआ है उनको देखा जाय तो उसमें प्रधानत: तीन दुसियाँ पाई जाती हैं:---

१—दया-वृत्ति । २—उपदेशक वृत्ति । ३—सेवा-वृत्ति ।

३५४ समग्र श्राम-सेवा की खोर

१--- त्राजकल जहाँ कहीं शाम-सुधार का काम होता है ऋधिक-तर, आम-सेवकों की प्रथम प्रकार की बृत्ति होती है। इस अपनी परिस्थिति को देखते हैं और गाँव वालों की परिस्थिति से तुलना करते हैं। फिर देखते हैं कि गाँव के लोग बहुत ग़रीब हैं। उनके पास रहने का घर नहीं है; जो है वह ट्टा-फूटा है। उनके पास पहिनने का कपड़ा नहीं है। गाँव मे जाने के लिए कीचड़ पर से चलना पहता है; वे उसे वनवा नहीं सकते । उनके कुएँ टूटे हुए हैं । वेचारे गाँव वाले नंगे, मृखे, गन्दे श्रौर साधनहीन हैं। श्रवः इनकी कुछ मदद करनी ही चाहिए । उनमें कुछ दवा बाँटनी चाहिए । कुछ मदद उनकी सहस वनाकर करनी चाहिए। कुछ कुत्रों की मरम्मत द्वारा करनी चाहिए। वे गन्दे रहते हैं, उनको कुछ साबुन देना चाहिए । उनके वच्चों को कुछ कपड़े देना चाहिए। कहीं से पैसा लाकर खुल खोलना चाहिए। इसके पीछे उदारचेता लोगों का करुणा व दया की दयावृत्ति भावना है। दान देना दया की वृत्ति है। दान देने में सेवा वाले उनको छोटे, दीन व हीन समभते हैं और

उन पर दया करते हैं। शहर के पढ़े लिखे मध्यम अर्था के लोग संभ्रान शेंबी के लोग, जिनके हृदय कुछ कंमल हैं. उच्च अंधी से निकले हुए राष्ट्रीय सेवक और सरकारी महका के कर्मचारियों में इस किरम दी वृत्ति पाई जाती है। लेकिन ऐसी दया और करणा वृत्ति को पूरा करने के लिए ये लोग साधन लाते कहीं से हैं। जो लोग ध्रापने को शिव्हित भद्र अंधी के कहते हैं उनके पात बो कुछ साधन है वह मिला है डाक्टरी की ध्रामदनी से, बकालत है, सरकारी नौकरी में, या तिजारत है। यह आमदनी सति हैं उनी विच के नेवार लोगों से, वर्मीदार ही आमदनी है उन्हीं सी वागान से। राष्ट्रीय कार्यकचों के पात है उनी, परिकक के चन्दे से और सरकारी मुहकमा का पन भी उन्हीं से हैं। किर यह मेहरवानी किस परी

क्सिका धन किसको कब्लापूर्वक दान देता है ? १०००) की हैसियत

माम-सेवा की बृत्ति और सेवक की जिन्दमी

के खादमी से पूरा इझार रुपवा छीन सेने के बाद जब वह भूखों मरे तो थे, मदद करने की उदारता कैवी रै खार कोई किसी को खुन बेंस

मार कर,सारे शरीर में घाव 'पेटा कर दे, किर उसकी ठेले पर लाद कर श्रस्तताल भेज दे श्रीर यह कह कर श्रपने को सन्तोप दे कि हमने

उस दुली स्थार पर मलहम पट्टी का हरू जाम कर दिया है तो उसकी हर उदारता को तुम करा कहागी है हमारे आम सेवकों को इस प्रकार के दंग से अपने को बचाना है और अनना हिटिकोस राफ रखना है। आम सेवक को समक्रा। चाहिए कि गाँव के लोग दीन हो सकते हैं, हीन नहीं। यह सही है कि ये दुलने चेवन हो गये हैं कि हर अपना मान को महसूम नहीं करते। तुन्हारा दान पाकर तुमकां आसीबींद करते हैं। कुछ अर्थे यहले सड़क, रेलगाड़ी और अरस्ताल पाकर अंग्रेजी सस्कार को भी भाई नाएं कहते में। लेकिन यह आसीबींद, यह माई-वादन तमी की सहसूम न के सहसूम न के सहसूम न

होता है। देने वालों का वहप्पन के दम्म ने ख़ौर लेने वालों का वेवसी की हीनता से। हमारे राष्ट्रीय सेवकों में ख़िषकतर लोग हसी एति के ख़तर में रहते हैं क्वोंकि वे उच्च श्रेखी-प्रधान समाज के

भाषदा वताना चाहिए । संतुलित भोजन किसे कहते हैं, उन्हें माद्र नहीं । सफाई किसे कहते हैं, गन्दा रहने से क्या-क्या नुक्षान होता है, मिक्लियों कितनो भयानक चीज़ हैं, रोग के उपदेशक खुसि जीवाशु कैसे फैलते हैं, रोगों का प्रतीकृरिकिस

३५६

समग्र ग्राम-सेवा की श्रार

बाबी सेवा तरह हो सकता है, यच्चो को कैते रखना चाहिए, प्रयुग को किस तरह रहना चाहिए; गाँव वालों को इन वार्तों की जानकारी कराने के लिए बड़े-बड़े पंस्टर बनाग चाहिए; पर्चे छुपबा कर बँटवाना चाहिए; मैजिक लैंटर्न का खेल दिखाना चाहिए; स्निमा बनवाना चाहिए और गाँव-गाँव प्रचार करना

चाहिए। वे भूल जाते हैं कि गाँव वाले साधन शैनता के कारण कितने मजदूर है। इसी प्रकार की बृत्ति वाली बहुत सी समितियां है। ऐसी बृत्ति को में उपदेशक बृत्ति कहता हूँ। तिशरी बृत्ति को में उपदेशक बृत्ति कहता हूँ। तिशरी बृत्ति हैं। या में मामवाशों जैसा वसना, उनकी रेसा करता, उनकी शक्ति का परिचय करना, ग्रुपने ग्राचरण से बताना कि परिभन से क्या क्या हो सकता है। हुनुमान जी के ग्रुप्तर ताकृत मी; वे भूल गर्वे में। उनको बाद दिला कर ही उनसे दिराट काम लिया गया या, क्यों

पर चढ़कर नहीं । फिर हनुमान जी को कीन कुम्बे पर चढ़ाता र ब्रागर कोई चढ़ाने का दुस्साहस भी करता तो कम्बा हुट जाता । उसी तरह ग्राम-बासी की ग्रन्तनिहित चांक सुत्त है । उसी को जाएन करके उनके बिस्तृत सामर्थ्य की याद दिला कर ही गंग्य सामग्री पास्त्रविक का उत्यादन करना है। उनको उनके ख्राफिशर सेवा-वृक्षि सममाकर, उत्साह को बाहर जाने न देकर ध्राग्ने भीग में लाने वा साहस दिलाना है। बाहरी साधनी

पर भरोशा न कर स्वावलम्यी भावना पैदा बरनी है। कोई चाई कि बाहरी साधन से यानी कन्ये पर चढ़कर प्रामीश समस्या की दरिया पार करा देंगे तो वह उस विशट योक्त को सह नहीं सकेगा, कन्या हर जायगा। इस प्रकार प्राम-वासी के साथ मिल कर उसकी शक्ति की परिचेय करा कर उन्हें स्वाबलम्बी बनाने में मदद करने की प्रबृत्ति होनी चाहिए १

इत प्रकार की सेवाकरने वालों को अपना जीवन भी नियमित करना होगा। उनको अपना चरित्र इमेगा ही मौजते रहना होगा। नेवामी तो एक कला ही है। कुरूल कलाकार श्मेगा अपना आहेलार पिस कर तेज रखेगा, उसे शुद्र रखेगा और सजावट डोक रखेगा। मैबक का जीवन ही अपनी कलाका आहेलार है; उसे तेज रखना

होगा, साक रखना होगा, व्यवस्थित रखना होगा। मेवक का जीवन दूसरी बात यह देखनी होगी कि उस पर कोई दूसरे हो उसकी कला रंग का रोग तो नहीं रह गया है। खलित कला का

की नृज्जिक है कारी गर अपने चित्र-पट को जिस रंग से चाहता है बढ़ अपनी नृज्जिका सिर्फ उसी रंग से रँगता है।

समय ग्राम-सेवा की श्रीर ३५्५ मैनेजर हैं। उनके मालिक भूखे, नंगे जन हैं। इम उनके नौकर शेकर उनसे शान से कैसे रहें ! यह तो सभी जानते हैं कि श्राप एक बंगाल जिनका नौकर मालिक से ऊँची हैि एयत से रहता है मालिक के

वह मालिक का दिवाला जरूर निकाल देगा। ग्राटः

द्यगर सेवक पैतृक संस्कार के कारण, शारीरिक संवक हैं श्रमर्थता के कारण कुछ विषय में समभौता करता है तो उसे मजबूरी श्रीर कमजोरी नमभें। कमजोरी से समभौता तो जहां तक सम्भव है कम से कम होना चाहिए। ग्राम-सेवक की गांव वालों को वेवक्फ, गन्दे कहकर नाक नहीं सिकोड़नी चाहिए। उनकी

अदा से सेवा करनी चाहिए । जिसे हम वड़ा समक्त कर अदा नहीं कर सकते हैं उसकी मेवा कैसे करेंगे। ग्राम-मेवक सदियों की सड़ी हुई नमी के कारण बदबूदार कमरों को ग्रापना कमरा समभता है। तेल परीना श्रीर मिट्टी के लेप वाली वदवृदार चारपाई पर श्रपना समभ कर वैठता है। नाक में सर्दी बहती हुई आंख में कीचड़ चपके हुए मुस-

मंडल पर मक्खी भिनभिनाती हुई, ऐसे बच्चों को ग्रपने बच्चे मम्म कर प्यार करना होगा। पृषा का कोई स्थान नहीं। प्राम-सेवक को इसी तरह मेवा-नृत्ति से श्रीर चारित्रिक तैवारी वे साथ गाव में जाना चाहिए। उनके लिए कोई बनी-बनाई स्वीम नहीं है। यह तो ग्राम में जाकर ही मालूम होगी। तुमको विहार भूकम की

हाल मालूम ही है। ग्रारियन दा ग्रीर तुम जाने वाले थे; शायद तुम नहीं जा सकी। लेकिन बार्ते तो माजूम ही है। भूकम्प से जब सारी · प्रान्त विष्यंस हो गया था तो चारों खोर से कर्मी लोग दौड़ पड़े थे। उन्होंने कोई प्लान नहीं सोचा, स्कीम नहीं सोची; वे सिर्फ दीड़ पड़े

वहां जाकर विशाल विष्यंस को देखकर लोग किकर्त्तव्य विमूद हो गरे ' थे। क्या करें, कहां से श्रीर कैसे शुरू करें, समफ नहीं पारहें थे। ' उसी समय मौके पर पं॰ जवाहरलाल जी आये और फौरन पावहां

लेकर खोदने लगे। "धोचना क्या। खोदो।" की आवाज प्रतिप्वनित

हुई। एहस लन्ती, सहस्र फायड़े चलने लगे। स्या करना है, पहले से कैसे होचते। फिसको मालूम किस स्तून के नीचे कीन सम्पत्ति, कीन माणी दश पड़ा है। पुनर्गटन वो तमी हो सकता या जब मलवा हट

जाता और दवी हुई सम्पत्त बाहर निकलती। सदियों की अवहेलना से, लूट और शोपसा के प्रहार से हमारे आमीण समाज की प्राचीन विधि-व्यवस्थाएँ और आर्थिक, धार्मिक

नैतिक व व्यावहारिक संस्कारों की इसारत का चक्रना-इसंस्कारों के सबते चूर हो गया। छोर उठ प्यंसावरोय के डेरों के निवे के नीचे सानवता सामुद्रा नहीं कीन सी सम्बन्धि, कीन सी सानवता देवी पढ़ों है देवी पड़ी है। छगर छात आसीध समाज का प्यंस

द्वाप्त ह द्वाप पड़ा है। अगर आज आमाल उनाज का जन से उद्धार करना है। समाज की पुनस्योगना करनी है तो नेवको को दौड़ पड़ना होगा और जवहरलाल की यह आवाज़ "सोचना क्वा? खादो !" के झदुनार खादना हुक करना होगा और जव प्राचीन व्यवस्था का चंहावरोग और छुसंस्कारों का मलवा हट जायगा, भीतर से प्रचीन व्यवस्था और सस्कृति की सम्पत्ति निकल आवेगी, तभी ग्राम-समाज का पुनगंडन व रचना हो सहेगी।

जायना, मतार त प्रचान व्यवस्था आर संस्कृत का समास त्वकत्व आविमी, तभी प्राम-समाज का पुतर्गंडन व रचना हो सहेगी। मामीय जीवन की प्राचीन अगिन, प्राचीन चरित्र की ज्योति सिंदेगों से राख श्रीर धृत्व के मीचे दव जाने पर श्राज चारों श्रोर श्रान्यकार ही श्रान्यकार दिलाई दे रहा है। लेकिन ग्राम-सेवक को निरास नहीं होना है। भीतर को श्राम की गर्मी राख श्रीर धृत भेद करके श्राच भी कर दिलाई देनी है। सेवक को हव श्रान्यकार म प्रकास श्रान्य हालना है। वद बाहर से टार्च से जाकर, यहाँ की भाग से विज्ञती की वसी से जाकर नहीं, बहुपन श्रीर

यहाँ के द्वीप शिक्षा के वत्ता ल जाकर नहीं, वहर्पन आहें यहाँ के द्वीप शिक्षा के दम्म ते जांस स्तृप पर पेर स्वकर नहीं जलाओं हांगा; उठ पर पेर स्थते से जल जाना पहेगा, विल्ठ नुद्रता से सुक्रकर, और से क्यारत कर फूनकार से राख उड़ाकर, नीचे की आग जगागा है। राख उड़ने से सेवक का सारा शरीर गन्दा हो जायगा, श्रांखें भर उठेंगी । उससे घवड़ाना नहीं है। उसी ढेर के नीचे से जो आग निक्तेगी उसके सहारे उसी भूमि

की मिट्टीका दीप जलाकर समाज के ऋागे-पीछे, कोने-कोने में दीपावली करनी है। देखना है कि वह रोशनी कला की व्यवस्था के

साथ रखी गई है या नहीं। जिससे सुन्दर मालूम हो, इस तरह तथा धैर्य श्रीर सावधानी से त्राड़ में सजाकर यों रखना है कि श्राज की

पश्चिमी ग्रन्यवस्थित ग्रीर तीव वायु से बुक्त न जाय। प्राम-सेवा के प्रयोग में जो कुछ देखा, मन में जो कुछ कल्पना थी, धारणा थो सब तुमको मुना दी । मालूम नहीं यह करण कहानी

तुमको कैसी लगेगी। शायद इससे कुछ मतलब निकल आये। आज श्रालिरी पत्र है। इसके बाद फिर मुलाकात पर ही बात होगी। वहां

जितने भाई-वहिन है सबको मेरा प्रेमपूर्ण नमस्कार कहना । मीत् का

क्या हाल है। उसे बहुत-बहुत प्यार कहना।

तम्हारा

धीरेन्द्र ।

समग्र ग्राम-सेवा को त्र्रोर

## चीन का ग्रामोद्योग ज्ञान्दोलन और गांधीजी की विचारधारा

नैनी सेंट्रल जेल २६ अक्टूबर १६४३

न बाने किनने दिन बाद खाज तुम्हें किर पत्र लिखने वैठा हूँ।
मार्च धन् १६४२ के शुरू में पटना में खाज़ियी मुलाकात हुई थी।
उसके बाद इलांकि देव साल ही बीता है किन्तु मालूम होता है कि
एक पुन बीत गया। इस बीच न मालूम कितनी बाते हो गई। क्या
नक रास्ते में न खाने कितनी योजनाएँ इस लोगों ने पनाई थी। खीश्रिका नोजना की बात मुनकर वो तुम कितनी खुश हुई थी श्रीर श्रपना
समन देने के लिए भी तैयार हो गई थी। तुमने ऐसी खाशा भी दिला यी कि वासनोदेवी झाकर उसकी ज़िम्मेदारी ले लेंगी। रामनेप मार्द भी कितने उत्सादित थे। सारा इन्त्वाम करने के लिए तैयार हो गये
थे। उसके बाद देव साल तक न वो तुममे स्वासना ही हो सबी श्रीर
न कोई पत्र-व्यवहार हो हुआ।। इसके लिए समय कहाँ मिला रैं भी

न कोई पत्र-वयदार ही हुआ । इतके लिए समय कहाँ मिला १ मैं भी दृहत् कार्यक्रम में फूँस गया श्रीर तुम भी गईनई 'श्वरने मने कहु योजनाओं में महागुल रही। मैं चाहता था कि मैंने श्रीर है, कहां के जो योजनाएँ आगरा सेंट्रलजेल में बैटकर बनाई

धीर है, क्लों के जो योजनाएँ आगारा संदूलचेला म बटकर बनाई क्क्सु श्रीह ।" भीं, उनका प्रयोग जन्दी से हो सके। साल भर जेज में रहने से काम में जो कमी आ गई भी उसको पूरा करना या । देश में बल-समस्याजटिल हो लाने के कारण आश्रम पर भी

काफी बोफ पड़ गया था। इन कारणों से तुमसे मंपर्कन रख सका।

## चीन का प्रामोद्योग स्नान्दोलन और गांधीजी की विचारधारा

नेनी सेंट्रत जेल २६ श्रक्टूबर १९४३

न जाने कितने दिन बाद आम तुम्हें हिर पत्र लिखने वैठा हूँ। मार्च सन् १६५२ के शुरू में पटान में आख़िरों मुलाकात हुई थी। उसके बाद दलांकि डेक् साल दी बीला है किन्ता माल्य होता है वे एक युग वीत गया। इस वीच न माजूम कितनी है। वें रोहें। क्या त्रवंडर सुक्त में उठे, उनका कोई हिला नहीं। चंपारन से पटना तक राहते में म जाने कितनी मंजनाएँ हम लोगों ने नवाई थी। सी- सिन्हा-योजना की नात सुनकर तो तुम कितनी खुश हुई भी और अपना समय देने के लिए भी तैयार हो गई थी। तुमने ऐसी आशा भी दिलाई थी कि वास्तादियों आकर उनकी हिम्मेदारी ले लेंगी। रामदेव मार्द भी कि वास्तादियों आकर उनकी हिम्मेदारी लें लेंगी। रामदेव मार्द भी कि उन उत्साहित थे। सारा इन्तनाम करने के लिए तैयार हो गये थे। उसके बार डेक् खाल तक न तो तुनते मुलाकात ही हो सकी और न कोई पत्र-व्यवहार हो हुआ। इसके लिए समय कही मिला! मैं भी हुआ। इसके सार कर यह सुना भी सई-नई-

बृहत् कायक्रम म एहर गया ख्रीर तुम भी नइ-नई
"खरने सन कह्य योजनायों में सरायल रही। में चाहत या कि मैने
धीर है, कर्ता के जो पोजनायों ख्रागरा गेंगूलचेल में बैठकर बनाई
कहु धीर ।। धी, उनका प्रभोग जब्दी से ही सके। साल भर जेल
में रहने से बाम में जो कमी ख्रा गई थी उसको पूरा
करना था। देश में यक्त-समस्या जिटल ही जाने के कार खु छाप्रस्म पर भी
काफी बोम्स पढ़ गया था। इन कार खों से तुमसे संपर्ध न रख सका ]

३६४ समय ग्राम-सेवा की छोर फिर प्रामोठयोग संघ की १४ अगस्त को बैठक में शामिल होने के लिए मैं वर्षा आने ही वाला या और रोचा या कि उक्त अवसर पर दो-चार दिन तुम लोगों के स्नेहपूर्ण आतिस्य का मुयोग मिलेगा।

उस समय के लिए बहुत सी बार्ते सोच स्वस्ती थी: विन्तु "मेरे मन कछु और है, कर्ता के कछ और ।" इस बीच में ६ ग्रगस्त के सरकारी अमल ने देश भर में क्रांति मचादी। पर कौन किससे

मिलता ! उस समय पतानहीं चल रहा थाकि वौन कहीं है ! क़ौन पकड़ा गया ग्रौर कौन बचा १६ ग्रमस्त को रखी में ग्राधम पर पुलीस ने छापा मारा। सारा ग्राश्रम ज़ब्द वरके कर्ण तथा ३० श्रन्य साथी नज़रबन्द कर दिये गये। मैं उस समय मेरठ में था इमलिए उस दिन शिरफ्तार नहीं हुन्ना। फिर मैं केन्द्रों में दौरा करता रहा। बलिया. करता रहा कि इस प्रान्त के लियरल नेता एक रिलीफ कमेटी बनावें। मेरी घारणा थी कि मनुष्यता के नाते राजनीति से कोई सम्बन्ध रक्ते संचालकों से मिला । इरी जी (श्री हृदयनाथ कुँनरू) से भी मिला। लेकिन उन्हें राजी न कर सका । फिर श्रापने से जो भोड़ा-पहुत हो सके वहीं करने की चेहा करने लगा । लेकिन कुछ खास काम कर सकने के पढले ही २७ श्रवटार को गिरप्रभर कर लिया गया। इलाहाबाद मे दिल्ली जारहाथा: स्टेशन पर ही पकड़ लिया गया। तब मे नैनी

गाज़ीपर ब्रादि ज़िजों में दमन की पराकाष्टा थी। किर भी मैंने कुछ काम करने की चेप्टा की । जब तक बाहर रहा तब तक यह कीशिश विना भी यह काम हो सकता है । इसी उद्देश्य से मैं सेवा-समिति के सेटल जेल में हैं। गुरू के ६ महीने तो बाहर से कोई संपर्क रखने की ही इजाजर नहीं थी। लिखने का सामान भी नहीं रल मकता भी। . यहन इतजारी के बाद महीने में एक पत्र लिखने की इजाजन मिली। पदले तो घर पर, श्राधम बालों को श्रीर दादा का जुल्री पत्र लिखने षे । उन्दीं में ५-६ पत्रों की बारी ख़तम हो गई श्रव इस मास सह • शन तुम्हें निए रहा है ।

यहाँ का जीवन अच्छा ही है। पढ़ने का वायुमंडल खून है। अपिक समय पढ़ने में ही बीतता है। मैं भी पढ़ने में काऊं। समय लगा रहा हूँ। लेकिन मनजह विषय पर किताबें नहीं मिलती। अभिगाय यह कि मुक्ते आम-समस्या पर किना जाहिए यो भी मिल नहीं रही है। अतः साधारख राजनीतिक किताबें नी पढ़ रहा हूँ। इससे समय का दुरप्य गर्ना हो रहा है। लेकिन अपने काम की हिए से सदुर योग भी नहीं हो रहा है। मेरठ को लिला था; लेकिन वहां भी कोई ऐसा आदमी नहीं है जो पुस्तकें भेन सके। विचित्र माई, रामधारी आदि सभी तो नजरबन्द हैं। बगा इस मामले में तुम कुड़ मदद कर सकेगी। इसमें तो नजरबन्द हैं। बगा इस मामले में तुम कुड़ मदद कर सकेगी। इसमें तो नजरबन्द हैं। बगा इस मामले में तुम कुड़ मदद कर सकेगी। इसमें तो नजरबन्द हैं। बगा इस मामले से तुम अपने पहिला और सकती हो। और सके तो बहुत लाम होगा।। यह जगाई का होल मालूम होगे ते, जब पर कुछ विचार करने कम से कम गुन लोगों भी कुछ योड़ी-बहुत मदद ही कर सकु गा। इस दिशा में योड़ी चेशा करना।

ही कर चकुँगा। इस दिशा में योशी चेष्टा करना।

श्रव तक जितनी कितावें पड़ी हैं, उनमें एक किजाव श्रवस्य मेरे

काम की यी। बहुन्बीन के श्रीचं निक सहसोग के

चीन की उद्योग तम्म्य में थी। उसे पड़ी समय मुझे देखा मालूम किमीनगें चौर होता या जैने कोई हमारी ही परिस्थिति में यह सन दमारी दशा काम कर रहा है। हमारे सामने जो समस्या है, वहीं चीन वालों के जामने भी है। वहीं पूँजी का श्रमाव, श्रावादी की श्रिक्ता श्रीर उस पर सड़ाई की परिस्थितिमों से उत्पन्न किजाइयी।

वास्तव में चीन के लोग बमाल कर रहे हैं। ऐसी परिस्थित में स्रीर का कोई भी मुल्क हताय हो जाता। हा टेन्ह्रोटे ग्रह-उचांगी से श्रावर्यक सामान उपरूच हो सदेमा, ऐसा विचार मात्र ही उन्हें श्रवंभव मालूम पहता। चीन के लिए वहें पैमाने में ग्रह-उचांग चलाना कोई नई बात नहीं थी। वहीं दलकारी का काम प्राचीन काल से चल ३६६ समग्र श्राम-सेवा की श्रोर

ही रहा था। कारीगर भी मौजूर थे। फेबल संघटन की खायर्यकता भी। लड़ाई के जीश में बहु संघटन भी संभव हो गया। फिर भी हतने कम समय में और इतने वड़े पैमाने पर संघटन कर लेना खामान काम नहीं था। वर्षीक जहाँ एक तरकाटनके यहाँ प्राचीन काल ने दस्तकारी का संस्कार रहा; विभिन्न दहाकारियों के कारीगर मौजूद रहे छीर लड़ाई के कारण माल की खायर्यकवा बड़ी बड़ी जनता में खात्म-संघटन का कोई परंपरागत भाव नहीं था। केकड़ों वर्षों ने होते खाने याले एट-विवाद के कारण समाज में किसी प्रकार का संघटन नहीं रह गया था। देशती जनना स्वार्थी तथा ईंग्यंलु हां गई थी। ऐसी जनना में जिवना भी संघटन हुझा, वह आर्यस्थ की ही बात है। जब में बड़ी

की योजनात्रों श्रीर संघटन के सम्प्रन्थ में पड़ रहा था तो ऐसा लगता या कि अपने यहाँ भी लोग उसी प्रकार का संघटन क्यों नहीं करते हैं १ जो परिस्थिति चीन की है वही तो हमारी भी है। हा, इतना फ़र्क ज़रुर है कि वहाँ अपनी सरकार है; यहाँ विदेशी। लेकिन वहाँ भी जो सहयोग समितियाँ संघटित हुई हैं वे सरकार की श्रीर से नहीं हुई हैं; गैर-सरकारी लांगों ने ही उन्हें स्थापित किया । सरकारी मदद बाद में मिली। फिर ग्रपने यहां इस किस्म का काम क्यो नहीं हो पाता है । श्रगर इम चाइते है कि इम भी इस प्रवार वाकुछ काम कर नकें तो इसको इस न कर सकने का कारण हुँ द निकालना दोगा। जवादरलाल जी भी चीन से लौटने के बाद ग्राम-उद्याग तथा गह-उद्योग के लिए काफी फ़ीर दे रहे हैं। बवाहरलाल के इस झीर ध्यान देने के बाद जो लांग पहले इन बातों को महज़ पागलपन समकते में, श्रव इनफे पत में सोचने लगे हैं। किर भी श्रवने यहां यह विचार तक ही सीमित रहा। तुम तो श्रापने काम से विभिन्न प्रान्तों में दौरा करती हो; सरकारी सथा भैरमस्कारी सभी लोगों के संपर्क में आती हो; स्था तुंग बना सफती हो कि इसका कारण क्या है । लोग कहेंगे कि इमारे यरो गुलामी है इसलिए धम कुछ नहीं कर पाते हैं। यह सही है कि

हमारे सभी कहों की जड़ गुलामी है, लेकिन केवल यह कह देने से ही तो हमारी जिम्मेदारी इतम नहीं हो जाती। इस तरह तो हम गुलामी हटाने की चेहा भी नहीं कर सर्वेंगे। गहराई से विचार करने पर और छपने छन्भव से मफे ऐसा

प्रवीत होता है कि इमारी श्रासमर्थता का प्रधान कारण नार्यकर्ताश्ची

की कमी है। दो साल पहले आगरा केंद्रल जेल से मैंने दुम्हें लिखा था कि हमारे यहां के पढ़े-लिखे नौजवान देहात में जाना श्रीर रहना पसन्द नहीं करते। मैंने उसका कारण भी बताया कार बतां क्रों का था। इस अपने यहा जब कोई स्पायी काम करना श्रभाव हमारी चाहते हैं तो योग्य कार्यकर्ताओं के श्रभाव से उसे दुर्दशाका नहीं कर पाते। चीन के श्रीद्योगिक सहयोग के इतिहास और उसके कार्यक्रम को देखी तो मालूम कारण है होगा कि किस तरह सैकड़ों विज्ञान के विशेषज्ञ ग्रपने ग्राराम तथा ग्रपनी त्रार्थिक सुविधान्त्रों को त्याग कर, गरीबी का जीवन ग्रपना कर श्रीद्योगिक सहयोग-समितियों की स्थापना करने श्रीर उनका संचालन करने में ऋपना श्रमुख्य जीवन उत्सर्ग किये हुए हैं। श्रपने यहां इस प्रकार से दारिद्रय-ब्रत ब्रह्म कर जीवन को स्थायी कार्यक्रम में उत्सर्गकर देने की दक्ति लोगों में नहीं है। कदाचित् हमारे नौजवान चीनी मौजवानों की तरह राष्ट्राधान के लिए व्याकुल नहीं हैं। लड़ाई ने उनकी ग्राशायादिता को इतना ऊँचा उठा दिया है कि इस श्रनिवार्य ग्रावश्यकता से हट कर उनका ध्यान ग्रौर ग्रागे की वार्तो पर चला गया है। इस तरह अपने यहां लोगों को इसका अब-सर ही नहीं मिलता। तुम कहोगी, श्रीर यह सच मी है कि गत बीस-सालों में हमारे यहां बहुत श्रधिक राष्ट्रीय चेतना पदा हुई है। इस बीस . साल के श्रर्से में बापू के नेतृत्व में नीजवानों ने तीन बार देशमाता फे चरशों पर श्रपने जीवन उत्सर्गकिये। श्रमी, इसी श्रान्दोलन में ही, हु ग्रमस्त को भारत के नेताओं की गिरप्रतारी के साथ ही देश समग्र ग्राम-सेवा की स्त्रोर

₹६= के नौजवान विद्रोही हो गये। सैकड़ों और हज़ारों की संख्या में वहा-दुर नौजनानों ने खड़े होकर छाती पर मोलियाँ खाई । हज़ारों नौज-

वानों ने लंबे अर्से तक सड़ने के लिए जेल जाना स्वीकार किया। इस किस्म के ब्रात्म-विलदान का यह उदाहरण भारत की गुलामी के इतिहास में अमृतपूर्वे था। यह सब सही है। और आन्दोलन-काल में दो ढाई माह तक वाहर रह कर मैंने इन वातों को अपनी आखी देखा है। फिर भी भारतवर्ष के इस विस्तृत द्वेत्र में ग्राम-उद्योग ग्रौर ग्राम-उत्यान-सम्बन्धी काम के लिए कार्यकर्ताओं की समस्या जहाँ की

गोली से शहीद आग में कूद पड़ते हैं, बंहुकों के सामने सीना तान होने वाले हैं पर देते हैं। वालों जेलों में हँ बते हँ बते चड़ते हैं। जिदा शहीद नहीं लेकिन किसी स्थायी काम में आजीवन कप्ट सहने की तैयार नहीं होते। गोली के सामने आत्म-वलिदान करके शहीद हो जाते हैं लेकिन वापू की भाषा में जिदा शहीद नहीं वन पाते । यदि कुछ नौजवानों के दिल में इस प्रकार जिंदा शहीद वनने की उमंग उठती भी है तो वे अपने शहरी संस्कार तथा रहन-

सहन फेतर्ज को नहीं छोड़ पाते। इसके श्रालाबा हमारे पढ़े-लिखे नौजवानों में अपनी, सम्यता श्रीर संस्कृति में कभी श्रा जाने का भय कृट कृटकर भरा हुआ है। वे जस्दी ही देहाती जीवन से ऊव जाते हैं। छतः चीन की गृह-उद्योग-समितियों के विवरण पढ़ते समय सुके कुछ तकलीफ भी महसूस होती थी। पडते समय मै यह सोचता रहता

तहाँ ही रह जाती है। इतिशक जोशा में नौजवान

मेरी इन वार्तों से शायद तुम्हें बुरा लग रहा होगा। तुम सोचती ं होगी कि यह कैसा श्रादमी है। इतने चलिदान से भी यह संतुर नहीं है। किन्तु ऐसी बात नहीं। जब मैं देखता या कि इज़ारों की तादाद में विश्व-विद्यालय के नौजवान गोलियों की परवाह न करके जुलूस में ·· बढ़े जाते हैं तो मैं सिर्फ अवाक् ही नहीं रह जाता था बल्कि इनके

था कि हाय । हम ऐना क्यों नहीं कर पाते है

प्रति मेरे मन में अक्षीम अदा उत्तम्न होनी थी। सोचना या कि शायद में ऐसा नहीं कर सकता। मेरा कहना तो केवल दनना ही है कि मारत के साढ़े हु: लाख गाँवों को पुनर्गाटित करने के लिए जिस मकार के बलियान की आवश्यकता है उसका हमारे यहाँ अभाव है। इस मकार के साथन में हम आवा चीन से कोसी पीछे हैं।

इन नातों को सोचकर मुक्ते परीशानी होती है; लेकिन दुन्हें मालूम हो है कि मैं जरम से ही आशाबादों हैं। नहीं अपने विश्वले अनुमद से योग्य और माननाशील कार्यकर्ताओं के अपना के कार्यकारों परिवाल परिवाल के राष्ट्रीय आररोजन में नीजवानों ने जिल अद्भुत जोश तथा आत्म-विल्वान का परिचय दिया है उनके कार्य स्थित और स्वायों तथी के से राष्ट्रीयान के कार्य में लगाने के लिए कम से कम अविषय में नीजवानों की कमी न देशा, हिल को तमस्त्री होती है। इतना विराट निल्वान व्यर्थ तो जाही नहीं एकता। अगर मेरी वह आशा, विलव्ध निल्व कर की गुड़ाइश कम है, जोक निकली, तो भविष्य में हम देशत में जिन अयोग-सिमितियों आदि का संघटन कर तक्ष्मी, जनकी जुनिवाद कदाचित चोन से अधिक माजून और टिकाक होगी, व्यंकि जहां कुछ मामलों में चोन इसने कोला आरो है, वहां कुछ और विषयों में इमारा दृष्टिकां स्वितीयों से वहुत अधिक सांक है।

चीन को उदांग-मह्यांग-सिनियों के विस्तार तथा सकतना को देख कर हमें झार्चर्य हाता है। नहां के नोजवानों का बोध देख कर कराचित हमें याड़ी देखों भी होनी हैं, लेकिन जब हम उनकी कार्य-र्यंजी तथा वार्यक्रम के बुनियादी विदानों को देखते हैं तो उनके सारे कार्यक्रम के लिए कुछ हर भी लगता है।

जब से डाक्टर सनमातनन के नेतृत्व में राष्ट्रीय चेतना का आविमांच हुआ, तमी से चीन में उद्योगों का विज्ञात हाने लगा। लेकिन उन विकास का स्वस्त युरोप और अमेरिका के अनुसार हो

समप्र ग्राम-सेवा की ग्रोर

ही जापान ने युरोप वी नकल करफे इतनी उन्नति कर ली थी कि उसके लिए दूसरी बात रोचना श्रासान न या। चीन को श्रमेरिका से काफ़ी मदद मिलने के कारख उस पर श्रमेरिकन श्रसर पड़ना भी स्वाभाविक ही था। श्रतः जब चीन की राष्ट्र-चेतना ने उसे एवंतेग्रुखी विकास की

रहा है। चीन के लिए ऐसा करना स्वामाविक या। उसके पड़ोस में

श्रातः जब चीन की राष्ट्र-चेतना ने उसे एवंतामुखी विकास की श्रोर यहाना श्रारंभ किया तो श्रामिक स्वावलवन की श्रोर सब से पहले प्यान जाना स्वाभाविक ही था। नतीजा यह हुआ कि चीन में भीड़े ही दिनों में काफी कल-कारखाने वन गये। इसी वीच चीन पर जापन का हमता हुआ। किर तो लड़ाई के कारण चीन को तेज़ी से स्वावलंबन की श्रोर वहना पड़ा श्रीर चार-पांच साल में इस दिशा में जितनी श्राथिक उन्नति हुई, उसका हाल में तुम लोगों को क्वा वाता श्रीर किता हुई के कारण की हम लोगों को क्वा वाता है इस दिशा में जाता श्री हम लोगों को क्वा वाता है इस तुम लोगों को क्वा वाता है इस तुम लोगों को क्वा वाता है इस तुम लोगों को कारण किस तुम तुम हम लोगों को कारण किस तुम तुम हम लोगों को किस तुम तुम तुम हम लोगों की स्वावल कारण की कारण की कारण की हम तुम की साम की कारण हम तुम हो। हम श्री कारण हम तुम हो। हम श्री कारण हम तुम हो। हम श्री कारण हमा की साम या हम तुम हो। हम श्री हम तुम हमा किस साम साम गांव-गांव ही सहसोग सितियों द्वारा एवं स्वीमों का

द्वस समय गांवनांव में सहसोग-सिनिवये हारा गृह-उचीगी का संपटन किया नाय तो वेकार जनता को काम में लगाया जा सकता है श्रीर हवाई हमले से बचा कर, छोटी-छोटी भोपड़ियों में बांट कर युद्ध के संपटकाल के लिए रतने विस्तुत चेत्र में उत्पित का काम ही सकता है कि सनता के पीयच के साथ ही इक्तत पहने पर इन होटे कास्पानी को एक स्थान से नूबरे स्थान पर झासानी से हाया भी सा सकटा है। इन बातों का हाल भी खाई इमते खांपक माल्स होगा, ब्रतः इस पत्र में उसका कि करना निर्मंक है। हमारे देश

में तो सोग पर्ले और प्रामोदोग की जिल्ली उड़ाते हैं, उनसे कही

के समरकालीन महा-संकट के समय उनकी क्या दशा होती ! यह शाम उद्योग ही आज उनका सहारा हो रहा है। इस घटना से मानव-समाज समभ के कि बामोदोग से उनका क्या सम्बन्ध है। समय पर काम ग्राने वाला ही सञ्चा मित्र होता है। ग्राब की परवशता में उन्हीं द्योंटे छोटे उद्यांगों ने साय दिया ।

किवेचीन की छोर नजर डालें। यदि ग्रामोद्योग न होता तो ऋाज

चीन के ब्रामोद्योग की सफलता का हमारे देश के लोगों पर जो

श्रमर पड़ा, चीन से लौटकर जिम तरह जवाहरलाल जी ग्रामोदीगों के प्रसार के पत्त्वानी हो गये, वह तुम्हें मालूम ही है। तुम्हें ब्राएवर्ड भी होता होगा कि जब मैं जानता ही हूं कि तुम्हें थे सब बातें माल्म हैं तो फिर वेकार इतना लिख कर समय, कागज श्रीर दिमाग क्यों खर्च कर रहा हूँ । वात यह है कि जेल में समय की क्या कमी ! कागुज लगता ही कितना है शिश्रीर दिमाग शबह अपने पास कोई । ज्लाम कोटि का होता तो यचाने कामी प्रयत्न करता। जब इतने यसें के बाद लिखने बैठा हूं तो सम्हाल कर कहाँ तक लिखूँ। जो भी बात दिमाग्र में आती है लिख डालता हूँ। तुम लोग हो काम-काजी; लंबे पत्र से शायद उकता जाती होगी । लेकिन यहाँ जेल में पत्र जितना ही लंबा लिखा जाय उतना ही ऋच्छा क्योंकि उतना ही समय फटता है। खैर !

को मालुम है ग्रीर भारत के लिए वर्तमान चीन एक महान शिचा भूमि वन गया है। फिर भी मैं कह रहा था कि मुक्ते वहां के इस कार्यक्रम के मविष्य के संव ध में आशंका हो रही है। कारण यह है कि चीन की रन सारी चेशकों के पीछे जो परणा है वह है लड़ाई की मजबूरी, राधन-हीनता के साथ चरम त्रभाव की व्याकुलता और उस व्याकुलता जाधन-शीनता के साथ चरम श्रभाव का न्याक्का .... चे उद्भृत प्राप्त-उद्योग की व्यवस्था । उस प्रेरणा के पीछे प्राप्त-उद्योग की बुनियाद पर भावी समाज-व्यवस्था की कीई निश्चित विचार-

यह ठीक है कि चीन में जो कुछ हो रहा है, उसका हाल हम सब

धारा नहीं मालूम पहती। अतः मुक्ते इन ग्राम-उद्योग संघटनी के स्यायित्व में काफी शक मालम होता है। मुक्ते ऐसा

चीनी प्रामोधीमाँ लगता है कि जिस तरह अततायी के ह्याई हमलों के पीछे किसी से वड़े-बड़े बेन्द्रित कारखाने ध्वस्त हो जाते हैं, निश्चित विवार- उसी तरह जब, यह लड़ाई का जुमाना धारा का श्रभाव समाप्त हो जायगा और फिर पश्चिमी रेन्द्रीर

उद्योगवाद का हमला चीन की जनता की बुदि

श्रीर मन पर होगा तो यह मजबूरी से संभूत श्राम-व्यवस्था उसके सामने टिक न सकेगी। जब ग्राज का सारा संगठन विशेषतया इँग्लॅंग्ड और ग्रमेरिका की मदद से चल रहा है तो शान्ति के बार के संगठन में भी चीन पर उनका ग्रसर पड़ना ग्रवश्यंभावी है। ग्रा<sup>गर</sup> बाद को चीन के विचार में युरीन का फेन्द्रीय उद्योगवाद घर कर गया, जिसकी मुक्ते पूरी आर्थका है, तो फिर चीन के सामने दूसरी समस्या भी खड़ी हो सकती है।

केन्द्रित उद्योग के श्राधार पर ग्राधिक योजना की सफलता के

लिए चीन को शुरू में ही श्रिषिक धन की श्रावश्यकता होगी। यह धन त्राज चीन के पास मौजूद नहीं हैं, अतः स्वर्भावतः चीन मित्रता के नाते श्रमेरिका श्रीर इंग्लंड से कर्ज लेने के लिए विवश हो जायगा। इंग्लॅंड श्रीर श्रमेरिका जैसे साम्राज्यवादी देश ऐने श्रवसर पर कव चृकने वाले हैं। वे तो चीन के राष्ट्र-निर्माण <sup>के</sup> काम में तन-मन-धन से लग ही जायेंगे श्रीर चीन ने जहाँ एक वार पश्चिमी मित्रों के कर्ज़ की पूँजी से मशीनो द्वारा धार्मिक संपटन आरंग किया वहीं उसकी उस करा के दलदल में इतना पँस जाना पड़ेगा कि किर उससे अपने की मुक्त करना आमान न रह जायगा। श्रमेरिका श्रीर इंग्लैंड श्रादि पूँजीपति देशीं की भविष्य में वैनिक साधान्य के बजाब इस प्रकार का श्राधिक साधान्य दी श्रीवक इष्ट होगा, क्योंकि श्रव वैनिक साधान्यवाद पुराना श्रीर

समग्र ग्राम-सेवा की श्रीर ₹७¥

मूलभूत बापू जी की विचार-घारा को शान्ति-पूर्वक समझने की

कोशिश करें।

ं वापू जी नेतो श्रपने विचारों का स्पष्टीकरण उसी समय कर दिया

था, जब उन्होंने "हिन्द-स्वराज्य" नाम की पुस्तक लिखी थी। फिर उन्होंने भारत में "हिन्द-स्वराज्य" का व्यावदारिक रूप प्रकट किया । भारत की त्राजादी के लिए ग्रहिंसात्मक ग्रसहयोग ग्रान्दोलन चलाया।

उस क्रान्दोलन का केन्द्र-विन्दु चर्लारक्ला। तब से २५ वर्ष हो गये, चुलें की रट लगाते वे कभी नहीं थकते; क्योंकि बादू के लिए स्वराज्य

की चेष्टा रुंसार में सत्य ग्रौर श्रहिंसा की राज्य-व्यवस्था कायम करने की चेष्टा मात्र है। येन केन प्रकारेण श्रंद्रेत चले बार्य ग्रीर इम श्राज़ाद

हो जायँ; यह उनका ध्येय नहीं है । वे तो देश को गुलामी के बंधन से मुक्त करवे भारत में श्रीर भारत के द्वारा संसार भर में उस शान्ति-

मय तथा ऋहिंसात्मक समाज की स्थापना करना चाहते हैं जिसका वे स्वप्न देखते हैं ग्रीर उसकी स्थापना वे चर्ने ग्रोर ग्रामोदींग पे

द्वारा ही करना चाहते हैं। फलतः उनके लिए चर्ना श्रीर प्रामोदींग जहां श्राज जन-साधारण को स्वराज्य श्रान्दोलन के लिए जावत श्रीर संपटित करने के मूल साधन हैं, वहाँ वे उस समाज की स्थापना के

भी साधन हैं जो हिसा श्रीर शोपण से मुक्त दोकर मानवता के

श्रकित किया गया है, जो इस वात का धदरांक है कि भारत उस नई समाज-व्यवस्था की स्थापना के प्रयक्ष में संलग्न है।

उसी के विरुद्ध मौलिक विद्रोह का प्रतीक है। युरोर में मानव की

रवतंत्रता, समानता श्रीर वन्युत्व का सिदान्त उदीवमान हुशा । श्रीर वनके श्राधार पर लोकतंत्र की कलाना की गई। सोकतंत्र में व्यक्ति-

मसार श्राज जिस प्जीवाद की श्राम में जल रहा है वापू का चला

उनकी प्रेरणा के फलस्वरूप भारतीय राष्ट्र-प्यजा पर चलें का चित्र

परिपोपक हो। इसी कारण श्रीर इसी उद्देश्य को सम्मुख रखकर,

वास्तविक कल्याण श्रीर उसकी मन्त्री स्वतंत्रता का प्रवर्तक श्रीर

मात्र की स्वतंत्रता और समानता स्वीकार की गई और केन्द्रीय गुर, दल या वर्ष की प्रमुता, शावन तथा हित के स्थान पर समाज के अधिक से अधिक से अधिक से मित्र की नितिक आदर्श के रूप में प्रांतिष्टत किया गया। लोकतंत्र के सिदान्त का यह उदय आहें ना परक शिक को मित्र के से यह माजूम होता है कि मनुष्य तमाज आरम्म से ही हिंसा और अध्यानित के स्थान पर शान्ति और संज्ञात की प्रतिकार और संज्ञात होता है कि मनुष्य तमाज आरम्म से ही हिंसा और अध्यानित के स्थान पर शान्ति और संज्ञात होते हैं कि सनुष्य तहा हो। इस स्थानित और संज्ञात की प्रतिकार की निष्य करता रहा है। इस ने शान्ति और संज्ञात की सिज्ञ मित्र मित्र देशों ने अध्यान

मानव प्रगति के भौगोलिक स्थिति, काल और परिस्थिति के अनुसार मुल में यहिंसा है विभिन्न प्रकार के प्रयोग किये। उन्हीं प्रयोगों के पल-स्कल्प समाज ने शांधन-सचा की स्थान करते वंत्र के रूप में की और जीवन-सन्बन्धी समस्त प्रश्नों के निवारों के

विष् विष प्र'इने में नहीं बह्कि विर गिनने और पारस्तरिक हितयामंजस्य में मानवता की प्रगति तमस्त्री क्योंकि तस्यता से इतिहाल में
हिंता और राष्ट्रावस के स्थान पर मतुष्य से नैतिक और नैतिशिक श्रीकिगारी की स्थापना को न्यास्य माता गया है।

मानव-इतिहास के खादि काल में जब मतुष्य-वीवन में कीई
संगठन या व्ययस्था नहीं थी और वंसार में मास्य-न्याय का ही योलयाला था तब स्वभावता हिंता तथा वर्षरता है कारण मतुष्य-जीवन
योला भा तब स्वभावता हिंता तथा वर्षरता है कारण प्राप्तभी स्थापना की गई होगी। यह स्थवस्था भी शांतिमय समाज-श्रवस्था

मिली होगी। फिर समान ने व्यवस्था के नाम पर यावन तका का यावन किसी केन्द्रीय तंत्र या व्यक्ति के हाप में कैम्प्रीकरण श्रीर सेंप दिया होगा। इस मकार संसार में केन्द्र-बाद विकेन्द्रीकरण की सहित हुई। मनुष्य स्थानतः ही शान्तिप्रय जीव है। फैन्द्र-व्यवस्था को श्रृंखता की देख कर वह

ये प्रयास रूप में ही रही होगी। इससे मनुष्य का कुछ शान्ति भी

निश्चिन्त हुआ। शासक वर्ग इस निश्चिन्तता का जायदा उठाने लगे और क्रमशः यह चेन्ट्रबाद, शासन-दोत्र की पुंजीमृत शक्ति के द्वारा ग्रागे बढ़ कर ग्रार्थिक चेत्र में भी फैल गया ग्रीर ग्राधिक सेत्र में पूँजीवाद की सृष्टि हुई। फिर तो येन्द्र-वाद पूँजीवाद के रूप में मनुष्य की सारी श्रावश्यकताश्रों के लिए चेन्द्रीय वर्ग का मुस्तान हो -गया। नतीजा यह हुआ कि मनुष्य स्वतन्त्र नहीं रह गया। फलतः मनुष्य ने हिसा, अशान्ति और अनिश्चितता से बचने के लिए पेन्द्र-व्यवस्था की रचना की थी। वही व्यवस्था वर्ग-शासन श्रीर पूँजीवाद के रूप में मनुष्य को फिर से हिंसा श्रीर शोपण का शिकार बनाने का साधन हो गई! मानव समाज ने इस बात को देखा श्रीर तब उसने लोकतन्त्र के श्राविष्कार से शासन-सत्ता को विकेन्द्रित करके व्यवस्थित स्वतंत्रता को प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की । शासन-सत्ता के वियेन्द्रित होने के साथ ही आर्थिक द्वेत्र में स्वावलम्बन तथा 'स्वर्तत्रता का कायम होना सहज तथा स्वामाविक ही था; लेकिन दुर्भाग्य-वश ऐगा नहीं हो सका।

जिस समय जनतंत्र के रूप में श्राह्मात्मक कृति का क्रमिक-विकास ही रहा था, कि उसी समय भीतिक विश्वान की कृपा से बाप-शंत्र का ख्रामिकार हुआ। इस आविष्कार ने उत्सित्त के तर्रोक्ष श्रीर माध्या की स्थादिकार हुआ। इस आविष्कार ने उत्सित्त के तर्रोक्ष श्रीर माध्या में श्राद्मातिक कार्तित हुई और मूँ श्रीवार ने खपनी नीच महत्त्वत कर सी। श्राव तक केन्द्रवाद ने जिस पूर्वावाद की सहि की यी उसकी मत्ता केवल व्यवस्था पर ही सीमित थी; उत्यादन के शायन किर भी बहुत-कुछ उत्यादक के हाथ में थे। श्राव वर्षी उत्यत्ति का सीचिक उसी तरह बना करता तो जनतंत्र के साथ मुझान कर के साथ में श्राप करी कर सी कर के साथ ना स्वाप्त कर सीचका के साथ ना स्वाप्त कर साथ ना स्वाप्त के साथ ना सीचका सीचक

डायात्रम के माधमी श्रपने श्रपने साधन श्रीर कता के द्वारा स्वायलस्या पर पूँजीयात् के श्राधार पर स्वतंत्र हो जाता । लेकिन बाध्यस्य बा प्रमुख के श्राधिपकार के साधमाय पूँजीवाद को उत्तर्गन के साधनों को इस प्रकार केन्द्रीभृत करने का मौका मिला कि कमश: उसने उत्पादकों को उत्पादन के साधन श्रीर कला षे स्वामित्व से बंचित कर दिया श्रीर जिस प्रकार शासन-सत्ता-द्वारा जनता का नि:शस्त्रीकरण हो जाने से जन-समृह को सत्ता के चंगुल में बुरी तरह फूँम जाना पड़ता है उसी तरह साधन श्रीर कला के ग्रिपिकार से विचत होकर जनता के लिए केन्द्रित सत्ता से छटकारा पाना कठिन हो गया । फिर तो सारी व्यवस्था ज़ोरों से उस फेन्ट्रीकरण की स्रोर बढने लगी श्रीर जनतंत्र की कल्पना कल्पना-मात्र ही रह गई। उत्पादन के केन्ट्रीकरण ने यह ग्रावश्यक कर दिया कि समाज की सारी शक्ति केन्द्रित की जाय; क्योंकि जब समस्त जन-समृह ग्रपने जीवन-धारण की ज्यावस्थकतात्रों के लिए किसी केन्द्रित व्यवस्था के मुद्दताज होते हैं तो स्वभावतः सभाज उसी थेन्द्र का पूर्ण रूप से श्राश्रित हो जाता है। परिणाम यह हुद्या किलोकतंत्र के रूप में जिस मानव-स्वतंत्रता ने जन्म बहुण किया था उसकी प्रगति कु ठित हो गई। वर्ग की प्रभुता वर्ग-शासन और वर्ग-हित मुख्य हो गया जिस की स्थापना और रद्धा के लिए पशुबल ब्रावस्थक हो गया। सारी शक्ति, सारे बैभव श्रीर उनकी प्राप्ति के साधनों का एक वर्ग के हाथ में फेन्द्रित होना. सार्वजनिक ग्रीर सामुहिक स्वतंत्रता ग्रीर ग्राधिकार के निर्देलन में ही संभव था।

इस तरह मनुष्य-समाज की सम्यता के विकास का इतिहास बहुत इस्र उत्पादन के तरीके का इतिहास है। उत्पादन की पद्धतिवों में होने गाले परिवर्तनों के साथ-साथ समाज के उत्पादन की प्रणाली में केंद्र यही कारण है कि जैसे-जैसे समाज को उत्पादन की प्रणाली में केंद्रिकरण करण होता तथा बैसे-चैमे सामत की व्यवस्था में भी केंद्रिकरण होता तथा थीर क्रमशा सारे समाजतम्त्र के केंद्रित हो जाने से ज्याज संसार भर में तानाशाही का शेखनाला हो गया है। याषू जी ने मानय-समाज की इस्थाति को देखा, उन्होंने देखा कि शासन-तंत्र समय याम-सेवा की श्रीर जितना ही केन्द्रित हो रहा है उतना हो समाज का जीवन भी केन्द्री-भूत होता जा रहा है और मनुष्य की स्वतंत्रता का यह लोग तथा उसके निर्देशन प्रकृति-विकद होने के कारण उमे स्यायी बनाये रखने में श्रीभिक्षाधिक हिंसा श्रीर पशुक्त का श्राक्षय लिया जाने लगा। इस दशा से मनुष्य का उद्धार करने के लिए बायू जो ने यही उपाय लोगा कि जिस मृल से यह श्रमर्थ का जिसस्ता जारी हुआ है श्रीर एमें प्रदेश से मनुष्य का उद्धार करने के लिए बायू जो ने यही उपाय लोगा कि जिस मृल से यह श्रमर्थ का जिसस्ता जारी हुआ है और एमें प्रदेश होती गई है उसी का सब्या निराकरण कर दिया जाय। जिस दानव ने श्राकर जनतंत्र को श्रीश्रवावस्था में ही गला पोट कर मार

दिया उस दानय का नाश हुए विना स्वतंत्रता की स्थापना होना श्रसंगव है। वाष्प पंत्र की उत्पादन प्रणाली से उद्भूत पेन्ट्रीकरण की विषटित किये विना शासन तंत्र की पेन्ट्रीमृत शक्ति न हटेगी श्रीर जब

तक ऐसा नहीं होना तब तक न हिंसा का लोप होगा, न मनुष्य शोपण तथा पराधीनता ने मुख होगा । फलतः यह आवश्यक है कि उत्पादन की पदिति का विषेट्दीकरण किया जाय जीर उसके आधार पर ऐसे स्वावलानी समाज की रचना की जाय जिससे उत्पादन के साधन उत्पादक के हाम में रहें और उत्पन्न पदार्य उत्पादक की संगीत हो । न प्रणाली वेन्द्रित हो और न सारी संगीत मोड़े से लोगों के हाम में एक कर दंजीवादी शोपण जारी रखे । मनुष्य अपने जीवन की आवश्यक परशुशों के लिए प्यासंगय किसी के प्रायश न होहर स्वतंत्र रहे । ऐसे निष्टित्त्र आर्थिक समाज में वर्गों के दित परिवर्तित हो

वार्वेगे। फलतः न पेन्ट्रीमृत शासनतंत्र की ब्रावर्यकता रहेगी न हिंसा की। पेन्ट्रवंत्र के विवेन्द्रविस्त्य के विना मनुष्य की स्वतंत्रता की अनुष्य रहना और उपकी प्रगति संभव नहीं है, क्योंक उत्तरत और उनके साय शासन पेट्टित होंगे का मनलय प्रक्ति को पेन्ट्रित करना है। योंक को पेन्ट्रित करने के बाद ब्रगत किसी विस्त के पेशांत्रक स्थापार पर कान्द्रीहक से संगति पर जनसाधारण का स्वासित स्थाति

भी किया जाय तो वैसा स्वामित्व सांकेतिक होगा, वास्तविक नहीं। मनुष्य स्वभाव में अनुकृत परिस्थिति पर पहुँचते ही प्रमुख करने की इच्छा बलवती होती है। इसी प्रवृत्ति के कारण उत्पादन के साधन के वैधानिक मालिक जब ऋपनी केन्द्रित संपत्ति के इन्तज़ाम के लिए व्यवस्थापक वर्ग को कायम करेंगे तब बढ़ी वर्ग अपने मालिक प्रजा वर्ग पर प्रभुत्व करने लगेगा । इस प्रकार जीवन-पापन के लिए श्राव-श्यक पदायों के उत्पादन के तरीकों को केन्द्रित रखकर मिलकियत की धारणा में सुधार करने पर उत्पादन के साधनों पर पूँजीपित के कब्जा के स्थान पर व्यवस्थापक वर्गका कब्जा हो जायेगा। फिर साधनों पर कब्जा पाने की स्थिति पर ज्ञाकर वह अपने स्वसाव के कारण प्रजा पर प्रभुत्व जमाना शुरू कर देगा। तर्क किया जा सकता है कि जिस प्रकार मनुष्य में प्रभुत्य करने की वृत्ति बलवती होती है उसी प्रकार उसमें स्वतन्त्र रहने की दृष्टि भी तो बलवती होती है. श्रीर जिस समय व्यवस्थापक वर्ग प्रमुख करने लगेगा उस समय प्रजा स्वतन्त्र रहने के लिए उनसे संघर करेगी। मैं इस बात की मानता हूँ। लेकिन प्रभुत्व करने की शृत्ति, स्वतन्त्र रहने की वृत्ति ऋादि सभी वृत्तियों से बलयती वृत्ति जिन्दा रहने की होती है। जब जिन्दा रहने के साधन केन्द्रीय व्यवस्थापक बगे के कब्जे में होंगे तो प्रजा को मज-वर होकर प्रसत्व से समसौता करके किसी किस्म की मनवहलाव की खतन्त्रता मान कर जिन्दा रहने के साधनों को प्राप्त करना पड़ेगा श्रीर इस प्रकार की वैधानिक स्वतन्त्रता नाम मात्र ही रह जायगी। इसीलिए जब तक उत्पादन के तरीकों में मौलिक परिवर्तन नहीं होगा तव तक लोकतंत्र, प्रजा की स्वतन्त्रता ख्रादि वार्ते कल्पना मात्र ही रह जायंगी। फिर जब उत्पादन के साधन श्रीर उसका तरीका वियेन्द्रित कर दिये जायेंगे और इस प्रकार जब उत्पादित सम्पत्ति का वास्तविक मालिक स्वभावतः उत्पादक खुद होगा तो पूँजी का भी उचित बॅटवारा श्रपने-श्राप हो जायगा । इसीलिए वापू जा का कहना

है कि "भारतवर्ष जिस सम्यवाद को पचा सकता है वह साम्यवाद तो चर्ले की गुँज में गुँज रहा है।"

ग्राज इम चर्ले ग्रीर ग्रामोद्योग का को कार्य-क्रम चला रहे हैं, वह कार्य-क्रम वाप जी की इसी कल्पना का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वह श्राज के श्रार्थिक, सामाजिक ग्रीर राजनैतिक केन्द्रवाद के विरुद्ध विद्रोह की-सजीव मूर्ति है, जो न केवल उत्पादन ग्रीर शासन-तंत्र का वियेन्द्रीकरण करके नये आधारों पर नये समाज की रचना की ओर संपेत करता है बल्कि उसके मार्ग को प्रशस्त करता है। हमारे चर्ले श्रीर ग्रामोद्योग के पीछे वापू जी की यह सारी विचार-धारा दौड़ती है। (चीन के ब्राज के कार्य-क्रम के पीछे इस प्रकार की कोई निश्चित सामाजिक तथा श्राधिक विचार-धारा की खुनियाद नहीं है। इसलिए मैं कह रहा पाकि चीन के प्राम-उद्योग का कार्यक्रम अपूर्व और प्रशंसनीय होते हुए भी, उसके उज्ज्वल भविष्य के सम्बन्ध में सुफे ग्राशंका है।) इममें ते जो लोग प्राम-उद्योग के पद्माती हैं, उनकी बाप जी की उपर्युक्त विचार-घारा को समक्त कर सारे कार्यक्रम श्रीर योजना की युनियादी प्रेरणा उसी विचार-घारा से लेकी होगी। श्रपनी कार्य-पद्धति तथा दृष्टिकोण को उसी सामाजिक सिद्धान्त की पूर्ति के श्चनकल बनाना होगा । भविष्य में हमको समची ग्राम-सधार योजना भी इसी ग्राधार पर बनानी होगी । ग्रगर ग्राम-उद्योग का काम रेन्द्रीय उद्योग के साथ मिश्रित करके मजबूरी की परिस्थिति में केवल उत्पदन का परिमाण बढाने की नीयत से किया जायगा तो न वेवल यह कार्य-, क्रम व्यर्थ ही होगा वन्कि राष्ट्र की शक्ति श्रीर नामर्थ्य का श्रपक्ष्य भी होगा; क्योंके जब एक ही वस्तु के उत्पादन के लिए दोनों तरीकों में काम चलुना रहेगा तो प्रथमतः जन साधारण के सामने कोई ें तिश्चित सामाजिङ और श्राधिक निदाना नहीं रह पायेगा श्रीर दोनी ैंगरीकों ने अत्यादित माल के बेंटवारे में निर्धिक चड़ा-कारी होती 'परेगो । श्रवः भारत के लिए यही अवस्कर होगा कि हम इधर-उपर

की श्रस्थायी कल्पनाओं को छोड़कर वापूजी के विचारों को सामने रख कर ही श्रपनी योजनाएँ बनायें श्रौर उसी के श्रानुसार काम करें।

लेकिन में तो जेल में अपने दैनिक कार्यक्रम की चर्चा कर रहा या; किताओं की बात कर रहा था। बोच में बदक कर व्याख्यान देने लगा। द्वम दन वार्तो पर हॅमना नहीं। खेल में रहने से लोग शायद कुछ भायुक हो जाते हैं। इसलिए में भी शायद उसी का शिकार वन गया होकें।

जब से हमारे तमका राष्ट्रीय जीवन पर एकाएक सरकारी हमला हुआ, जब से तुम्हारा हाल कुछ भी मालूम नहीं हुआ। मुना था विभो वा ली का नालवाड़ी छुद्ध है। छोन कीन काम चल रहा है और भी वा कोन वन्द है! लिलना, महिलाक्षम का चचा हाल है! कृष्णदास मार्ड का लादी-विचालय चल रहा है या वन्द है! मणनवाड़ी और गोशाला आदि सबका हाल देना। तुम लोगों का बुनियादी तालीम का फुछ प्रयोग चल रहा है या वन्द है! तुना था, औ आवनायकम् बीमार थे, बनका नया हाल है? बच्चो मीत् की क्या खबर है! वह तो बहुत बड़ी हो गई होगी।

मेरा स्वास्थ्य ठीक है। छाशा है वहाँ छानन्द है। सब भाई-विह्नों को मेरा नमस्कार। बच्चों को प्यार।

[ २ ]

## रणीवाँ के ग्राम-सुधार का श्रनुभव

१५ नवस्वर, १६४३

द्वम्हारा पत्र मिला। वहाँ का समाचार मालूम हुआ। श्री आर्थे नायकम् श्रमी तक श्रन्धे नहीं हुए, यह जान कर चिन्ता हुई। श्राचा है कि होशंगाबाद के मित्र की सुश्रमा से वे कस्द, श्रन्छे होकर, काम करने हुनेंगे। द्वम तोत तालीमी-संप की ओर से प्रमोगार्थ एक श्रादर्श

विद्यालय भी चला रहे हो, यह जान कर वहुत खुशी हुई। इस विषय में मेरी राय तुम्हें मालूम ही है। पहले पहल सन् ३६ में पूना मे जब प्रथम बुनियादी-शिक्षा परिषद की बैठक हो रही थी, उसी समय मुफे ऐसा लगा कि यह जो सरकारी महकमें की मार्फत काम चल रहा है. वह न तो स्थायी होने वाला है श्रीर न संघ के सिद्धान्त के श्रनुसार पूर्ण-रूप से प्रयोग में स्त्राने वाला ही है। तुम्हें याद होगा कि उस समय मैंने वहाँ उपस्थित राष्ट्रीय स'स्यात्रों के प्रतिनिधियों की एक बैठक करने के लिए कितना झंर दिया था। तुम लोगों की कुम से जब बैठक बुलाई गई तो में इसी बात पर झोर दे रहा था कि संघ की ग्रोर से एक बुनियादी विद्यालय ग्रीर एक शिक्षक ट्रेनिंग-स्कूल ग्रादर्श तरीके से चलाया जाय । क्योंकि मेरा विश्वास था कि कोई भी नवीन श्रीर क्रान्तिकारी प्रयोग न सरकारी महकमों की मार्फत चल सकता है ग्रीर न उसे पंडितो-हारा ही चलाया जा सकता है। उसे तो कान्ति-कारी व्यक्ति दी, जिन्हें कार्यक्रम तथा उसके बुनियादी सिद्धान्त पर विश्वास हो, चला सकते हैं। चाहे उनकी बौद्धिक योग्यता कुछ कम ही क्यों न हो। दादा (श्राचार्य कृपालनी) ने उस सभा के श्राक्तिरी व्याख्यान में जो यह कहा या कि श्रवतारी पुरुष-दारा वताये श्रादर्श श्रीर विदान्तों को तो विश्वास करने वाले मोची, मल्लाह श्रादि साधारण लोग ही फैलाते हैं, वह श्रद्धरशः सत्य है। उस वैठक में श्री श्रार्यनायकम् , काका साह्य कालेलकर, श्रादि वालीमी संघके सदस्य-गण जब तुमको इस काम के लिए श्रवकाश देने की तैयार हो गये ती मुक्तको बहुत खुशी हुई थी। लेकिन खेद की बात यह हुई कि उस दिन का प्रस्ताव कार्य-रूप में परिश्वित नहीं हुआ। श्रवः तुम्हारे पत्र से यद जान कर कि द्वान द्वाम लोग द्वापने सुंगकी द्वोर से विद्यालय चला रहे हो, मेरी धुशी की सीमां न रहना स्वामाविक ही है। लेकिन मराठी भाषा में जो प्रयोग कर रहे हो उसमे मबको फ़ायदान मिलेगा। ऋतः हिन्दी भाषा-भाषियों के लिए मुख्याना या विहार में

कहीं तुम लोगों को अपना काम करना होगा। आशा है, घीरे-घीरे यह काम मां हो ही जायगा।

तुम मेरे पिञ्चले लंबे पत्र से परीशान न होकर खुश हईं, यह जाना । तुम चाहती हो कि ग्राम-सुधार-सम्बन्धी ग्रपनी विचारधारा तुर्न्हें बराबर लिखता रहूं। लेकिन दो साल पहले द्यागरा जेल से जो चिद्रियाँ लिखी गई थीं, उनमें ग्राम-सेवा के सम्बन्ध में मैं श्रपना श्रन-भय करीब-करीब लिख ही जुका हैं। उसके बाद मुक्ते बहुत कम समय प्रयोग करने के लिए मिला । रिहाई के ६ माह बाद ही तो फिर पकड लिया गया । यहाँ से उस ६ माह का श्रतुमव, तया उस श्रतुभव श्रोर करपना के अनुसार भावी योजना की रूपरेखा के सम्बन्ध में कुछ लिख तो सकता हैं: लेकिन उस बार की तरह इस बार सहलियतें प्राप्त नहीं हैं। उस बार सप्ताह में दो पत्र लिख सकता या तो इस बार महीने में एक ही पत्र लिखने की इजातत है। फिर भी जहाँ तक मुक्तसे वन पड़ेगा इस विषय में तुम्हारा अनुरोध मान कर लिखने की कीशिश करूँगा। जितना भेज सकंगा उतना भेज दुँगाः वाकी कभी वाहर श्राकर एक साव ही दे हुँगा । उत्तमें से तुम लोग श्रागर काम के लायक कुछ मसाला पा सको तो बहुत श्रन्छी बात है।

मैं पहले ही लिख चुका हूँ कि किस तरह मैं फैलाबाद ज़िले में आश्रम के द्वारा तथा सरकारी आग-सुधार-विभाग द्वारा आग-सुधार योजनाओं का प्रयोग करता रहा और उस आरे जब कुछ ज़ास सरे के के काम का सुवार करते को ही रहा था कि नज़-वन्द करने केल में दिया गया लेकिन जेल जाना दुरा न हुआ। विश्वते बीस साल में मैंने आग-समस्या के सन्वत्य में जो कुछ देखा, किया या समका, उस पर गीर करने का मौका तो पहले पहल वहीं मिला। विचार करने पर पोहत सरे जा अपन कर पूमित थीं, साक होती गई और सिपर के लिया निहेचत सिहान के आधार पर योजनाओं की करना करना करना अरान हो तथा हो यो सुधार से सिपर नहीं साम किया हो साम करना करना करना अरान हो तथा। चर्ले द्वारा किसनों की स्वता करना करना अरान हो तथा। चर्ले द्वारा किसनों की स्वता करना करना अरान हो तथा। चर्ले द्वारा किसनों की स्वता करना करना अरान हो तथा। चर्ले द्वारा किसनों की स्वता करना करना अरान हो तथा। चर्ले द्वारा किसनों की स्वता करना करना करना हो तथा।

जो वापू की विचार-भारा के ब्रानुसार देहातों को बाम स्वावलंबन के श्राधार पर संघटित करने का था। मैं चाहता भा कि दो-चार या पाँच-सात गांवों में प्रामीस जनता की ग्रावश्यकता पृरी करने वाले हर प्रकार के उद्योग की स्थापना हो जाय, श्रौर उन्हीं की सहयोग-समितियों के द्वारा ग्राम-संघटन की योजना बनाई जाय। ग्रानः जहां प्रान्त के विभिन्न जिलों के नौजवान विद्यालय में विभिन्न उद्योगी की शिचा पारहे थे, वहाश्रिधिक से श्रिधिक नौजवानों को उन उद्योगों में शिक्षित करके आश्रम की मदद से ऐसी व्यवस्था कराई जाती यी कि वे ब्रापने घर पर उत्पादन का काम कर सर्कें। इस विषय में बहुत से मित्र एतराज करते थे कि जिन उद्योगों में कारीगरों की कमी नहीं है, उनके लिए भी नये नौजवान तैयार करने से क्या लाभ ! इज़ारों बुनकर काम के बिना तरस रहे हैं उस-पर भी उनकी तादाद बढ़ाने से लाभ के स्थान पर हानि की ही संमा-बना श्रिधिक है। देश में इतने चमार भूखो मर रहे हैं, उस पर चमड़े के कारीगर बड़ाने से क्या फायदा र इत्यादि । तुम्हें भी इस प्रकार का एतराज हो सकता है; खतः संत्तेप में इसका कारण बता देना श्रच्छा होगा। मैंने पिछुले पत्र में लिखा है कि जब समाज में देन्द्र-वाद की सृष्टि हुई तो आर्थिक चेत्र में पूँजीवाद की भी सृष्टि हुई क्योंकि केन्द्रबाद के साथ केन्द्रीय वर्गकी सृष्टि हुई श्रीर उस वर्ग के हितों को संघटित करने की भी आवश्यकता पड़ी। अतः उत्पादन ये चेत्र में कारीगरों को एकत्र कर व्यवस्था की सहू लेयत की स्रोर लोग आगे बढ़ते रहे। इस तरह बुनकर चर्मकार आदि की केन्द्रित विसापी वनती रही। ब्राज जो हज़ारों कारीगरों का उल्लेख किया जाता है वे सब इन्हीं बस्तियों में बसते हैं। जनता

एक धार्षाच ग्रीर-में स्वायलाब्यन की दृष्टि न होने के कारण उनका उसका निराकरण फैलकर गांव-गांव में बसना संनव नहीं था, क्योंकि वैसा करने से पेन्द्रित व्यावसायिक संसार में दनका

समत्र ग्राम-सेवा की श्रीर ३८६ टिकना असंभव था। लेकिन जन-साधारण के स्वावलम्बन तथा स्व-

तंत्रता के ब्राधार पर ब्रार्थिक ब्रीर सामाजिक ब्यवस्था की स्थापना के विचार से ग्रमर माम-उद्योग का कार्यक्रम चलाना है तो यह ज़रूरी है कि हमें आवादी की आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक द्वेत्र में प्रत्येक प्रकार के कारीगरों की ज़रूरत पड़ेगी ख्रौर हमको समस्त द्वेत्र में उनका सयोजित संघटन करना पड़ेगा । त्राज एक ही काम करनेवाले जो

कारीगर एक जगह बस्ती बनाकर रह रहे हैं, उनको या तो फैलाकर गाव गांव में जाकर वसाना होगा या उनका पेशा बदलवाना पहेगा । समाज-व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने के लिए इन कठिनाइयों ग्रीर तकलीकों से घवराने से काम नहीं चलेगा। श्राज की परिस्थिति में रखीव कैसे छोटी प्रयोगशाला के लिए कारी गरों की बस्तियों को विदेन्द्रित करना संभव नहीं या ग्रतः प्रारंभ में हनारी कठिनाइयाँ होते हए भी स्थानीय कारीगर तैयार करना ज़रूरी था। श्रतः हमकी

वुनाई, धुनाई, चर्मकला और वढ़ईगीरी ब्रादि सभी पेशों के लिए किसानों के वेकार नौजवानों को सिखा कर कारीगर बनाने श्रीर गाँव में प्रतिष्ठित करने की योजना वनानी पड़ी ! श्रव विभिन्न उद्योगों के बारे में क्या-क्या श्रतुभव हुए श्रीर उन

श्चनुभवों के श्राघार पर आम-उद्योग तथा उसके द्वारा धाम-सुधार-कार्य के सम्पन्ध में मेरी राय किस प्रकार कायम हुई, यह बतला कर ब्राज का पत्र समाप्त करूँगा। ' कताई के सम्बन्ध में मैंने जो कुछ प्रयोग किया और उसके द्वारा

तथा ग्राम-मुधार की संभावनाएँ मुक्ते दिखाई दीं, उनका जिर्क में दो साल पहले श्रागरा जेल से तुमको लिखे पत्रों में कर चुका हूँ। उसे किर से दोहराना व्यर्थ होगा। अनः श्राच अन्य उद्योगों का ही जिन करूँगा । सबसे पहले कागृज-विभाग का वर्णन करना टीक होगा । क्योंकि यही वह विभाग है कि जिसमें हम श्रपनी योजना के श्रमुसार कुछ श्रागे बढ़ सके हैं। काम्रज़ बनाने में स्थानीय सुबको को शिद्धित

करके फिल तरह गाँव में यह विभाग स्थापित किया गया उसका यहाँ मी में आगरा जेल से भेजे गये पत्रों में कर चुका हूँ। में जिल उमम भिरस्तार हुआ उसके तीन ही माछ पहले इन कारखानों की द्यापना की मेंहें थी, और मेरे जेल जाते-जाते दस-वारह कारखाने कावम हो गये भे। में यह भी लिल जुका हूँ कि हिल प्रकार उनका चंचटन कर उसके द्वारा आम-नुधार का काम जलाना होगा, इसकी कल्लाम में उन्हीं दिनी करता था, लेकिन इस दिशा में कुछ काम गुरू करने से पहले ही पकड़ लिया गया। मेरे पीछे विचित्र माई खुद रखीवा की दिशा मां आगे बढ़ने के लिया लात करते थे। मैंने जेल से उनको इस दिशा में आगे बढ़ने के लिया लाता था। लेकिन उन पर आश्रम की बहुमुली क्रिमेदारी थी; अतः मेरे सूटने से पहले तक वह इस दिशा में कुछ कर नहीं सके।

काराँज का उद्योग- दस महीने बाद में जेल से लौटकर श्राया श्रीर देखा कि श्रव तक २३ कारखाने कायम हो चुके हैं। पेवल इतने कारलाने ही नहीं कायम हुए थे बल्कि उन नौजवानी की सफलता देखकर त्रास-पास की जनता में त्राशा और विश्वास का सचार दिखाई दे रहा था। वे यह महस्स करने लगे थे कि कोशिश करने पर मौजूदा शीमत साधनों से ही श्रापनी हालत वे बहुत कुछ मुधार सकते हैं। किसी भी योजना की सफलता के लिए जरूरी है कि जनता में उत्लाह हो। ऐसा उत्साह ग्राशा ग्रीर विश्वास से ही पैदा होता है। अतः जेल से लौटकर ही मैंने अपनी कल्पना के अनुसार कान गुरू कर दिया। कागज बनाने वाले नौजवानों को बुलाया श्रीर उन्हें बताया कि मविष्य में सारा श्राम-उत्यान कार्य उनके ही हारा कराने की कल्पना मैं किस तरह करता हूं। उन्हें यताया कि शाम-उद्योग का सिद्धान्त क्या है, भविष्य में किस तरह इन उद्योगों के साय ही प्रामीण समाज ग्रानुवन्धित रहेगा क्योंकि ग्रावश्यक सामान की प्राप्ति की चेशा में ही मानव-समाज का संघटन सन्निहित है तथा उस चेष्टाको रूप-रेखा के अनुसार ही समाज-जीवन की रूप-रेखान ₹⊏⊏ वनती है और किस तरह शामीण नौजवानों पर यह निर्भर करता है

कि स्नगर वे चाहें तो स्नाज की शहर में फेन्द्रित सम्यता को वदल कर ग्राम-मुखीबना सकते हैं। उनसे मैंने कहा कि त्राज बापूजी जी सामाजिक क्रान्ति करना चाहते हैं, उसके वे अधदूत वर्ने । मेरी वात कुछ-कुछ उनकी समफ में आई श्रौर बहुत कुठ नहीं भी आई। लेकिन ग्रार्थिक सफलता के कारण हमारे कार्यक्रम पर उनका विश्वास श्रीर उत्साह था। श्रीर कम से कम वेइस बात को तो समफ ही सकते ये कि ग्रामोशोग के पीछे जो व्यापक योजना है उसका ध्यान न रख कर ग्रौर उसके साथ न चलकर ग्रगर हाथ से कांगज बना कर सिर्फ उसे गुजारे का व्यवसाय मात्र बनाये रखें, तो वह गुजारे का व्यवसाय भी उनके द्वाय से निकल जायगा, क्योंकि सिर्फ वासिज्य-वृत्ति से मिल के साथ चड़ा-अपरी में कैसे उहर सकेंगे ! मेरे कहने के श्रनुसार उन सब ने कागृज़ संघ के नाम से एक समिति संघीटत की 1 विचार यह या कि योड़ी-योड़ी पंजी आश्रम में कहा कर आश्रम पे काराज़ विभाग की ज़िम्मेदारी यह सिमति श्रापने हाथ में ले लेगी। उन्होंने कागृज़ के उद्योग के साथ ग्राम-उत्यान का काम भी श्रपने उद्देश्य में रखा। उसमें उन्होंने कुछ विभिन्न विभाग भी बना लिये, जो इस प्रकार थे। (१) कच्चामाल (२) उत्पादन कला (३) विक्री (४) शिक्षा (५) ग्रन्य धाम-मुधार । (१) कच्चामाल के विभाग का काम यह था कि बह इस बात की ाज करे कि स्थानीय सामानों में में कीन कीन से सामान ऐसे हैं, जो दूसरे श्रावश्यक काम में न श्राते हों श्रीर जो कागृज़ बनाने के काम में

श्रच्ही तरह श्रा सर्वे । प्रारम्भ में यह ज़रूरी था कि वे श्राने कारणाने कागृत की कतरन ते ही चलावें क्योंकि पहले पहल उनको उसी में सहुलियत हो एकती भी । लेकिन वह स्पिति श्रिधिक दिन नहीं चल सकती थी। क्योंकि कतरन के लिए फिर वही शहर तथा मिल का सदारा झरूरी या। द्यतः यह द्यावश्यक्याकि वे इस मात की स्रोत करें कि फिन-किन देहाती सामानों के द्वारा नये सीखने वाले कारीगर भी अन्त्री किरम का कागृज बना सकते हैं। पहले-पहल वे कागृज की कतरन के साथ केले के रेसे, भान का पयाल, ठाट की कतरन तथा पर्यात करे रो मिला कर बनाने लगे और कमशाः कतरन का अनुपात पर्यात गरे।

(२) उत्पादन कला-विभाग का काम कागृज की किस्स में सुधार करने का था। जिन लोगों ने कागृज बनाने की अच्छी कारीगरी सीख ली थी, उन्होंने अंपने कम सीखे हुए भाइयों को विखाने का काम करना तम किया। इस विषय में अपनातः आक्रम के शिचक से दी प्रस्ट मिलती रही। उनका यह विचार था कि साधन काफी होने पर उनके प्रतिनिधि विभिन्न कागृज केन्द्रों से अनुभव लें।

(३) यदाव उस समय सारे कागृज की विक्री की व्यवस्था आश्रम करता या, फिर भी उन्होंने विक्री-विभाग इसलिए कायम किया था कि क्रमंशः उन्हें स्वतन व्यवस्था करनी थी। मैं चाहता था कि जारम्भ से ही कुछ कागृज स्थानीय विक्री में स्वता रहे। इसका संघटन उन्हों को करना था। उसके अनुमय पाजर वे सारी विक्री की किम्मेदारी को करते थे।

(४) सबसे खिषक काम शिद्धा-विभाग के सामने था। उसके लिए आम-तुषार कार्य में शिद्धाए-कार्य ही मुख्य रखा नाया था। प्रत्येक कार्यार प्रपने गाँन में एक राकि-पाठशाला चलाता था। विभाग की ओर से उन पाठशालाओं का निर्मेश्य होना था। शिद्धाल के काम में कागुज पनाने वाली का विशेष सम्बन्ध होना स्वागाविक भी था। उनके द्वारा उत्पादित कागुज का बाजार भी तो वही विभाग था। स्मिलए इस विभाग में खान प्यान देने के लिए वे प्रेरित हो गये।

आश्रम ने पिछले दिनों गाँवों में रात्रि-पाठशालाओं के द्वारा प्रौड़-. शिदा का प्रसार करने की किस तरह चेश की, उसका वर्णन में पदले कर चुका हूँ 1 यहाँ इस विषय में अपने अनुमव लिखना शावर अपा-. संगिक न होगा । दो-तीन साल में रणीवी के आस-पास हमने करीय १५०० मीडों को मीड़-शिचा की परीचा पास कराई। इस काम में मुफे बहुत उत्साह था। इस कार्यकर्म से न फेबल साज्ञरता का प्रसार होता था वर्टिक उन विद्यालयों के सञ्चालन के कारण जनता में जो शिद्धा के प्रति उदासीनता उत्पन्न हो गई है यह दूर होती थी। नतीजा यह हुआ कि लोग अधिक तादाद में बच्ची को पढ़ने के लिए विद्यालयों में स्वतः भेजने लगे। लेकिन जैल से लौट कर जब में देहातों में धूमने लगा तो देखा कि इम जो सासरता योजना चला रहे थे, उससे शिक्षा का वायुमंडल तो पैदा हम्रा लेकिन साचरता की दृष्टि से विशेष लाभ नहीं हम्रा। जो लोग साज्ञरता की परीचा पास कर चुके थे, वे क्रमशः जो कुछ सीख सके ये वह मय भूलते जाते थे। सारी स्थिति को देख कर मुक्ते ऐसा लगा कि अब तक हम जितना अद्धर-शान उनको कराते रहे, वह स्थायी सादारता के लिए काफी नहीं है। श्रतः श्रमर जनता को वास्तविक साचर बनाना हो तो हमको चाहिए कि उसे कम से कम दर्जा ४ तक की तालीम ज़रूर दें। लेकिन प्रीड लोग साधारणतः इस उम्र में उतनी शिचा लेने का धैय नहीं रखते। श्रतः मैंने सोचा कि श्रगर गांव-गांव में बच्चों के लिए ही दर्जा ४ तक की शिक्षा की व्यवस्था की जाय श्रीर उसका समय ऐसा रखा जाय कि किसान श्रपनी फ़रसत के समय उसमें पढ़ सकें तो कमशः छुछ प्रौड भी उन पाठशालाग्रों में पूरी तालीम लेने की छोर अप्रसर होंगे। मेरी समक में कम से कम छगर रेप-१६ साल के युवक भी पाठशालाओं में भर्ती हो सर्के तो काफी है। श्रीधक उम्र के लोगों को छोड़ देने में कोई दानि न होगी। इस तरह ६-७ शाल में तो प्रायः सभी नीजवान शासर हो जायेंगे। इस-लिए जब कागृज़ संघ के लोगों ने रात्रि-पाटशालाक्यों की योजना वनाई तो मैंने उनको दर्जा २ तक की स्थायी पाठशाला कायम करने की मलाइ दी। फिलडाल दर्जा २ तक के विदालय चल जाने पर

कमशः उन्हीं को दर्जा ४ तक का बनाया जा सकेगा। इन पाठशा-लाग्रों में कागज-कारीगर ही अवैतनिक शिक्षक का काम करते थे।

(५) अन्य प्राम-सुधार-विभाग के द्वारा किलहाल गाँव की एफाई का काम रखा गया, क्यों कि शुरू में इससे अधिक संगव नहीं था। विक मैंने उनको यह स्वताह दी कि शुरू में वे गाँव की सक्ताई के वक्कर में न पड़ कर रिक अपने पर और पड़ीए को साक रखें। इससे कमरा: दूरी भी अपने पर साक रखने के लिए मोलाहित होंगे। गाँवों के सांस्कृतिक सुधार से पड़ले कक्काई की चेश के सम्बन्ध में अपनी राय मैं तुमको पिछले पत्रों में लिख चुका हूँ। अत: उसे दोह-रागों वेकार होगा।

कागृज़ संघ के संचालन के लर्च का कार्य चलाने के लिए सदस्यों से उनके उत्पादन की आप ते ?) चन्दा लेने का निश्चम किया गया श्रीर प्रत्येक स्दरस के लिए निम्न-लिखित शर्ते रखी गई—

- (१) सदस्य खुंद श्रीर उनके श्राधित जन सब खादी का ही व्यवहार करेंगे श्रीर जल्दी से जल्दी ऐसा प्रबन्ध करेगे कि वह खादी श्रपने घर के कते हुए सुत की हो।
- (२) सदस्य अपने घर तथा उसके आस पास की नमीन सदैव साफ़ रखेंगे।
- (३) सदस्य ऋपने पढ़ने लायक सभी वच्चों के पढ़ने की व्यवस्था करेंगे।
- (४) सदस्य संघ के निर्देशानुसार प्रतिदिन दो घटे का समय आम सेवा में स्वर्च करेंगे।
- (५) सदस्य एक साप्ताहिक पत्र मँगार्थेगे त्रीर सप्ताह में एक दिन रात को गांव भर के लोगों को पड़ कर सुनार्थेंगे।
- (६) सदस्य सप्ताह में एक बार आश्रम में साधारण जान के क्रांस में आयों में, जिसमें विभिन्न समस्याओं पर विचार-विनिमय होगा।

इन तमाम बार्तों की व्यवस्था करने में दो दीन मास का

प्रकार के कार्यक्रम की प्रगति अधिक न हो पाई क्योंकि इसकी शुरू-त्रात के दो-तीन माह के ही अन्दर ६ अगस्त की क्रान्ति मच गई। त्राश्रम ज़ब्त हो गया । त्राश्रम से कर्ण के साथ ३०,माइयों को धता० कां ही गिरफ्तार कर लिया गया। सरकारी दमन ने, हमारे द्वारा जितना भी रचनात्मक कार्य-हुन्ना था, सब की ययालीस के समूल नष्ट करने का घोर प्रयक्त किया। पुलिस के श्रादमियों ने इन नौजवानों को भी काफी तंग किया।

संघ की द्योर हुई थी, सब नष्ट हो गई। प्रारंभ में तो वे कारखाने भी यन्द से हो गये । लेकिन मुसको मालूम हुन्ना कि कुछ महीनों के बाद धीरे-धीरे वे नौजवान अपना काम फिर से चलाने लगे और क्रमशः श्रपनी चेष्टा से बालार भी प्राप्त करने लगे। श्रभी दो मास हुए रखीवाँ थे रामलाल भाई के पत्र से मालूम हुआ कि अत्र उनका काम खुर ठिकाने से चल रहा है श्रीर उन्हीं के यहां सीख कर नौजवानों ने तीन-चार काराताने श्रीर बांयम किये हैं। यह ग़बर पाकर मुक्ते बहुत सन्तोप हुन्ना। शुरू से दी स्वायलंबन की ब्रोर टाँट रखने के कारण श्राभम जन्द होने पर भी उनमें श्रातम-विश्वास की कमी नहीं होने पाई बह्य श्राधम के न होने से उनमें श्रातम निर्मरता की कृति वड़ी। . है अब तक जेल से लीटने के बाद काग्रज़ उचीग के द्वारा प्राम-मुंघार कार्य चलाने की मेरी जो योजना थी, उसकी स्पलता की बादन ,भवाया । इस काम में मुक्ते वटिनाइयां भी हुई, जिन्हें जाने विना गार्र

नतीजा यह हुन्ना कि जो कुछ थोड़ी-बहुत प्रगति

लगंगया। में चाहता थां कि थोड़ें दिन वाद जब क्रमशः संघ के

३६२

लोग अपना काम व्यवस्थित रूप से चलाने लगें तो सहयोग-समिति-

दमन में

कानून के अनुसार संघ की रजिस्ट्री करा दी जाय। उन नौजवानी में काफ़ी उत्साह था, यह मैं अपर लिख़ चुका हूं। उनमें से दो तीन

भाइयों ने तो श्रपने गाँव के श्रास-पास तेल घानी श्रादि दसरे उद्योगों

का मसर करने की चेष्टा करना भारंभ कर दिया था। लेकिन इस

रियति को समक्तना सम्भवनहीं होगा। प्रारंभ में अब मैंने गांव के नौजवानों को कागृज का काग सीख कर श्रपने पर पर उद्योग चलाने के लिए निमंत्रित किया था तो संधारखंतः पट्टे-लिखे नौजवान इधर श्राङ्गष्ट नहीं हुए। पट्टे-लिखे नौजवानों से

इधर श्राकृष्ट नहा हुए। पढ़-लख नाजवाना स हमारी कडिनाइयाँ मेरा स्था मतलब है, इसका श्रन्दाला शायद तुम्हें

न होगा। तुम्हारी दृष्टि से पढ़े-लिखे नौजवान का अर्थ विरविद्यालय की शिज्ञा पाये हुए लोगों से होगाया कम से कम हाई स्कूल पास से । लेकिन में जिस इलाके में काम करता हूँ वहाँ ख्रगर पांच-सात गांवों के बीच कोई मिडिल पास कर ले तो उसे लोग बहुत बड़ा पंडित समक्ते हैं। ऐसी स्थिति में मिडिल पास नहीं वरिक दर्जा ४ पास किये हुए लोग भी पड़े लिखों में मिने जाते हैं। अत्र एव आश्रम की योजना में शामिल होने के लिए जो लड़के आर्थ वेन तो मिडिल पास ये औरन तो दर्जाचार ही पास ऐसे लड़के ये जो कुछ होनहार भी हों। हमारे यहांतो वे ही आये जो दूसरा कुछ काम न कर सकते थे। और जीवन से निराश ये। काम शुरू करने के लिए मैंने उन्हीं को ले लिया और शुरू-शुरू में अधिकतर उन्होंने ही कास्त्राने चलाये। बाद की जन मैंने अपने ध्येय के अनुसार कार्यक्रम चलाने की कोशिश की तो इन लड़कों में योग्यता की कमी के कारण हमारे काम में बाघा पड़ने लगी। नतीजा यह हुआ कि उनमें काफी उत्साह होने पर भी जितनां सफलताकी आरशाकरताया, उतनीन हो सकी। हौं, मैं श्रपने उद्देश्य के सम्बन्ध में जेल से बार-बार लिखना रहा। उससे, श्रीर इन लड़कों की सफलता को देख कर बाद को कुछ अपन्छे ग्रीर शिव्तिन ग्रापीत् मिडिल पास नौजवान इस भ्रोर भुके। ग्रौर फिर जो थोंड़े दिन कागृज़ संघ के सचालन की चेष्टा हुई, वह भी इन्हीं दो चार नीजवानों के नेतृत्व में हुई। इस सिलसिले में एक दूसरी कठिनाई भी वावत बताना भी यहुत स्नावश्यक है। देहात में ही प्राम-उद्योग की

८ .ब शाम-सेवा का आर

₹**E**¥

उनसे गेरा मतभेद होता था। यह सच है कि पड़े-लिखे नीजवानों को भर्ती कर के यदि कारीगर बनाया जाय तो वे पेशेवर कारीगरी है मुकाबिसे अच्छा माल नहीं बना सकते। अतः उनका बनाया माल खपाना कटिन हो जाता है। यह भी सही है कि उनका माल ग्रह में ही नहीं बलिक काफी दिनों तक बाज़ार के अन्य कारीगरी के मुकाबिसे स्वराव होगा। लेकिन खगर हमको कुछ निश्चित सिद्धानों और निश्चित योजना की ध्यान में रख कर अग्रन-उचीग आपहरोंम्सुक का काम चलाना है तो निस्पन्देह ऐसे नीजवानों करोगर पैदा को ही इन उत्पत्ति-कामों में लगाना होगा जिन्हें करने होंगे हम खपना आदर्श तथा अपना हिस्से स्वराव होगा होगा जिन्हें करने होंगे हम खपना आदर्श तथा अपना हिस्से एक में

सकें और जो समाज की भावी व्यवस्था के अपरूत

कारीगरी विखा कर गाँवों में उद्योग-कार्य कायम करने की मेरी राय से मेरे साथी ख्रौर मित्र बहुत कुछ सहमत नहीं हो सके थे। ख्रक्सर

वनने की करवना कर सकें। हम चाहे जितने छोटे पैमाने गर काम चलावें, हमको खारंभ ते ही खपनी सारी व्यवस्था खपने विद्यान के हिस्सों हमारा एक निर्में होगी। सन् १६२१ से ही हमने कर्ता खीर खादों का काम चलाया। उस काम के चलाने में हमारा एक निर्मेंच सामाजिक तथा राजनीतिक उद्देश्य रहा। हमने जनता में उस उद्देश्य का प्रचार किया। जनता ने भी उसे समझ और चाहे जितना मोटा, खुरहुत तथा कमज़ीर खहर बना उसे सरीहा और व्यवहार किया। नतीजा यह हुआ कि आर्ज खादी, करने की हिस भी, मुकाबिल में हिस हुआ कि आर्ज खादी, करने की हिस भी, मुकाबिल में हिस हुआ कि आर्ज खादी, करने की हिस की, मुकाबिल में हिस हुआ कि आर्ज खादी, करने की हिस हुआ के साम करना है। में हिस हुआ के साम उसे में नीजवानी को शिवित करना है। तो हमें देहातों के ऐसे नीजवानी को शिवित करना होगा जो हमारे उद्देश को समक कर उसी के सामक वान को हैना होगा जिस तरह हमारा होगा तो शुरू में सादी दों थी। किर गारी की तरह हमारा हम सात सुता होगा तो सुता में साम स्वर सुता हो सुता हम साम हम सुता हम हम सुता हम सुता हम सुता हम सुता हम

फे करीव करीव सभी कामों के लिए पेशेवर कारीगर मिल सकते हैं लेकिन अमर हम बालार की सहुलियत के मोह में पड़ कर उन्हीं के द्वारा माल बनवा कर बेचते रहें तो देश की समस्या को हम अपने वंग से हल करने की ब्रोर न वढ़ कर सामान्य ब्यायार चलाने लग जायेंगे!

ययापे लादी तथा प्राम-उद्योग का बुनियादी उद्देश्य ग्राम-स्वाव-लम्बन है तथापि शुक्त्रात का माल तो हमें शहरों में ही खुपाना होगा। क्रमशः उद्योग की प्रगति के साथ-साथ आमीए ऋार्थिक परिहिशति जैसे-जैसे उन्नति करती जायगी, वैसे-वैसे गाँव का उत्पादन ग्रिथिकाधिक गाँवों में ही खपने लगेगा। ग्रातएव उस समय तक नी हमें संपद्धारा बना हुन्ना श्रपना माल वेचने के लिए बाहर का वाज़ार देखना ही पहता था तथा इस काम में अपने साथियों का ही भरोसा या त्रीर मेरे दृष्टिकोग से उनके सहमत न होने के कारण कुछ कठिनाइया थीं। हो, कागज़ के काम में इस कठिनाई का असर अधिक नहीं पड़ा क्योंकि शुरू में जितना कागज़ बनता था वह अधिकांश त्राश्रम के खादी-विमाग के फेन्द्रों में खप जाता था। मेरे साथियों के श्रीर मेरे दृष्टिकीए में पूर्णत्या मतिक्य न होने पर भी श्राम-उद्योग की साधारण कठिनाइयों के सम्बन्ध में तांदी रायें नहीं हो सकती थीं। श्रतः माल की किस्म में कुछ ख़राबी द्वोने पर भी वे उसे सहर्षदस्ते-माल कर लेते थे। दूसरे एक वात यह भी थी कि कागृज़ का उद्योग ऐसा था कि वह प्रायः मर ही चुका या ग्रीर इसके लिए शायद पेशे-. वर कारीगर ये ही नहीं। सभी जगह नये लोग ही सीख कर बनाते ये। स्रतः मुकाविले में सब जगहों के उत्पादन का प्रायः एक ही हाल या । माल में भी विशेष फर्क नहीं था । ख्रतएव इस सम्बन्ध में ख्रापत्ति की गुझाइश कम भी। फलतः दृष्टिकोस में फर्क होने के कारस विशेष कठिनाई दूसरे अयोगों के चलाने में ही पहीं। उसका वर्णन उन्हीं उद्योगों के वर्णन के सिलसिले में करूँगा।

388 समग्र ग्राम-सेवा की श्रोर

बुनाई-दूसरा उद्योग बुनाई का था। तुम्हें मालूम ही है कि जब में शुरू में रणीवां आया या और दूसरे उद्योगों के सम्बन्ध में कल्पना भी नहीं करता था उस समय तो बुनाई को ही भैंने ग्रापनी ग्राम-सुधार-योजना का साधन बनाने की चेष्टा की थी ग्रीर प्रारंभ में बुनाई विभाग का काम ही जारी किया था। लेकिन मैं लिख ही चुका हूँ कि आश्रम के खादी-विभाग से मदद न मिलने से मुक्तको बुनाई के द्वारा मुधार योजना की चेपा छोड़नी पड़ी थी। फिर भी बुनाई विभाग मेंने जारी रखा था श्रीर सरकारी मदद से चलने के कारण किसी को विशेष एतराज़ न रहा । खादी-विमाग की सदद के विना इस विभाग की प्रगति सम्भव न थी, अतएव इस विभाग में विशेष उन्नति नहीं हो सकी। त्रास-पास के गाँबों के ०-६ नीजवानों ने बनाई सीखी श्रीर लड़ाई के वस्त्र सद्भट के दिनों में गांच का सूत बुन कर वस्त्र स्वावलंबन में मदद कर सके। श्रकवरपुर के कुछ बुनकर तो विभिन्न डिज़ाइनी की खादी झुनना सीख गये थे। यदापि इस विभाग में नतीजा कम निकला फिर भी प्राम-स्वायलंबन के प्रयोग में मुक्ते काफ़ी अनुभव मिला। इस विभाग के द्वारा गाँव-गांव में बुनकर पैदा करके प्राम-स्यावलंबन योजना चलाने की, सम्भावनाओं के प्रति मेरा विश्वास पहिले से भी बड़ गया। इस समय मुक्ते सूचना मिली है कि छात्रम वन्द होने पर ये नौजवान स्थानीय कत्तिनों का मृत बुन कर यथाशक्रि निज की श्राधिक तथा देशत की वस्त्र-समस्या इल करने में मदद कर रहे हैं। मुक्ते अब भी विश्वास है कि चर्ला संघ चाहे तो बुनाई के द्वारा प्राम सुधार का बहुत बड़ा काम कर सकता है। बशर्ते वह श्रापने तरीकों को तब्दील करे श्रीर सारे काम को विकेट्टित करके प्राप्त-स्वावलंग्वन की ग्रोर वड़े।

लोहारी और बदुईगीरी-नीसरा विभाग बड़र्डगीरी और लोहारी फे काम का या। सन् १६३५ में पहले पहल जर में रणीवी

गया था और चर्ले का प्रचार शुरू किया था, उसी समय से वार्ला-

सरंनाम की कठिनाई महसूत करता था । मैंने देखा कि वाहर से चार्वा श्रादि सामान मेंगाने से काम नहीं चलेगा । उस समय मैंने स्थानीय बढ़हर्यों के अभाव से कत्तिनों के गाँव में ही सामान निर्माण करने में कठि-नाई अनुभव की पी। उसका विवरण पहले भी कुछ लिख चका है। नगीना सहारनपुर तथा बरेली ग्रादि लोहार वडड्यों की फेन्द्रित वस्तियों से श्रासानी से चर्ला सरंजाम वन सकता था श्रीर श्राश्रम नगीना से ही चर्ला ह्यादि सामान बनवा कर विभिन्न फेन्ट्रों में भेजता भी था । लेकिन इस तरह हमारा काम नहीं चल सकता था। इसलिए ग्राम-उद्योग विद्यालय स्थापित होते ही मैंने स्थानीय किसान युवकों को लकड़ी श्रौर लींदे का काम इसी उद्देश्य से सिखाना शुरू किया । लेकिन इस विभाग में इमारी समस्या कागुज़ विभाग जैशी छात्रान नहीं थी। पहले तो लकड़ी को काम ठीक तरह से सीखने के लिए काफ़ी दिन लग जाते हैं। दूसरे लोडे ग्रीर लकड़ी का काम करने के लिए पेरोवर वहुई ग्रीर लौदार एक से एक वढ़ कर मौजूद हैं। वे चादे केन्द्रित वस्तियों में हो चाहे बड़े शहरों में। उनका बना सरंजाम तो हर जगह पहुँच ही सकता है। ऐसी स्थिति में उन लड़कों को बाजार के मुकाबिले में श्राना पड़ा। पहले में अपने सिद्धान्त के अनुसार चलना चाहता था लेकिन ग्राथम की ग्रायश्यकता तथा साथियों के विचारानुसार सुके वाहर से वढई श्रीर लोहार बुलवाने पड़े । यह स्थिति श्रस्वाभाविक थी नों भी में उसे चलाता रहा क्योंकि में उम्मीद करता था कि उसी के गाय क्रमश: में लड़कों को सिखाकर उनके घर पर उत्पादन की व्यव-स्या कर सकूँगा। फिर उनका संघ बना कर कत्तिनों से सीधा सम्बन्ध बनाने में सफलता मिल सफेगी। इस विभाग में मुक्ते शरू में अनुपढ लक्षे लेने पड़े । फिर धीरे-धीरे पड़े-लिखे लड़के इस ग्रोग ग्राकर्षित होने लगे। ग्राश्रम जन्त होने से पहले ये लड़के घर पर स्वतंत्र कार-लाने तो नहीं खोल सके थे लेकिन इन्होंने ग्राथम में स्वतंत्र रूप से श्रुपना-श्रापना माल बना कर श्राधम को ही वेंचना गुरू कर दिया

समग्र ग्राम-सेवा की श्रोर ३६⊏ था। विचार यह था कि कुछ, दिन ग्राश्रम के ग्रन्दर ही स्वतंत्र काम

करके जब पूराविश्वास हो जायगाकि वे घर पर भी ठीक काम कर

नहीं सके, लेकिन जिन देहातों में अञ्चे बढ़हयों की कमी थी वहीं.

तेलघानी — तेल-घानी विभाग के सम्बन्ध-में ऐसी कोई बात नहीं है कि जो मैं तुम्हें लिख़्ं। केवल इतना कहना काफी है कि जेल से लौटकर इसका प्रसार कुछ अधिक हो सका। इसमें एक सहूलियत यह थी कि गांव मे लोग तेल का इस्तेमाल करते ही हैं। पुरानी किस्म की घानी के बदले मगनवाड़ी घानी का प्रयोग करने लगे। इससे उनको ग्रासानी यह रही कि जहां पुरानी घानी से ढाई सेर सरसी ४ घंटे में पेरी जाती भी वहां इस घानी से 🖛 सेर सरसो डेढ़ घंटे में पेरी जाने लगी। लेकिन मगनवाड़ी घानी में इतनी सहलियत होने पर भी श्राज की परिस्पिति में घानी चलाने वालों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।पहले-पहल जब तक आश्रम की आरे से ही काम होता था तब तक तो कोई बात नहीं थी। श्राश्रम के पान सरसौंकास्टाक होनाया। श्राश्रम उसको पेरवा कर विक्रीकी व्यन वस्या करता था। लेकिन जब दूर-दूर इस धानी का प्रचार हो गया श्रीर फेजावाद जिले के बाहर भी जाने लगी, तब पानी चलाने वाली को स्थानीय परिस्थिति के ही श्रतसार उसे चलाना या । गांव में पानी चलाने के लिए दोही तरीके काम में लाये जा सकते हैं। (१) किसानी की मरसों पेर कर उनसे पेराई का लर्च ले लेना। (२) श्रयनी सरसों पेर कर राली तथा तेल की विक्री करना। गरीवी के कारण उनके लिए सरसों का स्टाक रखना ज्यासान न था। ज्यतः उन्हें किसानी का

लेंगे तो उन्हें श्रपना केन्द्र खोलने में मदद की जा सकेगी। हाल में उन लड़कों ने 'यरवदाचक' श्रादि वना कर ग्राश्रम के भएडारों में भेजना शुरू कर दिया था । श्राश्रम जब्त होने के वाद वे लड़के ख़ास तौर से साधन के ग्रमाव से ऋपने ऋाप कोई कारखाना तो खोल

उनका हो जाना भी एक लाभ ही है।

ही काम करने में लाग था। ऐसी दशा में पेरने वालीं के लिए एक समस्या यह हो जाती है कि प्रायः किसान = सेर सरसों एक साथ नहीं पैरवा सकते। ये तो अपने साधन और आवश्यकता के अनुसार ही काम ले सकते हैं। ऐसी दशा में पेरने वालों के लिए मुश्किल हो जाती है। यह ठीक है कि कई किसानों की सरसों एक साथ पेरी जा सकती है, और तेल घानी वाले वैसा करते भी थे। लेकिन अधिकतर किसान ग्रपनी ही सरसी पेरवाना चाहते हैं। इस प्रकार उनके यहाँ महिकों की संख्या जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाती थी। फिर किसान सरसों के मौसम में ही काम ले सकते थे। अतः साल भर लगातार उनको काम नहीं मिल सकता । पेरने के लिए प्रायः उनको चैत से जेठ तक ग्रीर फिर जहाँ थोड़ा-बहुत तीसी का रिवाज है, भादों के बाद काम मिल जाता है। बाकी दिन उनके लिए ग्रपनी ं सरसों पेर कर उसका बाबार ढ ंडना जरूरी है। यह काम उनके लिए मायः ऋसंभव ही है। प्रथमतः उनके पास इतनी पूँ जी नहीं है कि वे इतने दिन के लिए रोज (पाच घानी) एक मन सरसों के हिसाब से जितनी सरसों की ग्रावश्यकता होगी, उतनी सरसों का स्टाक रख सकें। फिर एक आध तेली कहीं पूँजी की व्यवस्था कर भी लें तो उनके लिए व्यक्तिगत रूप से बाजार की व्यवस्था करना करीव-करीब ग्रास-सब है। श्राजकल सस्ता मिश्रित तेल बेंचने का रिवाज इतना चल गया है कि गुद्ध तेल पूरी कीमत पर तयतक नहीं विक सकता जब तक जनता की विश्वास-पात्र किसी संस्था की मार्फत न विके। ऐसी दशा में पानी का प्रसार तभी सभव है, जब प्राम-उद्योग संघ जैसी **एंरपा खुद काम** शुरू करके क्रमशः उनकी सहयोग-समितियाँ कायम कर दे। भविष्य में हमको ऐसा ही करना पड़ेगा बना यह काम चल नहीं संकेगा। ग्रगर भविष्य में इसकी श्राम-सुधार का संयोजित काम करना होगा तो समस्त उद्योगों के लिए पहले-पहल संस्थाएँ बनानी होंगी। फिर भी हमारा श्रानुभव यह रहा कि घानी का उद्योग दूसरे

समग्र ग्राम-सेवा की स्त्रोर

उचीगों के मुकाबिले आज की परिस्पिति में भी लोग स्वतंत्र रूप से बला सकते हैं। हमें भी ऐसा ही अनुभव हुआ। आअम जब्न हो जाने पर जितने उचीग गाँव में स्वतंत्र रूप से बल रहे हैं उनमें पानी बलने गांकों को सब से कम कठिनाई हो रही हैं। उनकी हालत आज भी उली प्रकार है जैसी आअम के होते हुए भी। बिलक फुल कैसान मिलकर द सेर के पान की समस्या भी हल कर रहे हैं, ऐसा स्वना भी मुक्तकों मिली है।

बेत. बाँस. मैंज — बेत, बाँस और मूँज आदि का काम शुरू

तो किया था, लेकिन उसे साल भर में ही वन्द करना पड़ा। कोई मी विभाग दो ही उद्देश्यों से चल सकता है। (') प्रान्त में उद्योग-कार्य चलाने के लिए कार्यकर्तात्रों की शिद्धा और (२) गांव मे उद्योग-कार्य तथा शाम-सुभार के लिए कारीगरों को तैयार करके उनकी कारीगरी की स्थापना करना । प्रथम उद्देश्य से नौजवान इस काम को सीखना इसिंह महीं पसन्द करते थे कि आज कल इस उद्योग के लिए ऐसी संस्थाओं की कमी थी, जिनकी मार्फत वे अपना काम चलाते। प्राम-उद्योग की स्थापना के लिए ज़ंहती था कि उन्हें उसी च्रेत्र में स्थापित किया जाय जहां से शहर निकट हो, क्योंकि जैसा पहले कहा है कि यद्यपि हमारा मुख्य ध्येय ग्राम-स्वावलंबन ही है, फिर भी गांवों की श्राज कल की परिस्थित में इमको तैयार सामान प्रधानतः शहरों में ही बेंचना होगा और बेंत-नांस का सामान दूर लेजा कर बेंचना श्रासान नहीं है। इसलिए शहर के श्रास-पास<sup>ें</sup> के गांगे के लोग ही उसे सफलता-पूर्वक कर सकते हैं। ग्रतः हमने देखा कि रणीवां-जैसे दूर के गांव में इस उद्योग को चलाना फिलहाल संभव नहीं है। दरी-कालीन --- दरी-कालीन का काम इमने बुनाई विभाग के

साथ शुरू किया, लेकिन उसे स्थानीय उद्योग के उनपुक्त न बना सके। जहां ग्रीवी इतनी अधिक है कि लोग बिना विछाबन के ही गुज़र करते हैं, वहां दरी-कालीन का इस्तेमाल क्या ही सकता है? ४०२ समग्र ग्राम-सेवा की ग्रीर

एतराज था, वह अब कुछ-कुछ शिथिल हो गया था। ६-७ चमारी ने इस बीच हमारे यहां काम करना शुरू किया था। लेकिन वे भी यहां तक आगी नहीं बढ़ एके थे कि आरने पर पर काम चलावें हस्तिय बावजूद अपनी कोशिश के हम एक भी कारखाना नहीं खुलवा एके। लेकिन चमड़ा पकाने का काम आम की आर्थिक समस्या में इतना महस्य रखता है कि मैं उसे चलाता रहा। मुफे आशा भी थी कि याद

किंदन चीज है कि उस की शिथिलता की खार लोग जितना भी आये बढ़े ये बह कम नात नहीं भी खोर खगर उसी तरह प्रमति होते। रहती तो इस दिशा में पूर्ण सफलता मिलने की खाशा को में ख़र्सभय नहीं समभता। लेकिन यह सब होते हुए भी यह सच है कि ख़ब तफ रम ख़पने रदेय में सफल नहीं हो सके। ख़तर चमहा पकाने का लाम, देहातों में कहीं तक सफल हो सकता है खोर किसानों की स्थिति मुधारने में किस हद तक मदद पहुँचा सकता है हमारा झ़ब तक यह प्रयोग इन नातों की संभावनाओं का प्रयोग-मान भा। लेकिन यह अगुभव भी भविष्य के लिए कम पूँजी नहीं है। यही हाज जूना चण्यल ख़ादि माल तैयार करने के सम्बन्ध में रहा लेकिन मेरे ख़्याल से इस काम को जारी करना चगदा ख़ासान था।

को इस दिशा में कुछ कामयात्री ग्रवश्य होगी। समाज-बन्धन इतनी

दो चार लड़कों को लगाया जा चके तो भविष्य मे लेगों की वृषा दूर करना आसान होगा। लेकिन उनकी शिद्धा पूरी होने से पहले ही सर-कारी हमला हो गया। फुबल का उद्योग — हाँ, कंबल सनाने के विभाग की वायतती लिखना मूल ही गया। सन् ४१ से हुक में एकड़े जाने से पहले कुछ नौजवानों को अपना काम चलाने के लिए तैयार करने का आयोजन-

पढ़ाने के काम को जितनी मुखा की दृष्टि से देखा आता है, उतना इस काम को नहीं। दोनतीन नीजवान अपने यहाँ काम चलाने की दृष्टि से काम सीख भी रहे थे। मैं समफता हूँ कि अगर इस काम में भी मान ही कर पाया था। लेकिन लीट कर देखा कि इस दिशा में लाइके यहुत आगी बढ़ गये थे। करी द दल-बारह घर इस काम में जारी से लग में थे। और वहाँ के लोग उलन देंग का कंकल लेना परान्द करने तो से। बार परान्द में उनके काम के लिए इस देश में 'भावनाएँ वहुत हैं। अपनर इस अपने वहाँ की उनकी स्थिति की संसार की जन की स्थिति की सुला, करें तो देखी कि हमारी स्थिति से प्रमुख्यीय

है। इस कार्मोर के शाह त्या, शाल आदि जगत्यिक से बीजों की बावत सोचकर खुश होते हैं और समभते हैं कि इस दिशा में हम दुनिया के अमणी है। कर्मोर का काम हमारी कला की प्रशास की बात हो यकती हैं, लेकिन वह कर्नी मं बार के अमुवात से नगरम है। हमारी कन की स्थिति की कर्दे तरीक नहीं की जा मक्ती। यह सही है कि संचार के शान-प्रभान देशों के सुहाबिले भारत-जैसे मरम देश के लिए उन ये उद्योग के प्रति का प्रमास के स्वान प्रमास के स्वान के स

उन्नति की बहुत श्रिधिक गुंबाइश है। जहाँ संसार की मेड़ों के ऊन

की श्रीसत उत्सित प्रितिमेड़ ६ पाउएड या साड़े चार सेर सालाना के करीब है, वहां भारत की श्रीसत उत्सित प्रति वर्ष प्रति मेंड़ र.ह.पाउएड (लगभग पदह सुर्वोक) मुश्कित से होगी है। इतनी कम उन भी शब्दे किस को होती तो केई वात थी। हमारे यहाँ की उन संभार भर में समे के विद्या के किस संभार में में समे के होती की अह श्रीसाइ लिया न्यूनीलेण्ड और श्रीस्ता की होती है। जहाँ ब्राइट्रेलिया न्यूनीलेण्ड और श्रीस्ता होती है। ब्राइट्रेलिया न्यूनीलेण्ड और श्रीस्ता होती से श्रीसा होती है। अहार से मेही से श्रीसा होती होती है। स्वाप्त में मेड़ी की स्थान सिंह होती है। से श्रीसा होती होता होती है। मेड़ी की नस्ख का सुभार तो हुए की बात है उनके विभाव श्री से निकलने नाली की सिंह किस की उनके श्रीसा होगी से निकलने नाली श्रीसा होगी है।

श्रीर ऐसा हो भी कैसे ! मेह-पालन का काम तो गड़रिया कौम के हाथ

में ही पड़ा है। वे अशिचित हैं, समाज मे प्रायः ग्रह्मत हैं ग्रीर उनकी गरीबी का जिक ही क्या करें। सरकार अपनी है नहीं। विदेशी सर-कार के लिए इस दिशा में उन्नते करना ग्रेपने स्वार्थ में धक्ता पहुँ-चाना है। ग्रतः सरकारी महकमी से बड़ी-बड़ी रियार्ट नो तैयार होती है लेकिन काम कुछ नहीं होता। ऋषने तुच्छ साधनी से इस कर ही क्या रुकते थे। केवल प्रयोग मात्र हो सकता था। अतः उतनी ही सफलता मेरे संतोप के लिए काफी थी। इससे इस काम की संभा-यनाएँ तो मालूम ही हो गई। कम्शः बाह्मण च्विय ग्रादि घरों में यह काम होने से इसकी मार्फत ऋपत्यन्न रूप से समाज-सुधार का काम होना भी संभव था। लड़ाई की वजह से उत्पादन बढाने का मौकाभी था। श्रतः मैंने इस दिशामें कुछ श्रधिक काम करने की योजना बनाई श्रीर श्राश्रम ने भी उसे स्वीकार किया । मैं चाहता था कि उत्पादन के साय-साथ ऊन की किस्म का मुधार तथा मौका लगे तों भेड़ों की नस्ल-सुधार का भी प्रयोग किया जाय। गांव के शिचित नौजवानों को जन के उद्योग-कार्य में लगा कर अनके द्वारा शिदा श्रादि कार्यक्रम चलाने के श्रालावा ऊन के काम की, जो समाज में छोटा काम समक्ता जाना था. एवं-देशीय चनाया जाय । इस उद्योग को पैलाना हमाने लिए आमान भी था क्योंकि एक तो सादी मंहारी के द्वारा बहुत बड़ी तादाद में काल बेंचे जा सकते थे, दूसरे गरीव जनता की आवर्यकता का सामान होने के कारण क्रमशः गाँउ में ही श्रिथकांश माल खपने की गुंजाइश भी थी। इस विभाग में मुक्ते जी कुछ थोड़ा ब्रहुन श्रनुभव हुब्रा उतने मेरी यह निश्चित राय हो गई कि भविष्य में हमें सादी के वाम के साथ-साथ ऊन का काम चलाना हितकर होगा। इस उद्योग में उन्नति का मौका बेहद है, विशेष कर किसानों के लिए भेट्टे पालने का काम लाभदायक ई क्योंकि ऊन पे उद्योग के ग्रलाया इसमे उनको कीमती खाद तथा खाद्यभी मिला रहता है।

सःबून का काम — पहले पत्रों में मैंने तुम्हे साबुन के उद्योग के सम्बन्ध में लिखा था कि किस तरह मैं गांव को सफाई की समस्या के साम साञ्चन के उद्योग की बात शुरू से ही सोचता रहा। इस विषय में मैंने क्या-क्या िया श्रीर कठिनाइयों के कारण कैसे श्रास्त्रल रहा, इसका न्यौरा लिख चुका हूं। लेकिन ग्राम-सुधार कार्य के लिए में साबुन-उद्योग को इतना जरूरी समऋता था कि सारी कठिनाइयो श्रौर सारी असफलनाओं के बावजूद इसकी चेष्टा को छोड़ना मेरे लिए संगय नहीं था । अाः जेल से छुटते ही मैंने आश्रम के सामने देहाती साधनों से साधुन बनाने वा प्रत्नाव पेश किया। पहले आश्रम के सापी जिस तरह इस मामले में सहमत नहीं हो पाते थे. अब बैसी परिस्पिति नहीं रही थी । अन्य लड़ाई के कारण साबुन के लिए कास्टिक सोडा भी सुलभ नहीं था। अगर मिलता भी था तो इतना महागा कि कास्टिक सोडे वाला शाबुन बहुत मॅहगा पड़ने लगा । श्रतः मेर प्रस्ताव को मानना श्रद उनके लिए श्राक्षान हो गया था । श्रकवरपुर में पुराने तरीके से साबन बनाने के स्थान पर नये देहाती साबन बनाने के लिए प्रयोग करने की अनुमति मिल गई। अक्षत्रपुर में इस काम फे विशेषत्त भी थे। अतः थोड़े ही दिन में रेह और चूना के द्वारा अच्छे किस्म के साबुत बनने लगे। मैंने देखा कि बहुत छोटे परिमाण में पर-था यह साबुन बन सकता है। श्रातः दूखरे उद्योगों की तरह इस काम के लिए भी स्थानीय नौजवानों को भरती करने का आयोजन करने लगा। लेकिन उसका भी श्रवसर सरकारी इमले के कारण नहीं मिल सका ग्रौर नौजबान भर्ती नहीं हो सके। एक लड़के ने कुछ काम सील लिया था। ग्राथम झन्त होने के बाद उसने ग्रपने घर पर काम शुरू किया था। अब मुक्ते छ वर मिली है कि उसका काम अच्छा चल रहा है। इस थांड़े दिन के प्रयोग ने सुके मालून हो गया कि गत ४-५ सालों से मैं जिस बात की चिन्ता में था, वह आसानी से पूरी हो सकती है। मुक्ते ऐसा लगता है कि चर्ख के समान यह उद्योग भी

घर घर चलायाजा सकता है।

शिक्षा का प्रयोग-- अब तुम योड़े में यह जानना परन्द करोगी कि इस बीच में शिह्ना-सम्बन्धी क्या क्या काम किया जा सका। यह बात तो ख़ास तौर से तुम्हारी ही है। छन: तुमको इस विषय में दिलचस्ती होना स्वाभाविक ही हैं। छुटने के बाद मैं योड़े दिनों के लिए दरभंगा निते में श्रपने घर गया था। वहीं से में मधुननी के लक्ष्मी वायू ग्रौर रामदेव वायू के कहने से मधुम्नी गया। उन लोगों ने मुक्ते . इसलिए बुलाया था कि मैं वहाँ कि कलिनों को आठ हाने महारूरी देने की ऋपनी सुधार-योजना का ऋथ्ययन करूँ। वहाँ के लोगों से बात-चीत करके मैं सेमरी के देहाती द्वेत्रों की देखने चला गया श्रीर लच्मी बाबू चंपारन ज़िले के सरकारी देशिक शिक्षा केन्द्रों का निरीचण करने गये। गाँव से तीन-चार दिन बाद जिस दिन बाद मैं मधुवनी लौटा, उसी दिन लक्ष्मी बाद भी चंत्रारन से लौट ग्राये ग्रीर बताया कि तुम यहाँ स्त्राई हुई हो स्त्रीर सुक्ते स्त्रीर रामदेव वात्रुको तुमने बलाया है। उसी दिन रात की गाड़ी से चल कर हम दोनों तुम्हारे . पास पहुँच गये श्रीर सुम्हारे साथ वहां के प्रयोग का श्रध्ययन किया। चंपारन जाना ख्रीर वहां की बेसिक-शिक्षा प्रणाली का श्रध्ययन करना मेरे कार्य-कम में नहीं था। लेकिन वहां जाने से लाम ही हुन्ना। इस-लिए मैं मन में तुःहें धन्यवाद देता रहा । फिर रात का भीड़ में तुम्हारे साथ में पटना बेछिक-ट्रेनिङ्ग कालेज देखने गया। तब से श्रव तक प्रायः र साल बीत लुके हैं लेकिन रालूम होता है कि सब बल की वातें हैं। रात भर में कई जगह गाड़ी बदलने के लिए इन्तवार श्रीर शिचा-सम्बन्धी योजनाश्ची को बावत हमारी श्रालोचनाएँ तुम्हे याद होंगी । मेरी मोजनाम्रों के लिए तुम्हारा उत्साद, उनके लिए मदद का तुम्हारा वादा श्रादि वार्ते मानो श्रमी हुई है। मेरे सामने एक वड़ी कठिनाई थी। मेरे पास प्रयोग करने के लिए कोई अपना कापी नहीं था; तुसने श्रीगोबिन्द भाई की याक्त कहा। वे उस दिन पटना में ही

ये, लेकिन शायद कहीं गये हुए ये । श्रतः मुक्तसे मुलाकात न हो सकी श्रीर में कुरूरी काम से उसी दिन पटना से बायस चला श्रामा ।

बाद को तुम्हारे कहने से गोविन्द भाई रणीवा श्राये श्रौर मेरी योजना की बादत मुक्ति सर्मकता चाहा। पिछले दो साल तक मैंने किस तरह प्रौद शिता का काम चलाया था, उसके ग्रनुभव ग्रौर उस विषय पर अपनी साथ दे चुका हूँ। किस प्रकार उद्योग केन्द्र के सार्थ-साय निम्न प्राथमिक राजि पाठशालाओं का संघटन करने की चेश की षी उसे भी लिख चुका हूँ। मैं चाहता था कि उन शिद्धा-यं जनाश्ची के साय साथ कोई ऐसी योजना चलाई जाय जिससे कमशःवेसिक शिता के प्रयोग की छो। बढ़ सक्। छारंन से ही पूर्ण रूप से वेसिक-पद्धति से प्रयोग करने की हिम्मत मुक्ते नहीं हुई। उसके लिए न मुक्ते श्रनुभव था. न साधन ही थे। आश्रम भी उस समय किसी नये प्रयंग के लिए मंजूरी देने की तैवार नहीं था। तुम्हें माजूम है कि मैं कोई काम शुरू करने से पहले उसके लिए अनुकृत वातावरण पैदा करने की चेष्टा करता हूँ ग्रातः मैंने यह निश्चय किया कि श्रामी कताई-द्वारा न कर के कराई के साथ शिज्ञा की व्यवस्था की लाय। बेलिक-पद्धति अभी तक तुम्ही लांगों के लिए प्रयोग की दशा में थी। जनता के सामने यह पद्धति एक तरह से अनिश्चित पद्धति ही थी। अतएव फिलहाल मैंने उसे सार्वमिक रूप से चलाना उचित नहीं समका। मैंने सोचा कि तुम तोगों की सफलता तक इन्तज़ार न कर के व्यगर पराने पाठय-क्रम को ही उद्योग के साथ संयुक्त कर के विस्तृत चेत्र में शिचा का कार्य ग्रारम्भ किया जाय तो दस्तकारी के द्वारा वायुमंहल में उचित परिवर्तन हो कर वर्तमान-पद्धति का दोप बहुत कुछ दूर हो जायमा श्रीर तुम्हारी देखिक पदति के लिए ब्राधार तैयार होता , रहेगा । श्रनएव पाउच-क्रम तो युद्यीय पुराना ही रक्ला गया तथावि कताई का समय ग्रीर कम तालीमी संघ के निर्देशानगर ही विजाया गया। गोविन्द भाई से मैंने कहा कि मेरी वह बाजना 'एधिक शिला'

है; 'वेसिक-शिक्षा' इमके बाद आयेगी। गोविन्द भाई को मेरी योजना पसन्द आई और इसके प्रयोग के लिए रखींवा में रह गये।

मैं चाहना या कि इस प्रकार की योजना गीव बालों की चेष्टा तथा साधन से ही चलाई जाय ब्रातः मैंने ब्रापनी योजना जनता के सामने सफ़ कर देने के लिए तौन चार सौ गांवों के मित्रों का एक शिहा-संम्मेलन संघटित किया और उसी में श्रपनी योजना स्क्ली। जनता में शिद्धा के लिए उत्साह था ही, खत: उन्होंने इस योजना का हृदय से स्वागत किया। उन्हीं मित्रों में से कुछ लोगों की एक छोटी समिति पर संघटन का भार सीपा गया । स्थानीय दो तीन मौजवान अपने-श्रपने गाव में प्रयोग करने को श्रीर गांव के लोग साधन प्रस्तुत करने को तैपार हो गये। इन साधनों को संघटित करके गोबिन्द भाई ने प्रयोग के लिए दो उच्च प्रायमिक विद्यालयों का कार्य प्रारंभ कर दिया। दो-तीन मास में ही उन्दोंने देख लिया कि इस प्रकार की शिक्षा योजना देहात में सफलना के साथ चल सकती है और यह विचार हुआ कि कागृज़ के कारख़ाने वालों में जो लोग कुठ पड़े-लिखे हैं, उन्हें भी इसी प्रकार पाठशाला चलाने की शिचा दी जाय। वर-सात में कागृज़ के कारावाने का काम, मूखने की दिक्कत के कारण, लगभग बन्द-सा ही रहता है। इस कारण जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने इसके लिए अनुकूल भी थे । मैंने काग्रज़ वालों के सामने श्रपना प्रस्ताव रक्ला: उनमें जो योग्य व्यक्ति ये वे सहर्प तैयार हो गये। उनके लिए धुनाई कताई की शास्त्रीय शिक्षा की व्यवस्था की गर्ड।

इसके उपगन्त यह विचार हुआ कि गांव के साधन तथा चेहाओं का ग्रंपटन करके उपर्युक्त योजना के साथ, वेसिक शिवा के पूर्व प्रयोग के लिए आश्रम में एक विचालय योला जाय किसी हम लोगों को अनुभव भी हो चेक और हमारी देहाली पाठशाला के शिवाकों को भी वेसिक शिवा की रूप-रेखा मालूम होती रहे। आश्रम की प्रवन्धक समिति तथा साधारण सभा की बैठक ख्रामत में होने वाली थी। उसमें पेश करने के लिए मैंने एक योजना छीर एक वजर बनाय लेकिन उससे पहले ही है ख्रामत का दिन आ गया और सब पादा हो गया। उससे बाद अब बेड साल हो गये। मालूम नहीं और कितने वर्ष इसी तरह जेज में ही वैतिये। जब इस सब वाहर होंगे, तो उम्मीद है कि तुम लोगों का प्रयोग काफी प्रगति कर जुका हंगा ख्रीर किर हमें बीच का रास्ता नहीं हूँ दना पड़ेगा। लेकिन मेरा अभी से एशा वाद है कि हमें जी याला कार्य-कम चलामे दा मोका मिलेगा तो पहले ख्रामती 'एतिक' चला कर वायुमंडल बनाने के वाहरागी 'वेतिक' चलाने का प्रवन्ध करेंगा। ही, इतना जरूर होगा कि पहले वाली कार्यक्रम की ख्रविध ख्रव थोड़ी होगी। क्योंकि मिलया में तुम लोगों का निरिचा निर्देश मी मिलेगा और गाव में अच्छे किस के कार्यक्रम की मिलेगे, ऐसी ख्रासा हमें हो गई है।

रखीवों के उपर्युक्त कार्यक्रम के श्रालावा आश्रम के लादी कार्य-क्रम में श्राप्ती कराना के श्रातलार कुछ प्रयोग करने का भी मीका इस यांच मिला। ये प्रयोग उन्हीं प्रयं गों की परंपरा में घे किन्हें में पहले अर्कप्पुप्त के जीन में करने की चेद्या करता रहता था, लेकिन उन्हें यहाँ यथान करने में यह पत्र बहुत वहा हो जावगा। श्रातः आगि किर कभी उन्हें लिखेगा। श्राल पेवल रखीवों के श्रात्मण के श्रावार पर गाम-उद्य ग का कार्यक्रम ग्राह्म करने के लिए किन वाती परधान देना चार्टिए, केवल द्वी का क्रिक करने पत्र कथात करना।

कार्यक्तेत्र का जुनाव कन् १६ इट के दिसम्बर में कामेस सर-कार की मदद से रखीबों में मामोचोग विचालय की स्थापना की गई भी जो कत् १६ भर के ग्रास्त के ग्रास्त्रेलन में समात हो गया। विचा-लय किंद्र साड़े तीन साल ही चल-पाया। इस साड़े तीन साल में दस मास के लिए चेल चला गया था। इस भीड़े दिन के काम से नतीजा ही क्या निकल सकता था और निकला भी नहीं। इस डॉट से लोग कह एकते हैं कि रहीवों का प्रयोग सफत नहीं हुआ। लेकिन हतने दिन में ही हमने करीब ८०० छात्रों को शिद्धा दी। सात-आठ उथोगों का प्रयोग किया और किस प्रकार उन्हें देहातों में प्रसारित किया जा सकता है, हसका अनुभव प्राप्त किया। यहाँ के अनुभव के कारण हम भावी योजनाएँ आरंभ से ही उचित्र रीति से चला सकेंगे। पहली बात केत्र चुनने की होगी जिसके लिए निम्म-लिखित वार्ते दृष्टि में रखनी जरूरी है।

१-- जहाँ काम शुरू किया जाय वहाँ के लिए यातायात की सुविधा हो। तुमने देखा होगा कि रणीशैं आने जाने और माल डोने में कितनी मुश्किल होनी थी। यह सत्य है कि ग्रागर सुरूर देहानी इलाकी में यह काम नहीं शुरू करेंगे तो हम जनता को इतना श्रधिक श्राकृष्ट नहीं कर सकते। क्योंकि बाजार और कस्वा ऋदि स्थानों में लोग फुछ नीरस होते हैं। उनकी समस्या भी देहात के समान जटिल नहीं होती। इसलिए उन्हें ग्रागी दैनिक कार्यक्रम से बाहर किसी वस्तु से दिलचरपी नहीं होता। वहाँ लोगों में त्रापस का व्यवहार शुष्क होता है। ग्रतएव ग्रगर इसको प्राम-सुधारकी दृष्टि से ग्रपनी योजना चलानी है तो देहान के अन्दर काम शुरू करना होगा। यह भी सच है कि हमारे देश में देवा शहलाकों में यातायात की सुविधा है ही नहीं। कच्ची सङ्कें भी तो नहीं के बराबर हैं ख्रीर जो हैं भी वे बरसात में काम के योग्य नहीं रह जाती। लेकिन प्रथम प्रयोग की अवस्था में हमको विस्तु । सेवतो चाहिए नही और कुछ देहानी सेव तो यातायात की सविधानमार भी मिल ही सकता है। हमें चेत्र चुनते समय ऐसे ही स्थान की खंज करनी चाहिए।

२—जिस चेत्र में काम गुरू करता है वहां की जनता में कुछ उत्साह हो तथा इमारे काम से थोड़ी स्थामाविक दिलचरणी हो। यह सच है कि परंपरागत ग्रांगी के बारल देहाती जन-समूह में इतनी निराशा आ गई है कि उनके अन्दर सहज में किसी यस्तु के लिए दिलचररी नहीं पैदा होती । लेकिन इस निराशा का भी प्रकार श्रीर मात्रा-भेद तो है ही। हां, इस दृष्टि कोण से चेत्र चुनना कुछ छारान नहीं है। इसमें भूल की गुंजाइश काफ़ी है। जब कभी तुम कोई सी योजना बना कर उसे देशती जनता के सामने पेश करोगी श्रीर कहोगी कि मैं उन्हीं के यहां प्रयोग करूँ भी जिन्हें दिलचरपी है, तो करीय-करीय सभी स्थानों के लोग इस प्रकार खाग्रह दिखायेंगे कि मानो तम्हारी मदद करने में और अपने यहां तम्हारी योजना को सफल चनाने के लिए सब के सब जान दे देने को तैयार हैं। फिर जब तुम श्रपना श्रासन जमा दोगो तो वे दिखाई भी न देंगे। इस विषय में मुक्ते बहुत कुछ अनुभव हो चुका है। अतः में सबको इम सम्बन्ध में सचेत किये देता हूं । इस पर बहुत विचार करने पर मैं इस नर्ताजे पर पहुँचा हैं कि श्रपना काम शरू करने से बहुले काम की कुछ शर्व स्थानीय जनता पर लगा देनी चाहिए । उसके पूरा हो जाने पर इसका ग्रन्दाला लग जायगा कि उनमें कितनी दिलचर्यों है। मेरे ख्याल से इस जहां काम करें वहां के लांग कम से कम हमारे लिए तथा हमारे कार्यक्रम के लिए स्वान की व्यवस्था करें । इसके श्रलाया परिस्थित के श्रनसार दूसरी शर्ते भी लगाई जा सकती हैं। ३—जित उदांगों को ग्रारम्भ करना हो उनके लिए कच्चा माल

4—ाजन उद्याग का प्रारम फरना हा उनक किए फर्चा भाव श्री तृशेष कर कारीगरी की मुविधा हो। वैसे तो देहाती देव में श्रूच्छे कारीगर मिल ही नहीं सकते किर भी कुछ पेशेशकों कारीगर होने पर प्रारम्ग में महूलियत हांगी। हम सममती हांगी कि मैं यह राग श्रामती साथ के दिखलाऊ दे रहा हूँ। यह बाग नहीं हैं। श्रामी मैंने कहा है कि हमें जात समाज की श्रावश्यकताओं के लिए स्वादलंबन की हिष्टि से ही भाम उद्योगों को विशेष्टित करके मांव गांव फैला देव चाहिए, श्रीर जिस देव में कारीगर नहीं हैं यहां उन्हें पेटा करना चाहिए, श्रीर जिस देव में कारीगर नहीं हैं यहां उन्हें पेटा करना चाहिए, भीने यह मी कहा है कि हमें श्राव ऐसे पढ़ें-लिखे नीजदानों को, जो भावना सील हो, विभिन्न उद्योगी का कारीगर बनाकर उनके 818 घर पर ही उद्योगों को स्थापित करना है, ताकि वे हमारे डंग से आम-मधार कार्य की प्रगति कर सकें । लेकिन में उस समा ग्रापने ध्येय की वात कर रहा था। व्यावहारिक दृष्टि से आएंभ से ही अगर अपने काम को कुछ साकार रूप नहीं दे सकेंगे तो प्रथमतः तो साधनों से मदद करने वाले हमारे साथी पवड़ाकर उसकी सफलता से निराश ही जायँगे और इमारी मदद नहीं करेंगे, साथ ही हमको हर प्रकार से निस्त्ताह करेंगे। मैंने देला है कि प्राय: लोग प्राम-उद्योग ग्रीर प्राम-

मधार जैसे ग्रंथकार-मय कार्यक्रम की सफलता के लिए स्वाभाविक

समय याम-सेवा की श्रोर

विलंग में धैर्य नहीं रखते हैं श्रीर तात्कालिक नतीजा न देख बर घररा जाते हैं। श्चरनी योजना की निश्चित सफलता पर तुम्हें चाहे जितना विश्वास हो किन्तु इस वस्तु स्थिति से श्रपने को श्रलग सी नहीं रख सकती हो। स्त्राखिर साथी तथा शुभाकांकियों के सहयोग श्रीर प्रोत्साहन की श्रावश्यकता तो होती ही है । वही तो हमारे प्य का पायेव है। दूसरी या। यह है कि जनता भी अपने सामने हमारी योजना के साकार रूप को देखकर ही ब्राकर्षित हो सकती है। जिन पढें लिसे नौजवानों को इम तैशर करेंगे ये भी दाम की कुछ श्रार्थिक मकलता को देखकर ही इपर कुकेंगे। इसनिए हमको इसकी भी चिन्ता करनी है कि हमास उत्पादन या याम आर्थिक दृष्टि से स्वा-

श्रीर बदना होगा । उपर्क तीन वातों को प्यान में स्पक्त बर्श काम शुरू परें बर्श उचीन के नाय शिला, मुधार, सराई ब्राह्म प्राम उत्थान के बाम भी एक साथ ही शुरू करने दोंगे। शरण यह है कि इसारे सामाजिह लीवन में अलग-अलग महबमें नहीं है। हर एक बायंक्रम एक दूसरे में श्रमुप्रस्थित है; एक दूसरे पर ग्रम्सर स्थान है। स्नामकल

यलस्वी हो । और श्रमर इम श्रारंग ने दी स्वायलस्वी नहीं होंगें तो इम उतने साधन दी कड़ौंने लाईने। ऋतः हमें शुरू में देरीदर कारीगरी ने उत्पादन का प्रारंभ करा के नव क्रमशः श्वाने ध्येय की विशेषज्ञा की जे धूम मनी हुई है, वह आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक केन्द्र-वाद का पत्न है जिसने मनुष्य को पू । मनुष्य न रहने देकर महोन का पुता बना दिया है । मैं जानता हैं कि इस विषय में मेरे साथ सहमा होने वाले साथी कम हैं, लेकिन अनुमन से मेरा विश्वास हव हो गया है कि ग्राम-उत्थान के किसी मां कार्यक्रम को अलाक करने पताचा ही नहीं जा सकता । अत्याद वैदा किया गया तो वह एक मुर्दा कार्यक्रम हो जायगा । उसका सामाजिक जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और हमारे लिए उस कार्यक्रम को बलाना । नर्थक बोमा होना होगा; वह समाज के संघटन का हिस्सा नहीं होगा।

श्राज यहीं पत्र नमाप्त करता हूँ । इघर कई दिनों से जेल में कोला हुआ है । कुछ लोग छूट रहे हैं, यादी लोग श्राया गाँध पैठे हुए हैं। जब कोई श्राटीका भी एक श्राचीत वस्तु है। जब कोई श्राटीका श्रुट कहा हो वाते हैं। श्राप्त संपटन हुए होना है तो जेल जाने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। श्राप्त संपटन की श्राधरपत्रता के लिए श्रुप्त वात्र वात्र वात्र कारण जेल जाने से रोका जाना है तो परीशान हो जाते हैं। लेकिन जब जेल श्रा जाते हैं तो फीरन छुटने के दिन मिनने लगते हैं। यह भी एक श्रीव माया है। गई स्तु एक मोलाहल भी श्रीविक दिन नहीं चलेगा। किर निर्देशन होकर लिल एक मोलाहल श्री श्रीव दिना होकर लिल एक मोलाहल श्रीव ह्या हो गमस्तार।

[ } ]

## कताई-द्वारा सर्वांग ग्राम-सेवा की श्रोर

५ दिसम्बर, सन् ४३

इथर तुम लोगों का कई समाचार नहीं मिला। मेरठ के पत्र से माजूम हुआ कि श्री आर्यनायकम् ने मेरे लिए कुत्र कितावें भेती यीं, लेकिन वे मुक्ते मिली नहीं। पता लगाना कि क्या हुई ' है आज कल यदों का वातावरण कुछ शान्त है। जिनको छुटना या छुट गये। अन जो रह गये वे शावद लहाई की समाति तक यहीं पड़ रहेंगे। मालून हुआ कि निष्ण माई और मेरठ के दूबरे भाई छुट गये हैं। यह भी मालून हुआ कि रणीवों के शायिनों को भी छोड़ दिया गया है. केनल कर्ण को रोक लिया गया है। मुक्ते महनता हैं। क में छुटने से चच गया। आज कल छुट कर भी कुछ सायदा हैं। सरकार कोई काम करने नहीं देगी। जात ती से देहतों में तो हम लोगों का शुनना संभव ही नहीं होगा। आश्रम के उत्पादन और विकां का जो काम वच गया है उनके लिए जितने लोग वाहर हैं वे शै काओं हैं। अतः इस कमम जेत में नैठ कर शान्ति से अध्ययन करने में ही ज्यादा अपदा है। इसर कान की तकलीक के कारण काश्री कमतेंत हो गया हूँ। अय कुछ समय और आराम कर लेने में स्वास्त्य भी ठीक हो जाया।

में अपने विज्ञले पत्र में छन् ४२ में जेल से छूटने के बाद के ६ माइ के अनुसनों का वर्णन कर रहा था। उसमें कताई-सम्बन्धी कार्य को जान-सुफकर छोड़ दिया था क्योंकि यह काम राष्ट्रीयों के कार्य- कम के अलावा आश्रम के मुख्य लादी-विभाग से सार्य- एवसी है छे जेल से लिटने पर देखा कि इतिनों के मुख्य की होंहे से जो है। वे जिटने पर देखा कि इतिनों के मुख्य की होंहे से जो है। अक्यरपुर के मात- हत निनाये चेत्र का काम भी वन्द था। मेरे चल्ले जाने से आधाम में उस धाह काम भी वन्द था। मेरे चल्ले जाने से आधाम में उस होड़ होता करने वाला दूखरा कांई नहीं रह मात्रा मात्रा अत्या उस वन्द कर देना हो जिला प्रयोग पहले कर पाया घा उत्तर अन्य का अवस्था होड़ होड़ अलावा राष्ट्र का अलावा होड़ होड़ उनके अनुस्तर का का मात्रा का भी कुछ ब्यावहारिक अनुसन कियालक प्रयोग के प्रापार पर करना राम अलावा होड़ कर प्रयाप अनुसन कियालक प्रयोग के प्रयाप क्याया किया का भी कुछ ब्यावहारिक अनुसन कियालक प्रयोग के प्रापार पर करना मां। उत्तर समार सामारी भी मार्ड अवस्व हिंदी तथा क्याया पर करना का भी कुछ ब्यावहारिक अनुसन कियालक प्रयोग के प्रापार पर करना मां। उत्तर समार सामारी भी मार्ड अवस्व हिंदी तथा क्याया हों कि अलावा साम के समस्व सामारी भी मार्ड अवस्व हिंदी तथा हों हों के उत्तर स्वर्य करी

के व्यवस्थापक थे। उनते मैंने अपना विचार प्रकट किया। अपनी कल्पना का कुछ ग्रन्दाज दिया। मैंने उनसे कहा कि निनाये के सेध को फिर से लिया जाय या दसरे फिसी चेत्र में नृतन प्रयोग प्रयोग त्यारंभ किया जाय । साथ ही मैंने यह भी कहा के लिए चैत्र कि द्यगर मेरी करूना के द्यनुनार कार्मकरना है तो अकवरपुर के समन्त च्रेत्र के हिंहकोण तथा वायु का चनाव मंडल में परिवर्तन लाना होगा क्योंकि ग्रागर वाकी चेत्र के कार्यकर्ता पुराने दृष्टिकोण से काम करेंगे तो केवल एक लगह पर योद्या काम करने से इसको सफलता नहीं मिल सकती। अब तक जो कुछ किया वह सब रेबल कताई के द्वारा हम कितना काम कर सकते हैं, इसकी संभावनाओं को समभतने के लिए किया। अतः वह काम मौजूदा बायु महल में ही एक दो मांदों में प्रयोग करने से मेरे उद्देश्य के श्रमुखार पूरा हो सकता है । लेकिन श्रम तो हमें सारा कार्य-कम धीनये ढंगसे चलाना है। अबः अकबरपुर के सारे चेत्र के सोगों में दृष्टिकोग का परिवर्तन करना ही होगा । इसके लिए नये कार्य-कर्तात्रों की नये सिरं से शिक्षा दे कर उन्हीं के द्वारा धीरे-धीरे कार्य-संचालन किया जाय । रामधारी भाई को मेरी बात पसन्द तो आई लैंकिन श्राक्रवरपुर के द्वेत्र के बारे में उन्हें श्राशानहीं थी। उन्होंने कहा "ग्राफवरपुर ग्राव स्यानिसपलिटी की भैंसा गाड़ी हो गया है, वह श्रपनी ही चाल से चलेगा । श्राप किसी नये धेन्द्र को लीजिए।" उन का कहना ठीक ही था। नये दोत्र में उपलता पाने के बाद ही पुराने चैत्र में काम श्रासान दोगा। योड़े ही दिन हुए यस्ती ज़िले में मगहर पेन्द्र खेला गया था श्रीर वहाँ काम बढ़ाने के लिए श्राश्रम ने तप फर लिया था । श्रतः मगहर के दोन में श्रपना प्रयोग करने की बात योची गई।

उन्हीं दिनों बापू जी काशी विश्वविद्यालय के उत्सव के लिए यनारत क्यांवे हुए वे। ब्राधम के ब्रधिकतर लोग ग्रीर विदार के ४१६ समग्र ग्रास-सेवा की श्रोर लक्ष्मी वाषु श्रादि भी वहाँ उपस्थित थे। श्राठ श्राना वाली योजना खादी जगत् में प्रकाशिन हो चुकी थी श्रीर उसकी चर्चा भी थी। मैंने देखा कि श्राधम के बड़े भाई लोग मेरे विचार को पागतवन सममते हैं।

श्चतः मैंने श्चपनी योजना उस समय श्चाश्रम की ववस्थक समिति के

सामने पेश नहीं की। हाँ, विहार चलां संघ पे लोगों को मेरे विचार पसन्य आये और लच्नी वाजू ने कहा— ''आग एक वार आहए और वहाँ की परिस्थित के अनुनार योजना वनाइए वो इस लांग प्रयोग करने के तीयार हैं। अरामदेव आई तो काफी उस्तादित मालूम पड़ते ये। प्रत्यक सिनित के सामने वो मैंने अपना विचार प्रकट नहीं किया लेकिन जो यंजना आश्रम ने मगहर पेन्द्र के हारा गोरखपुर ज़िले में सुत्त बढ़ाने तथा सुधारने की रक्ती उसी में सुक्ते काफी दूर तक सुधार करने की गुजाइश मालूम पड़ी। मैंने सोचा कि आरंभ से ही आरा में मगहर में अपनी पहुंचे में साम विल्वा सुक्त में अपनी पूर्व में कुल मफता मिल तो आरान की स्वाना वैठक में अपनी पूर्व योजना पेश कर सक्ता। मगहर केंद्र की बवदशा सामार्थ मार्थ ही थाना पेश कर सक्ता। मगहर केंद्र की बवदशा सामार्थ नाई श्री

उसके बाद में बिरार गया और यहाँ की परिस्थित के अञ्चलार आठ आने मक्सूरी के द्वारा क्लिनों की सुधार-योजना बनाई। स्क्रीक कार्यकर्ताग्रा की ग्रिज्ञा व्यवस्था रामदेव वासू ने अपने हाथ में लि एत्ले-पहल सी क्लिनों ते काम ग्रुक करने का निश्चय हुआ। इसकी सुजन में तुन्हें चंपारन में मुलारात होने पर दे शे जुका हूँ।

कर रहे थे छौर ये नये ढंग से काम करना परन्द ही करते थे छतः

मैंने जुस समय उतने में ही सन्तीय किया।

चंगरन श्रीर पटना से लीटकर में सीचा मगहर गया श्रीर स्थानीय स्त-सुचार कार्यकर्ताश्री को बुलाकर १० दिन के लिए शिखा कैम खीला। उसमें मैने श्रथनी योजना श्रीर उस मोजना के द्वारी क्यां देहाती स्थायलम्बन तथा स्वतंत्रता वा संगठन कर सकेंगे, हत्यादि वार्वे समम्बाई श्रीर उन्हें विभिन्न चेत्रों में भेज दिया। मगहर के मातदत गोरलपुर श्रीर बस्ती के ज़िलों के लिए उस समय जो योजना बनाई उसकी रूपरेला जानने की उत्तुकता होना तुम्हार लिए स्वाभाविक है। श्रतः उसके बारे में दो-चार बार्ते कहना श्रम्बा होगा। उस समय लड़ाई के कारण देश कर में वक्त-समस्या बहुत उम

रूप धारण किये थी। प्रत्येक प्रान्त के चर्खां संघ के सामने जल्दी उत्पादन बढ़ाने की समस्या थी। आश्रम भी जल्दी चर्ले का प्रचार करना चाहता था। लेकिन खादी जगत् की वर्तमान परिस्थित में किसी भी प्रकार के चर्ले की तादाद बड़ा देने से काम नहीं चल \* सकता था। इतने दिन में खादी बहुत तरक्त्री कर चुको थी। पहले जैसी रही ग्रीर कमलोर सुत की खादी वनाना ग्रव संभव नहीं था। श्चव तो भंडारों में खादी की किस्म इतनी एकसार श्रीर मज़बूत हो गई है कि नई कत्तिनों के कमनोर और असमान सून का माल लोग परन्द ही नहीं कर सकते । ब्रातः ब्राव्यम के सामने जर्दी से उत्पादन वड़ाने दे साय-साथ प्रारंभ से ही ऐसी खादी बनाने की समस्या यी जो पुराने केन्द्रों की खादी के सुकावले खप सकती हो। श्रीर यह तभी सैमव था जब इस प्रत्येक कत्तिन को शरू में ही शास्त्रोय डॉगसे फताई की विभिन्न प्रक्रियाओं की शिक्षा दे सकते। इसका मतलब यह कि हम जो इज़ारों की तादाद में कत्तिनों की संख्या बढ़ाना चाहते थे, उसके लिए ब्रावश्यक था कि उनमें से प्रत्येक को किसी कताई विद्यालय में बैठाकर कुछ दिन तालीम दें। इतना विराट् काम करना आसान नहीं था। इसके जिए सैकड़ों शिक्तकों की आवश्यकता थी। शिज्ञकों को कताईशास्त्र सिखाना, फिर उनके द्वारा कविनों की शिज्ञा ुत्रादि का सारा काम जल्दी से करना था। उन ग्राम-करानाएँ श्रीर शिलकों को कछ बत्ति भी देना बरूरी था। इन सारे

किताइयों कामों के लिए जिता घन अर्च करना आवर्यक होता उतन घन आश्रम से पास कहाँ या ? कतिनों का शिजा-कैम चलाने के लिए मैंने अकबरपुर में स्थानीय ग्राम-शिजकों ४१≏ र समग्र श्राम-मेवा की श्रीर

का संघटन पहले किया या, जिएका विवरण में तुम्हें पहले ही लिख चुका हूँ। वह प्रयोग काफ़ी कम छन्चे का था। लेकिन उस प्रकार के प्राम-शिवकों को भी योड़ी शूचि नो देनी ही होती थी। इसलिए नड़ी तादाद में उनको किखाना आश्रम के सापनों ते बाहर की बात थी। श्रतः श्राशम ने यह ते किया कि कम से कम प्राम-शिवक की शूचि गाँव बाले खुद हैं। मैं पहले कहु जह है कि बारू जी खादी तथा प्राम-उदीम के हारा सहज और स्वामादिक लोकतंत्र 'की स्थापना करना चाहते हैं और यह तनी हो सकता है जब प्राम-

की स्थापना करना चाहते हैं और यह तभी हो सकता है जब प्राम-वाडी अपना काम खुद रांचालन कर नहीं हमारे रांघटन की प्रमाते ऐसी होनी चाहिए कि हम उत्पादन करने वालों के खतंत्र और मुख्यशियत संघटनी की कमशः स्थापना करके उन पर धारा काम सौंग सकें। कागृज़ के उधोग के सिलांसले में मैंने इस दिशा में कुछ प्रमाति भी कर रखी थी। लेकिन सुभै अपन तक कोई ऐसा स्थानहीं मिल रहा था जिसके, गुरिये में उस प्रकार के स्वाबलंडी संघटन की

नीव डाल सकता। प्राम-ज्योग के समस्त कार्यक्रम की बुनियाद तो चर्चा ही है। इसीलिए वायू जी बार-बार चलें की सीर मंडल के सुर्य से और वाकी उचीगों की प्रह-उपह से तुलना करते हैं। बात मी ऐसी हो है। नव्यं मनुष्य की तीन मीलिक आवर्यक्काओं—अस्त कर तथा आध्रम-का प्रधान समय है। इत उचीग में गीन का प्रश्नेक परिवार शामिल होता है; अवएव चर्चा चलाने वालों के स्वाय- क्यां मं स्वर्ट के सुर्व कर का अप समस्त प्रमान का लांक्वंच के आधार प्रधान कर का प्रधान कर के आधार पर्य कर के आधार कर के आधार कर के आधार कर के स्वाय जाता की समस्त परीवार उस मं प्रधान होता है। इसीलिए आक्षम के इस निश्चम से का प्रमान सित्त कर के प्रधान के लांका के स्वाय के अधार के इस निश्चम से आधार के स्वाय में स्वाय के का प्रधान के स्वय में आधार के स्वय में का प्रधान के स्वय में आधार के स्वय के स्वय में स्वयं योजना में वाक्ष्य से स्वयं योजना में वाक्ष्य रिलन स्वयं से स्वय से से वाक्ष्य से स्वयं योजना में वाक्ष्य रिलन स्वयं से स्वयं योजना में वाक्ष्य रिलन से से स्वयं योजना में वाक्य रिलन से स्वयं योजना में वाक्ष्य रिलन से स्वयं योजना से वाक्ष्य रिलन से स्वयं योजना से स्वयं योजना से स्वयं योजना से स्वयं योजना से वाक्ष्य रिलन से स्वयं योजना से स्वयं योजना से से स्वयं योजना से वाक्ष्य रिलन से स्वयं योजना से से स्वयं योजना से से स्वयं योजना से वाक्ष्य से स्वयं योजना से वाक्ष्य से से स्वयं योजना से से स्वयं योजना से वाक्ष्य से स्वयं योजना से वाक्ष्य से स्वयं योजन से से स्वयं योजना से से स्वयं योजन से से स्वयं योजन से से स्वयं योजन से से से स्वयं यो

चन्दा बख्ल करने में आम-वामियों को थोड़े बहुत संघटन की छाबश्य-कता होगी। उसी का विकास करके हम उनको पूर्ण रूप में संपटित करेंगे तथा भाषी व्यवस्था की इकाई बना सकेंगे।

में मगहर गया द्वीर इन्हों वातों को सोचकर वहाँ का कार्यक्रम बनाया। जनता में बक्त संकट या ही। इमारे वहा पहुँचने पर चारों तरफ से इस बात की मांग खाने लगी कि उनके चुँच में फेन्द्र खोला जाय। भैंने उनको अपनी योजना बताई और इस्का बादा किया कि वो कोई भी उस योजना के खनुसार अपने वहां काम शुरू कर सप्येगा, उसके यहां फेन्द्र खोला जायगा। योजना इस प्रकार यो:—

प्रथम तीन मास तक ग्राम-शिसकों को शिद्धा देना। इसके लिए छ: देत्रों में शिक्तण-शिविर खोते गये। उन देत्रों में मिडिल पास से लेकर प्रवेशिका तक की योग्यता बाले नौजवानों से ख्रापील की गई कि आज को बस्त-समस्याहरू करने के लिए और आगे के आम-सधार टार्य के संचालन में सहायक होने के लिए उनको स्वयंसेवक का काम करना चाहिए। उनके लिए यह नियम रखा गया कि वे ब्राक्षम के शिविर में तीन माहतक की शिक्षा लें। इसके लिए के प्रतिदिन घर से ब्राक्र काम सीखें। चलां कई ब्रादि सामान ब्राथम उनका उघार दे देगा । श्रीर वे उसी तीन मास मे शिद्धा-काल के उत्पादन से उसका दाम पुरा कर दें। उद्देश्य यह था कि द्यारंभ से ही ब्यायटारिक रूप में अगर वे स्वावलम्बी वन सर्केंगे तो उनमें स्वावलम्बत के सिद्धान्त पर विश्वास पैदा हो सकेगा। तभी तो वे ग्राम-वासियों को इसकी संमा-वनाएँ वता सकेंगे और उनका असर भी पड़ेगा। साथ ही भविष्य थे लिए उन्हें चर्छा ग्रादि सामान विना ग्रतिरिक्त दाम खर्चे मिल जायमा । तीन माह की शिक्षा के बाद जो लोग योजना परीक्षा में पास होंगे, उन्हें बाम-शिक्षक का प्रमास-

भोबना परीज्ञा में पात होने, उन्हें माम-शिज्ञक का प्रमाण-पत्र दिया जानगा, ताकि द्राम-वाती ऐसे प्रमाणित शिज्जों रे ही खिलाने का काम ले सकें। छुः सिनिरों में करीब

समग्र ग्राम-सेवा की श्रोर

शुरू हुआ था। ३० मई की परीज्ञा में करीब ⊏० नीजवान पास हुए श्रीर जून के प्रथम सप्ताह में ही बे काम में लगा दिये गये। माम-श्रिज्ञक का काम यह स्थिर, किया गया कि ये अपने मांव से तीन मीज तक दूर के किसी गांव में सात सप्ताह का शिज्ञा-शिवर स्थानीय कियों के लिए चलायेंगे। एक सप्ताह प्रारम्भिक व्यवस्था का समय लेकर उन्हें दो मास का समय एक गांव में देना था। इस

काम के लिए शिच्नुकों को गांव वालों से दस रुपया फ़ीस पाने का नियम रक्खा गया। इसके लिए श्राश्रम की श्रोर से देहातों में श्रपनी योजना का प्रचार किया गया। उनसे कहा गया कि जो गांव इस

१५.० नौजवान शिक्षा पाने लगे। शिविरों का काम पहली मार्च से

योजना में शामिल होना चाहते हैं वे हमारे पास खावेदन पत्र भेजें। खावेदन-पत्र के साथ उन्हें दल कपना फीस माम-शिव्ह के लिए खोर दो वपये खाश्रम के निरीक्ष के स्वार खर्च के लिए जोर दो वपये खाश्रम के निरीक्ष के स्वार खर्च के लिए जाना करनी होगी। हमारे प्रचार का खाशाशीत फलें हुखा खोर सो से उनारा गांवों से झावेदन-पत्र खा गये। उन्हीं गांवों में हमारे पहां शिव्हां पाये हुए शिक्षों को लेगा दिया गया। शिव्ह को को वेकार न बैठना पढ़े, इसलिए यह निश्चय किया गया। शिव्ह को को वकार न बैठना पढ़े, इसलिए यह निश्चय किया गया। कि प्रथम शिव्हा-शिविरों का शिव्ह समाप्त हों ने एक्ट नेये शिव्हा-शिविरों को ज्ववस्था कर ली खाय। गांव में दो भास का कितन शिव्ह श्विर दिख स्वारों के लिए हमारे खारा पढ़िया को निरोक्ष के लिए वीय सीच में जाना पढ़ता था। शिव्ह को तो निरोक्ष के लिए वार समय उस गांव में काम करता ही

शिक्त तो दो मांत के लिए तीर समय उस गांव म काम करता है या। दो-एक उसाडी वन्नन उस गांव में होते हो में, विनके उद्योग से हमारी शर्त पूरी होकर वहाँ केन्द्र खुलने की नीवत व्याती थी। इसते दो मात की कोशिश से उस गांव में स्थायी और व्यवस्थित चलां सिंति कावम करना सुरिकल न होता था। व्यतः मैंने व्यारंग से ही देश संपटन करना चाहा जिससे उन्ही समितियों के द्वारा मार्ट चेत्र का संपटन करना चाहा जिससे उन्ही समितियों के द्वारा मार्ट चेत्र का संपटन करना चाहा जिससे उन्ही समितियों के द्वारा मार्ट के द्वारा किन्तों की कताई में सुधार, बाधम के स्तरेन्द्र स्त्रीर कित्तों के बीच के व्यवद्वार स्त्रीर राजियात्वरालाओं के संपटन का काम किया वाय। किर परिस्थिति के अनुसार दूसरे कार्यक्रम भी सामिल हो तकेंगे।

इन सारे कामों के लिए मुक्ते प्रायः मगहर जाना पहता था।
अपने दिक्कोण से काम की नींच मज़दूत करने के लिए छुक्त में मेरा
बहाँ रहना भी आवश्यक था। लेकिन वह नहीं हो सका। उन दिनों
मुक्ते अधिक समय राणीयों में लगाना था क्योंकि वहाँ के काम को
पुनः संपादन करना था। अतः मगहर के भाइयों से अपनी शाकि भर
और मिदान्त के अनुसार काम करने को कहकर और यह बादा
करके कि नवस्यर से दी-तीन मास तक वहीं अपना प्रधान अहड़ा
बना कर काम करना, चला आया।
बन्ध-सारास्त्रीत की हिंदी से इमें एक दूसरी समस्या भी हल करनी

पी। इस प्रान्त के पूर्वी इलाक में कपाम की खेती नहीं होती; परन्तु कताई के लिए स्थानीय कपाग की ज्ववस्या होना इन्हरी हैं। जब सूरारी प्रश्नुते कपात पैदा ही नहीं हो तकती है तो वहन ही मेरा ध्यान पैद कपात की फ्रोर गया। जीव करने से मालून हुआ कि दोनों मित्रों में पहले देव कपात काफी होती भी और आजकत भी तिथि-वीहार, पूजा तथा वशोस्थीत के लिए लोगों के घर में एक-आध पेड़ मीजुद रहता है। कताई का खब तक विशेष सहस्य नहीं रहा है । कताई का खब तक विशेष सहस्य नहीं रहा है । कताई का खब तक विशेष कर लए और प्रांत्र की एक प्रांत्र भी स्वान के किया के किया की की दोता था। बतः नेरे लिए इसी के हारा यहाँ की क्यान की कता होता था। बतः नेरे लिए इसी के हारा यहाँ की

कराम की कमी होता था। श्रतः मेरे लिए हथीं के द्वारा यहीं की की समस्या कराम-समस्या हकर करने का विवास दुस्साहत ही समझा काता था। मैंने देखा कि देश-कपात से नीचे के नंबर का सुन भी ठीक कत जाता है, बक्कि रेशे अच्छे होने

नाच क नवर का कुन भा ठाक कत जाता है, बाल्क रश श्रद्ध होने से उस सुत का कपड़ा मनबूत होने की ज्यादा संभावना थी। फिर भी र ४२२ समग्र शास-सेवा की और इस क्यांस का विस्तृत प्रचार नहीं हो सका । इसका कारण संभवतः

धुनाई की किटनाई थी क्योंकि इसके रेहो बहुत मुलायम होने के कारण धुनते समम धुनकी में लिपट बाते हैं। बारीक कातने वालों को बहुत कम रुई की आवश्यकता होती है। अतः वे हाथ से तुन कर पूनी बना एकते थें। मोटा सुन कातने वालों के लिए वैसा करना कहीं

वना सकते थे। मोटा सूत कातने वालों के लिए वैसा करना कहीं संभव था? उन्हीं दिनों विनोवा जी की नई सुनाई पद्धति से पूनी वनाने का प्रयोग चल रहा था। जेल से लीट कर वर्षा में उस प्रयोग की प्रगति को मैं देख भी श्राया था। तुनाई की पद्धति का जितना नी श्रम्तुम्ब

का न एक ना आप पा विवाद का खुला का लागाना ना अध्यास कर सका था उसने मालूम हुआ कि लवे देरे की जिन्दाई अधिक आसानी और गति से हो सबेगी। पूर्ती बनाने के इस नये जंग की प्रगति को देख कर देव कवास की भावी सफलता पर मेरा निश्वास और भी दक् हो गया। अखा देव कवास के प्रवार के साथ-साथ मैंने हाई को भी अपोत करना शुरू किया। श्लीवों के विद्यालय में और मंगहर के सुधार कार्य-कराओं के हारा ही मैं प्रयोग करता रहा। यह

रमहर के सुचार काय-कराश्री के द्वारा ही में प्रयोग करता रहा । यह प्रयोग श्रीयक दिन नहीं कर पादा या और एकाएक देव कपास की है अगस्त सिर पर श्रा पड़ा। यहाँ जेल में छनाई संभावनाएँ का अभ्यास सुख्य दिन मैंने खुद किया। इटसे सुक्ते

संभावनाएँ का अभ्यात कुछ दिन मैंने खुद किया। इससे सुमें एक बात मालूम हुई। तुनाई की पूनी से वई के रेप्रो समानान्त्रर हो जाते हैं। उससे एत मज़बूत तो अवस्थ ही होगा;

तुनाई की गति भी अच्छी हो जायगी, लेकिन तुनाई में समानता लाना यह लोगों के लिए सम्मव नहीं है। यह झात कला की चोड़ है। अतएय तुनाई से अच्छी पूनी बही वना सकते हैं जिनमें स्वमानतः कला की ग्रश्ति हो। अतएय अगर देव कपास को वार्यजनिक वनानां है सो उसकी तुनाई के लिए होंगे ग्रयोग करना होगा। पिर भी देव

है तो उरुकी तुनाई के लिए हमें प्रयोग करना होगा। फिर भी देव कपास की भावी सफलता पर मेरा विश्वास ग्रमी तक कायम है। इसका कारण यह है कि पुरुषों से क्रियों में कला की तृत्ति ग्रधिक है कताई-द्वारा सर्वांगीण ग्राम-सेवा की स्रोर

श्रीर कुछ दिन प्रयोग करने से स्त्रियों-द्वारा तुनाई की समस्या हल होना सम्भव है।

देव कपास के प्रचार से एक दूसरा जायदा होता है। स्थायी पेड़ होने से ज्ञावारी के अप्टर परी के आगी पीड़े जो खाली ज़ानीन रहती है वहीं भी इसे लगाया जा सकता है। श्रीस्तन एक चलें के लिए पीन-रात पेड़ कांडी होते हैं। इनने पेड़ लगाने के लिए चैंची वेकार जगह करीय-करीय सभी गांवों में मिलेगी। इससे कृषि के लायक खेत अप्रत पैदा करने के लिए साली रहते हैं। विसे ही इस अभागे देश को खावादी के लिहाज़ से खेत इतने कम हैं कि पर स्थाने के लिए इसमें से जितनी कम ज़ागान को जाय, उतनी ही उदर देवता पर कुचा होगी। इतन चता के लिए इसमें से जितनी कम ज़ागीन ली जाय, उतनी ही उदर देवता पर कुचा होगी। इन याती को शंच कर में देव कवास का प्रचार होरी में करने लगा। कुन-अज़ाई में बहां हारों की तादाद में लोगों ने पेड़ लगाये भी। मालम नहीं कि अप्य उत्तरा क्या हाला है।

मालूम नहीं कि स्रव उनका क्या हाल है। देहातों में स्वायलन्यम की दृष्टि से चलें के प्रवार के साथ-साथ

दर्शा ने प्राचारन कि हुए प्रचीत के क्यार है पर के कि प्रचार के प्रचार की पान है पर है जो जिल्ला है में मूचरे प्रचीत भी करना चाइता था। छन् १६४१ में जेल जाने से पहले प्रकारपुर में ब्राक्षम के सुवार विभाग की मातहत जो कितन-विद्यालयों का प्रयोग कर रहा था, उसका हाल मैंने ब्रागरा जेल में लिला था। ब्राह्मिरी दिनों किस प्रकार ६ मात का परिभमालय चलाने की कल्पना कर के हो गांवी में उसका प्रारंभ करने का खायोंजन कर रहा था ब्रौर गिरफार होने के कारण किस कार करवा कार्यालित न हो सकी. सो मैंने वर्ष्ट परा-

करपना कार्यान्वित न हो सकी, सो मैंने तुम्हें पूरा-परिश्रमाखय की पूरा लिखा था। अन मगहर में उन्हीं प्रयोगों के कोजना वस स्थानसाहिक वर्षाक्रम से जलाने के विचार से

योजना कुछ ब्रावहारिक कार्यक्रम से चलाने के विचार से कम से कम एक स्थायी परिश्रमालय चलाने का निरुचय किया। विचार यह था कि एक ऐसा परिश्रमालय चलाया

निश्चेय किया। विचार यह था कि एक ऐसा परिश्रमालय चताया आप जितमें क्रियों को कताई की व्यावहारिक तथा बौद्धिक शिद्धा के

समग्र ग्राम-सवा की श्रोर 888 साय-साथ दर्जा ४ तक की तालीमदी जाय। परिश्रमालय का समय ५ थंटा कताई तथा ३ थंटा पढ़ाई का रखने का विचार किया। इस योजना को मगहर की वहिनों को समभाने के लिए उनकी एक सभा बलाई। इस सभा में तीन चार सौ वहिनें मौजूद थीं। उनमें वहत भी ऐसी वहएँ थीं जो हमेशा परदे में रहती थीं । उस सभा में वहिनों के उत्साह को देख कर मुभको स्वयं योड़ा ग्राइचर्य हुन्ना। वहाँ मैंने ग्रपनी योजना, वापू जी की कल्पना, वहिनों का समाज में स्थान, समाज-रचना में उनका महत्व आदि वार्ते बताई और कहा कि मेरे कलानातुसार परिश्रमालय का उद्देश उनको इन तमाम बातों की शिद्धा देना है। उनफे ढंग से मालूम हुन्ना कि वे उस योजना को पतन्द करती हैं। बाद की करीव वीस-वाइस वहिनें मुक्ति मिलीं श्रीर योजना के सम्बन्ध में पूछ-तास की ग्रीर उनमें से १३ परिश्रमालय में भतों होने के लिए तैयार हो गई"। याद को उनकी तादाद वडकर सबह हो गई थी। भैंने उन्हें साफ-साफ समभा दिया था कि इस प्रकार का परिश्रमालय चलाने के लिए उन्हें स्वावलंबी होना पड़ेगा। इसलिए यह तब किया गया कि वे अपने कते हुए सूत में से चार गु'डी सूत मासिक परिश्रमालय के खर्च के लिए देंगी। बाद को जब मैं रखीवां चला ग्राया था तो उन बहिनों ने मुफ्ते लिखा कि वे चाहती हैं कि शरंग में फीस दो गुरडी रक्सी जाय। जब कताई की गति बढ़ जाय तो चार गुंडी कर दी जाय । बस्ती ज़िले से देहातों जैसे विछड़े इलाके में सत्रह स्त्रियों परदे से बाहर निकल कर परिश्रमालय में मतीं हो गई थी यही वड़ी बात थी। फिर वे वहाँ पड़ने के लिए पीस देना भी स्वीकार कर रही हैं, इतना ही मेरे मंतोप के लिए काफी था। ग्रतः मेंने उसकी स्वीरुति

दे दी । इस परिश्रमालय के द्वारा में दो बातों की जाँच करना चाहता था। इसके द्वारा किस प्रकार की श्रीर कितनी शिवा गाँव की स्त्रियों को दी जा सकती है श्रीर श्राठ श्राना मजदूरी वाली योजना में कत्तिनों को परिश्रमालय द्वारा जिस गति, समानता, तथा महाबूती तक पहुँचाने की कल्पना की यो वह कहाँ तक व्यावहारिक है। यह परिश्रमालय है स्थारत के सुकृत से पहले चेनल दो माह चल पाना या। अतः इस प्रयोग का नतीना मालूम न हो एका। इस तरह इस प्रकार के प्रयोग का सिलिखा दूसरी बार हूटा। आता है कि अब चेल से निकल कर को चेला हरूँगा। उस उस पर होगा। अब उस पर और गढराई से विचार करने को समय भी मिल गया। आनकल में इस दिशा में रिख्ड के अनुन्त ने के आधार पर निश्चिन दोनाओं पर विचार कर रहा हूं। बाहर जाकर उन्हें चला संग की किल के सामने पेश कर रहा हूं। बाहर जाकर उन्हें चला संग की की लिल के सामने पेश कर तहा है। संभव हुआ तो आगे के पत्रों में उसकी इस रूर-रेखा बताने की को थिश करूँगा।

इब प्रकार पिछली बार सन् ४० में जितने कार्यक्रमों का प्रयं.ग करते हुए जेल चला खाया था उन सव को जेल से लीट कर इन चार- पांच सहीनों में फिर से बारी करने और उनकी प्रयान करने की उनके करने की करने की उनके प्रयान स्वाह स्वाह करने की किया करने की उनके खाया। यो ये काम छूट गये लेकिन खरूछा हुखा कि में नैनी जेल खाया। इलाहाबार के कार्य-कर्तां द्वार विदेश परिचय नहीं था। उनसे परिचय हुखा। इस जेल में रहने से एक ख़ाब लाम और हुखा; वह यह कि जिस वस्ती और गरित्युर वे जिलों में मैंने अपना प्रयोग गुरू किया या उनके तमान कार्यकर्तां इसी जेल में आ गये। उनसे भी पनिष्यता इसे चिल में आ गये। उनसे भी पनिष्यता यही। इन याया प्रयोगों की तमाम कररेला और इसके पीछे जो छुछ भी मेरी कल्यना है, उसका पूरा पूरा नक्या उनके सामने खा गया। खिकाग्र कार्यकर्ता सहस्ता भी है। झतः भावेष्ट में यहि स्वा मंगांम करना हुआ तो उनका संगीनत और सप्टेप्ट सहयोग मिलेगा ही। अब में अपने अगुभवों की कहानी स्थास कर सुका हूँ। मालुम

नहीं कि कब तक जेल में ही रहना पड़ेगा और निकलने के बाद क्या स्पिति होगी। राष्ट्रीय जीवन का अब दूसरा ऋष्याय शुरू होने वाला ४२६ समग्र प्राम-सेवा की श्रोर है। हमारा राष्ट्रीय जीवन भी ससार की स्थिति में श्रामूल परिवर्तन

होने के साय-साय परिवर्तित होने वाला है। खाज के सब-प्रासी विनाय के बाद संसार की समूची व्यवस्था में उपल-पुथल होगी। विश्व-व्यापी खंडहर के पुनर्गाठन की समस्या उठेगी। उस समय सुर्धार-हमारा क्या राज होगा, क्या कर्तव्य होगा, कीन जाने। खाज सभी बात, सभी चीजें, भविष्ण के गर्भ में पढ़ी हुई हैं। हाँ, एक वात निष्क्व है कि हिसा, हो प और सुलामी के इस मनमाने, तांडव से लोग इतना जर्जारित हो गये हैं कि संसार को खाज बापू जी की सान्ति और समया के संदेश की जितनी खानश्यकता है उतनी और कमी नहीं भी। खतः हमारी हिन्में सार खन हमार गुनी बढ़ जारायो। सगवान ही जानता

है कि उस दिन हम खोटे उत्तरेंगे या खरे ।
शव इतना कह कर श्राज विदा लेता हूँ । सबको मेरी शुमाकांजा श्रीर नमस्कार ।

[ x ]

## ग्राम-सेवा की विधि

१० जनवरी, सन् ४४ एक मास से ऊपर हुआ, तुम्हें पत्र लिखा था। अब सन् ४३ मी

वीत गया। इस बीच तुःहारा एक पत्र मिला। तुमने लिला है कि यह
सब माम मुपार कार्य के प्रयोगों का विचरण तो मालूग हुआ लेकिन
असली स्वाल तो माम-मुपार कार्य के लिए निश्चिन और मिलसिले
बार योजनाओं का है। अगर कोई माम-सेवा का काम करना चाह तो
उने करना चया होगा। अभी दादा का भी एक पत्र आया था।
उने करना चया होगा। अभी दादा का भी एक पत्र आया था।
उन्होंने भी लिला है कि मैं अपने अनुमची के आधार पर आम-उचीग
और माम-उत्योग पर कुल लिए अमिन दूसरे कार्यकरां औ को मदर
मिले। मैंने उन्हें लिसा था कि मैं तो कि मिली या दस्तवार आदमी

हूं; लिखने पढ़ने से मुक्ते क्या मतलव । उन्होंने फिर लिखा कि मेरी लिम्मेटारी खबनी दस्तकारी की रूप-रेखा बताने की भी है। यहां भी कुछ लोग ग्राम-सुधार योजना माँग रहे हैं । लेकिन मेरी समक्त में नहीं श्राता कि निश्चित योजना क्या वताऊँ । श्रमल में गाँव तो श्रादिमयों की बस्ती है। संसार में दो ब्रादिमियों का भी दिमाग एक सा नहीं होगा। हर एक गाँव की, हर एक चेत्र की समस्याएँ पृथक्-पृथक् हैं; परिस्वितियां खलग खलग है। जीवन के हर महकमें में मिन्नता है। श्रार्थिक परिश्थिति अलग, सामाजिक रूप-रेखा अलग, मानसिक वृत्ति श्रीर प्रवृत्ति ग्रलग तथा जीवन की ग्रावश्यकता ग्री की पूर्ति के लिए प्रकृति की देन तथा साधन श्रलग। अतएव हर कार्यकर्ताको अपने-अपने त्तेत्र के लिए अलग-अलग योजना बनानी होगी। मैंने जो कुछ देखा, सोचाया किया सब कुछ लिख दिया। कहाँ क्या कठिनाइयाँ हुई श्रीर उन्हें इल क़रने के लिए क्या-क्या कोशिशों की, उनका पूरा-पूरा विवरण तो लिख ही दिया। इन्हीं अनुभवों का फायदा उठा कर लोग ग्रपनी ग्रपनी समस्याओं के ग्रनुकूल योजना बना सकते हैं। ग्रगर मैं श्राम तौर पर कामचलाऊ कीई योजना बनाऊँ भी तो वह काम की नहीं होगी। हाँ. एक बाद मैं लरूर कर सकता हूं। श्रय तक के श्रनुभवों के ब्राधार पर यह ज़रूर बता सकता हूँ कि हमें ग्राम-सुधार कार्य के लिए किस तरीके से, किस आधार तथा किस सिलसिले से काम करना होगा। वह भी मेरी ही कल्पनानुसार होगा; उसे भी दूसरे मार्थों को श्रपनी प्रकृति श्रौर प्रवृत्ति के श्रनुसार परिवर्तित करके काम में लाना होगा।

सेंबक का जी अन् — मैं पहले ही कह जुका हूं कि प्राम-सेवा का घनेते प्रयम और सहल का साधन सेवक खुद है। उसकी निजी नेवारी ही सबसे जुक्तरी जीज़ है। किस तरह हमारे पड़े-तिले जीज-वान ख़पनी सन्यता और संस्कृति में कभी खाजारे के अप से गांव में दिक नहीं सकते हैं, किस प्रकार उनकी नाक हमेशा सिकुड़ी ही रहती ४२८ समझ माम-सेवा की छोर है, किस तरह वे गाव बालों से चुल-मिलकर प्राम-जीवन विताने में सफल नहीं होते हैं, द्यादि वार्तों भी मैं लिख चुका हूँ। अपने जीवन के तरीले और अपनी योजनाओं का सामंजस्य रख सकने के सम्बन्ध में भी पहले लिखा है। वस्तुतः इन्हीं वार्तों के कारण प्राय: हम मुधार-कार्य में अध्यक्त होते हैं और अपनी असफलता का कारण गांव वालों की अनुदारता और उनका दिक्यान्सीपन समभते हैं। भला बताओं तो, यह कैसे संभव हा सकता है कि द्यम प्रचार तो करों कि लोग पर भरता पहलें, अपना बचा समय कातने में लगावें, लेकिन तोन पर कातो। दूसरों की किया, जो खेती का काम करती हैं, चक्की चलाती हैं, धान कुटती हैं, मवेशायों की सेवा करती हैं, पर-गहरों की अनाज-पानी की ब्यवस्था करती हैं, सान पकती हैं, वर्गन साम करती हैं,

श्रीर घर परिवार का सम्पूर्ण काम करती हैं, तो चर्ला चलाने के लिए फ़रसत पा जाती हैं; लेकिन अपनी खियों को, जिन्हें सिर्फ खाना पकाना ही होता है फुरसत कतई नहीं होती। हम हंरिजन-सेवा का काम करना चाहते हैं, छुत्रालृत की अनुदार नीति मिटाने का प्रचार करते हैं लेकिन जब श्रापने घर पर जाते हैं तो मोचते हैं— "वाप रे वाप ! घर वाले देख लेंगे कि भंगी को छ लिया तो श्राफत श्रा जायगी।" इम शारदा ऐक्टका प्रचार करते हैं; वाल-विवाह, त्रानमेल विवाह का विरोध करते हैं; विवाह शादी में किन्लान चीं के विरोध में समाएँ श्रीर भाषण करते हैं। लेकिन श्रपने यहाँ श्रीर मित्र कुद वी जनों के यहाँ, उन्हीं सामाजिक कुप्रयास्त्रों में न केवल शरीक होते हैं बहिक उन श्रानुष्टानों के लिए सकिय व्यवस्था श्रीर मदद करते हैं। इसरों की लियों का पर्दा तुड़वाते हैं, उनसे दिल मिल कर काम करते हैं, लेकिन श्रपनी स्त्री को परदे में रखते हैं। इस प्रकार की बानों के कारण दी इमारे सेवक अधिकांश असफल होते हैं, गाँव-यालों की दिवियानुसी मनोवृत्ति के कारण नहीं। पहले किसी पत्र में मैंने विस्तार से लिखा है कि मेरा तो अनुभव यह है कि दकियानूमी

कृति पर गाँव वालों का ही एकाधिकार नहीं है। वे तो अपना तरीका छोड़ भी देते हैं, लेकिन शहर के पढ़-लिखे लोग अपनी आवत और संस्कार आदि वदल वहीं पाते। अतः माम-सुधार कार्य की पहली अवदयकताय है कि सेवक जिस रंग से समाज को रंगना चाहे उसी रंग में अपने जीवन की रंग डाले अन्यभा उसका सारा काम बदंरत हो जायगा।

सेवा की वृत्ति - दूसरी आवश्यकता इस वात की है कि हमारी वृत्ति सही हो। श्रागरा जेल से श्राख़िरी पत्र में विभिन्न प्रकार की वृत्ति की रूप-रेखाएँ वताई थीं। भैंने वताया था कि ग्राम-सधार कार्य मधानतः तीन वृत्तियों से किया जाता है। (१) दया या करणावृत्ति (२) उपदेश श्रीर प्रचार वृत्ति श्रीर (३) सेवा-वृत्ति । मुक्ते इन वृत्तियाँ की परिभाषा दोहरानी नहीं है। सुधार की ऋब तक जिननी चेष्टा सरकारी तथा गैर-सरकारी तरीके से की गई है, वह प्राय: प्रथम दो प्रकार की वृत्ति से की गुई है। आमवासी गरीव हैं, साधन-हीन हैं, त्रतः उन्हें कुछ दान कर दो: वीमार है तो कुछ दवा दे दो। एक-आप कुछा बनवादो। वे छनपढ़ हैं तो दो चार को बज़ीका देकर किसी विद्यालय में भेज दो। इस प्रकार की दान या दया यूचि के प्रति ही अधिकतर ध्यान रहता है। उपदेश-वृत्ति की भी कमी नहीं है। गाँव वाले जाहिल हैं, श्रपना हित नहीं समभते । उन्हें उनका दित संसभायों। वे गंदे हैं ब्रातः गंदगी से हानि ब्रौर सफ़ाई के लाभ का प्रचार करो । पर्चे छपवा कर वाँटों; प्लेग, कालरा, मलेरिया आदि से वचने के उपानी की तस्वीर मैजिक लालटेन के ज़रिये दिखान्त्रो इत्यदि । ऐसे प्रचारक यह भूल जाते हैं कि प्रचार के बताये तरीकों के लिए जिन साधनों की रिफारिश की जाती है जन साधनों का स्वप्न देखने के लिए भी ग्राम बासी बेचारे श्रमधर्य हैं।

इन दृत्तियों के सम्बन्ध में पूरी तौर से समफने के लिए श्राज तक माम-सुधार का जो कुछ काम हुश्रा है, उस पर एक नज़र डाल ४३० समग्र माम-सेवाकी ग्रांर कर विचार कर लें तो श्रव्छा होगा। वैमे तो ग्राम सुधार की चेटा वहत पुरानी हैं। गुड़गांव ज़िले की सरकारी चेटा, योलपुर की

विश्वभारती की चेथा, कहीं-कहीं ईसाई पादियों (सालवेशन स्त्रामी)

ग्रादि सार्वजनिक चेष्टात्रों के सम्बन्ध में तुम्हें मालूम ही है। लेकिन ये सब व्यक्तिगत या स्यानीय रूप मे हुई हैं। सामृद्दिक ग्रीर विस्तृत रूप से ग्राम-सुधार-योजना की ग्रोर वापूजी ने ही मुल्क का ध्यान पहले-पहल सन् १६३४ ई० में बंबई कांग्रेस के अवसर पर आकर्षित किया ग्रीर स्वयं राजनीतिक चेत्र से ग्रलग होकर ग्राम उद्योग संघ के द्वारा प्राम-उत्थान के कार्य में च्रपनी शक्ति लगा दी ! फिर वर्धा मगन-वाड़ी में बैठकर उन्होंने किस प्रकार से इस कार्य को प्रतिष्ठित किया, उसे तुमने देखा ही है। उन्होंने प्राम-उद्योग संघ की स्थापना इसी-लिए की कि मुल्क भर में इस कार्य की नींव पड़ जाय। उनकी इस नीनि का प्रनाव भी हुआ और ग्राम-मुघार की ग्रोर सारे देश की इचि पेदा हुई। सभी प्रान्तों में सभी कार्य-कर्ता ग्राम-सुधार कार्य की श्रोर त्राकृष्ट हुए श्रीर मामील जनता को संघटिन करने का प्रयत ज़ोरों मे श्रारंभ हुआ। गांधी जी की इस नई योजना का श्रसर सर-कार पर भी पड़ा। उमे कदाचित यह भय हुआ कि सही कावेस दाले ग्राम उद्याग तथा सुधार योजना के द्वारा ग्रामीण जनता की संधित न कर दें। उनमें पनिष्टता स्थापित करफे इस महती जन शक्ति के श्राधिकारी न यन जायें। इसका परिदार करने के लिए उसने भी इसका विभाग रोल दिया और उसके लिए एक करोड़ धारे था यहर भी बना दाला । यह सब वार्ते हो गई । छतः मैं इनकी कह में छापिक न जा कर इतना ही कहूँगा कि यदावि कांग्रेन और मरकार दोनों नी ग्रीर में इस कार्य के लिए कदम उठाया गया पर सदी रास्ता दों में में एक की भी नहीं मिल एका । राष्ट्रीय कार्यकर्ता देहाती में जाते है, गाँव वालों की कमियाँ बयान करने हैं चौर कहीं कहीं भाइ लंकर गाँव की गलियों के कुड़ा-करकट की सताई करने की बेच्टा

परते हैं। यह सब तो किया गया लेकिन गाँव की असली समस्याओं के मूल को नहीं देखा गया। यही कारण है कि बाम सुधार कार्य में श्रिधिक सफलता नहीं मिली। श्राम सुधार के कार्य को गांव वालों की आर्थिक समस्या से अलग करके देखना मूल प्रश्न की उपेद्धा करना हैं। यस्तुतः लोगवापूजी का दृष्टिकोशा न समक्र सके। बापूजी ने प्राम उत्थान का कार्यक्रम चलाने के लिए ग्राम-उद्योग संघ की स्था-पना क्यों की ! माय-वाली की ग्राधिक उत्तति ग्रीर ग्राधिक स्वतंत्रता के विना उनका सामाजिक और सास्कृतिक विकास संभव ही नहीं है। आर्थिक दृष्टि से यदि ये अपने पैरों पर खड़े हों जायँ तो दूसरे विकारों का परिहार आसान हो जायगा। फलत: वापूजी की दृष्टि में ग्राम-उत्थान व सुधार, खादी श्रीर प्राम-उद्योग का सहज श्रीर स्वाभाविक नतीला है। राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता यद्यपि प्रचार-कार्यकरते रहे पर गाँव की मौलिक श्रार्थिक समस्याश्रों को हल करने के लिए स्थायी रूप से गंभीर प्रयत्न न कर सके। इसका प्रधान कारण यह है कि वे सेवाकार्य के लिए सही वृत्ति को ही घारण गकर पाये। दूसरी श्रोर सरकारी ग्राम-सुधार महकमा गाँव के लोगों को श्रार्थिक

्दूसी आर सरकारी ज्ञाम-सुधार महकमा गाँव के लोगों को आर्थिक मसद बेकर कहीं गड़क और कहीं थों में रोशनदान नावदान आदि नगाने के लिए उभारता आ रहा था। में लिक समस्या की और उसका पान जरा भी नहीं था। वह देहातों में प्रचार का काम भी करता रहा। उसका साम भी करता रहा। उसका साम भी करता रहा। उसका साम मा करता रहा। किंग्रेस सकार भी माम-सुधार के कार्य को प्राय: इसी हाँवे से चलावी रही। ऐसा लगाता था कि हमारे शहरी माई गाँव की मौलिक समस्याओं को समम्प्रेस ही नहीं हैं। सापर गांव में नाने में उन्हें को अग्राय वाले में साम सुधार के कार्य शांव के नाने में उन्हें को अग्राय वाले के लिए समस्याओं को समम्प्रेस ही नहीं हैं। आपनी के दुःख का कारख समक्ष कारखों से हांसी थीं उन्हों को वे मामीची के दुःख का कारख समक्ष लेते में और गोंचरों के दुःख का कारख समक्ष लेते में और गोंचरों के हांसी थीं उन्हों को वे मामीची के दुःख का लाने के लिए सक्ष में का निर्माण करा देने से ही उनका सारा कष्ट दूर हो जावना।

र्समग्र ग्राम-सेवा की श्रोर 833

फल यह हुन्ना कि ब्राम-उदार विभाग उदार विभाग न हो कर गांव की अपरी सफाई के लिए दान-विभाग हो गया ग्रौर वास्तविक ग्राम-

सुधार न होकर उसका नाटक होने लगा।

फिर जिस पद्धति से काम किया गया उसमें दया श्रीर करुए। का भाव भले ही रहा हो उससे ग्राम-वासियों की उस श्रन्तःशक्ति का उद्वोध नहीं हो सकता या जो उन्हें ग्रपने देरों पर खड़ा कर सकती। मै यह कह ही चुका हूँ कि गांव वालों का उद्धार उनकी ऋपनी ऋत-निहित शक्ति से ही होगा श्रीर जब वे स्वावलवन के महत्व को समर्केंगे तभी उस स्थिति को पलट सर्केंगे जो उनके पतन का कारण हो रही है। उपर्देश देकर श्रीर करुणा दिखाकर उनकी श्रमहाय ही बनाया गया। सदा की भौति वे यही समफतेरह गये कि कोई वाहर से स्राकर उनके कष्ट दूर कर देगा और वे स्वयं निकम्मे तथा निर्वल हैं। इस प्रकार गाँव का उड़ार होने वाला नहीं है। पंचायत का सहज श्रीर स्वामा-विक विकास हुए विना पंचायत घर किस काम का श्राम-वासियों की

शिक्ता, मंस्कृति स्त्रीर चरित्र का विकास हुए विना कुएँ की जगत, पुल श्रीर पक्की गली एक बार बन जाने पर भीटिक न सकेगी। ऐसी दशा में पुलों ग्रीर कुवों कीईटें निकाल फर वे श्रपना चूहहा या नाली वना लेंगे। यह ठीक है कि उन्हें आराम का सामान चोहिए। लेकिन

इम उन्हें दान देकर तो उसे पूरा नहीं कर सकते। हमको ऐसी परि-स्पिति पैशा करनी ई कि वे सामान वे खुद ग्रपनी शक्ति से दी जुटा . सकें । फेबल भारत के लिए ही नहीं, संसार के उन देशों के लिए भी, जहाँ दिन-दिन राष्ट्र के सर्वागीय जीवन की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा करने की चेटा हो रही है, वहाँ के चिन्ताशील लोग इसी सिडाना का प्रचार करते हैं। थीं वर्नार्ट शा को तो सभी जानते हैं। लोगी की

द्याराम की सामग्री के प्राप्ति के सम्बन्ध में में कहते हैं:--"Ibers should be more food, more clothing, better houses, more security, more health, more virtue, in a word more prosperity.

₹⊏

Any attempt to secure the above should be self-initiated, self-directed, self-corrected and self controlled," ज्यांत् "जनता को अधिक अबन अधिक कपड़ा, अधिक उच्छे पर, अधिक चाति, अधिक त्यास्य, अधिक घर्तुण अपवा एक शब्द में अधिक जुराहाली चाहिए। उक्त स्थित पाने की जो भी चेटा हो वह आत्मनिर्देए, आत्म-वंचालित, आत्म-परीचित और स्वतंत्र होनी चाहिए।"

· फलतः ग्रावश्यकर्ता है उनमें उस भावना के विकास की जो उन्हें ग्रेपने कुएँ, ग्रपनी गली श्रीर ग्रपने घरों के रोशनदान स्वयं वना तेने और उनकी रत्ता करने की प्रेरणा करे। आन्तरिक, आर्थिक, श्रीर संस्कृतिक विकास से ही वह संनव है, श्रीर तभी उनका वास्त-विक उद्धार भी हो सकेगा। बाहर से, ब्रायिक मदद करके ग्रामीए जनता के अधाह अभाव का पार पाना सम्भव ही कहाँ है । गाँव वालों से ही कर के रूप में उनकी आमदनी का अंश वस्त किया जाता है और किर उसका बहुत योड़ा सा अंश यदि उन्हें दान के रूप में पदान भी किया जाय तो वे उसे अपनी रफ्म समझने में समर्थ नहीं होते। श्रीर फिर कर की रमम बद्दल करके उत्तमें से श्रिधिक हिस्सा वस्त करने के एक महकमें और इमदाद करने के दूसरे महकमें का लर्च काटने के बाद सुधार कार्य के लिए जो बचता है वह भी नहीं के बरावर होता है। इन तमाम वार्वों को देखते हुए सही रास्ता यही माल्म होता है कि यदि सचमुच शाम उद्धार का काम करना है तो इस बात की चेश करनी होगी कि गाँव वाले यह अनुभव करें कि अपना उदार उन्हें स्वयं करना है और उनमें यह शक्ति है कि वे चाहें तो श्रपने को उठा सकें। उन्हें यह भी शात हो ज़ाना चाहिए कि उनकी श्राज की दशा किन कारणों का परिणाम हे और उन कारणों को उन्हें सबरं ही दूर करना है। आज तो उन्हें यह भी जात नहीं कि वे दाखिय-पीड़ित और अभावप्रस्त है। सदियों से होने वाली लूट और शोपस के कारस वे इतने गिर गये हैं कि एक प्रकार से

करते समय इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि जिस संस्था के दारा काम हो रहा है, उसका और जिन गांवों में काम हो रहा है, उनके संपूर्ण साधन कितने हैं। फिर जब चर्खा चलने लगता है तो स्वभावतः यस के ग्रमाय की पूर्ति हो जाती है। गाव वाले ग्रात्म-चेश के इस परिसाम को देख कर स्वभावतः ग्रागे बढ़ने को उत्हा-हित होते हैं। ऐसे उत्साह के बातावरण में दूसरे कार्यक्रम उनके सामने पेशा करने से वे उन्हें सहज ही शहरा करते हैं। इस तरह सुधार-कार्य करते हुए हमें कार्यक्रम ऐसा बनाना चाहिए जिसकी मगति सहज ऋीर स्वामाविक दंग से हो सके । ग्राम-वासी उसे श्रपना काम समझ कर स्वतः सहयोग करने के लिए आने वहें। आव तक इसने गाँउ में कार्य करने का उंग कुछ दूसरा ही स्क्ला है। यह नहीं देखा कि प्रामवासी क्या चाइता है ? बल्कि अपनी इच्छा-शक्ति और र्गस्कार के श्रनुसार जिन-जिन वार्तों को सुधारने की ज़रूरत हमें महत्त्व हुई, उन्हीं को अपने कार्यक्रम का खंग बनाकर काम ग्रास कर दिया । परिणाम यह हुआ कि देहाती उससे एकात्मिकता की अनुभृति न कर सके। इसलिए अब आवश्यकता इस बात की है कि देहाती जनता की प्रवृत्ति और उसके दृष्टिकीस तया इच्छा को लेकर कार्य-कम पनावें । उसका कम कुछ इस प्रकार हो सकता है :--(१) देसे कार्य जिनके लिए आमीख जनता खास तौर से ग्रभाव

साधन का सवाल मुख्य होता है। वस्तुत:किसीभी योजना की कल्पना

पर्याप करती हो और जिनने उत्तका प्रत्याच्या अनवा स्वार तार से अमान महास करती हो और जिनने उत्तका प्रत्याच्य आर्थिक ताम हो और जिन्हें गुरू करने में स्विधिक भंतेष्ट ने मालून हो । चर्ला इस प्रकार का काम हो सकता है ।

(२) ऐसे काम जिनके लिए प्रामवाधी के हृदय में आदर हो किन्तु ग्रीपन तथा संघटन के श्रमाव से ये उसे न कर वाते हो। वाटसालाओं की स्थापना ऐसा काम है। भारतीय जनता श्राव की जहातत की होतत में भी शिक्ता का महत्व सममती है। श्राव के स्थाप-पूर्व और ४३४ समग्र ग्राम-सेवा की श्रोर

वेहोशी की हालत पर पहुँच जुके हैं, जिसमें उन्हें अपनी पीड़ा का भी
अनुभव नहीं होता है। आवश्यकता इस बात की है कि ये पहले
अपने होश में लाये जाम और उन्हें यह शान हो जाम कि वे
स्वसुव गिरे हुए हैं तथा अपनी चेश से ही अपनी हालत सुपंति
एकते हैं। जिस दिन गाव को जनता को यह शान हो जायगा और
उसमें यह आरम-विश्वास जान उठेगा, उस दिन उसकी अन्तनिहित शिकि अपने आप संबंदित हो जायगी। उनके आरमोत्यान का
सोत उनकी इस संबंदित शिक में ही है। हमारा काम चेवल इस
स्रोत को सोह निकालना है और यह तभी हो स्वयंगा जब अपनो-विश्व सुपार का काम शुद्ध सेवा-वृत्ति से ही करेगा। इस वृत्ति की परिभागा
वापू जी ने स्वयं छोटी सी पुरितका 'आम सेवा' के पत्नी में मलीमांनि
कर दी है। मेरी सम्मति में इस श्रीस की को कुछ रूप-रेखा हो सकती

है उसका जि़क तो में पहले ही स्नामरा जेल से लिखे पत्रों में कर
चुका हूँ। अब इस विषय पर अधिक लिखना व्ययं होगा।
कार्यक्रमों का सिलमिला—स्वयं मरन मह उदता है कि मान
लों कि सेवकों के जीवन की तैयारी ठीक है और उनकी इसि मी ठीक
है तो वे किस राह से चलेंगे ? उनका कार्यक्रम तथा पढ़ित क्या
होगी ? वे कहा से गुरू करेंगे और किल ख़ोर वहुँगे ? कीन सा सरीका
होगा जिससे जनता को ख़रने नुभार के लिए संपृद्धित किया जा सके ?
यापू जी ने तो खादी और माम उद्योग को ही उस संपृद्धत किया जा सके ?
यापू जी ने तो खादी और माम उद्योग के हारा आर्थिक उसि के
साम है । बस्तुनः खादी और माम उद्योग के द्वारा आर्थिक उसि के
साम है । उस ख़ेरम-विश्वास को जामत-किया जा सकना है निक् दिना जन-गरिक का संपृद्धत संभव नहीं है। ख़तएव हम चोह जिस् परिस्थित में काम कर प्रारंभ में हमें सादी तथा ग्राम-उद्योग की
झार्यिक योगना को ही हाथ में लेना होगा और रनमें भी चरों हा

स्थान प्रथम होना चाढिए । चर्से के लिए साधन की श्रावर्यकता नहीं के बरायर होने के कारण उसे शुरू करना श्रासन है। प्रारंभ में के क्रम से भी राष्ट्रीय सरकार द्वारा बनाई .योजना का काम विस्कुल प्रपक्ष होगा ! जिस गाँव में काम होगा उसकी योग्यता तथा प्रदृत्ति का भी प्यान रराना होगा !

श्रय तक शाम सुधार के लिए जितनी चेष्टा की गई है. उसमें मायः इन वानो का ध्यान नहीं रक्ता गया । सिर्फ यह देखा लाता रहाकि किस काम में इसका अग्रासानी होगी। अधिकतर दृष्टिती पदर्शन की संभावनाओं पर रहती नहीं है। उदाहरण सें तो प्रारंभ में प्रायः बाहरी श्राधिक मदद में कुवी की मरम्मत, नाबदानों श्रीर गिलयों की सफाई खादि कामों की खार ही ध्यान जाता रहा है। इस काम में कुछ रूडि भी बन गई है। बाम सुधार-योजना में स्वभावत: लोग बाम-पंचायन बना कर गांव के ऋगड़े निवटाने की श्रोर पदले ही फुफ जाने हैं। लेकिन धाम-संघटन के लिए पचायन की चाहे जितनी त्रावरयकता हो. प्रारम्भ में वह चल नहीं सकती। यह सही है कि प्राचीन काल में भारत की समाज व्यवस्था आम-समिति श्रीर पंचायत पर बनी रही जो काफी वैद्यानिक श्रीर उसन थी। इसकी सफलता का श्रमर समाज में इतनी गढ़राई का था कि द्याज की गिरी हुई दशा मे भी इस संस्था को जनता श्रद्धा श्रीर श्रादर से देखती है। पंच-परमेरवर की भावना प्रत्येक भारतवाली के हृदय में संस्कार-भूत हो गई है। यदी कारण है कि जड़ां लोग श्रदालन में निःसंकोच मूठ बोल जाने हैं यहां पंचायन के सामने फुठ बोलने में दिचकते हैं। ब्रातः मामीण जनता पंचायत की बात धासानी से समर्भ ,कर इसके लिए मन्द तेपार हो जाती है। लेकिन जैसे ही वह पंचायत गीव के मामलों को सुलकाने बेटवी है कि फीरन कमड़े होने के काम्या ट्ट जाती है। दमका कारना पह है कि नाव में किसी पर जनता का विश्वास नहीं है। जब एक मसिति या पंचायत पर जन-समाजभा विश्वास पैदा नहीं होता है तय तक उसके द्वारा कोई भी काम नहीं हो सकता । श्रीर यह तभी हो मकता है जब जनता में सही नेतृत्व पैदा हो सके।

भौतिकवादी वातावरण में भी गांव में पाठशालाओं के लिए दान देनें का रिवाज बचा है। हमारे पूर्व-पुक्तों ने विजादान का संस्कार हतना आधिक मर दिवा है कि प्रत्येक भारतीव के हृदय में इसके लिए स्थान है। अगर वे स्वयं इस काम को नहीं कर सकते, तो केवल इसिलए कि आज उनमें संस्टान का अभाव है।

(३) ऐसे काम जिन्हें हम उनके कायदे का समझते हैं, परन्तु वे जिनका अभाव महराव नहीं करते हैं। लेकिन वे काम ऐसे हो जिनके जिए प्रारम्भ में उन पर किसी का आधिक बोफ न पड़े। जब आधिक बोफ न पड़ेगा तो पहले दो किस्स के कामों के बाद हमारी बाउ मुनं कर ने ऐसे काम करने में एतराज नहीं करी। उदाहाराजांध्र अकामा जाता मा अधिक विश्व कर नामा अधिक विश्व कर ना

चलामा, ग्राधिक स्थित की जानकारी के लिए राजध्य रखना, त्योद्दार ग्रादि मनवाना श्रीर पेड़ लगवाना श्रादि काम बताये जा सकते हैं। (४) ऐसे काम जिनके न करने से जनता को नुकसान है लेकिन

रुड़ि, ब्रादत तथा ब्रालस्य के कारण वे उसे करना नहीं चाहते। वैतें घर की सफाई ख़ौर नावदान की सफाई ब्रादि। (५) ऐसे काम नो सामृटिक रूप से गाँव के खान के हैं, जिनमें

व्यक्तिगत लाभ कुछ न हो बस्कि उसे फैरने में कुछ त्याग ही करना पड़े 1 जैसे गांव की सपाई, सड़क निकालना, साद से गाउँ सुदयाना उपाई 4 (A) पेसे काम निर्देश सपने के किया गाम समिति या पंचापन के

(६) ऐमें काम जिन्हें करने के लिए, ग्राम-समिति या पंचायन के ठोत संपटन को नैतिक श्राधिकार प्राप्त हो।

क्रम से काम चुनते समय इस बान का प्यान रखना भी जरूरी है कि जिस संस्था के द्वारा संगठन किया जाय वह उठकों लिए जिल सामन पुटा करे। होटी-चुटिन स्तंत्र संस्थाश्री के लिए जिल हम से योजना पनानी होगी वह चलां कर तथा प्रामीया यह वैशी वह स्थां कर तथा प्रामीया यह विशो वह स्थां कर तथा प्रामीया स्थान स्था

नमा नियेदन है कि वे क्रा भैये भारण करें और उतनी ही सुधार-योजना बनायें जितनी आज के देहाती पचा कर उसे अपने जीवन का अंग बना सकें। पक्की कृतीन परं मोड़ी नींव खोद कर जब्दी से रूँट दुनवा कर पर बन सकता है। खेकिन जहाँ दलदल है वहाँ तो पहले गहरों नींव खोदनी ही पड़ेगी। किर उसे सखने के लिए जीड़े दीवार पड़ेगा, तब उसके अन्दर पिटाई करनी पड़ेगी, उसके बाद कहीं दीवार उठा कर पर बन सकेगा। इसके लिए अपन भैन न होगा और पक्की कृतीन वाली इमारतों की पद्धित से काम किया गया तो शारी इमारत दलत्ल के नीचे केंस जायगी। इसलिए मेंने कहा है कि योजना का कम निश्चित करते समय गाँव वालों की आवश्यकता तथा योग्यता का विचार करना आवश्यक है। पहले अन्न, वस्न तथा आअय की ज्यवस्या होनी चाहिए, किर आराम और उसके बाद प्रशार आदि की।

नम्म नियेदन है कि वे इस्स भैयं धारण करें खीर उतनी ही सुधारयोजना यनावें जितनी खाज के देहाती पचा कर उसे खरने जीवन का खंग चना सकें। पक्की इमीन परं थोड़ी नींव सोद कर जब्दी से हेट खुनवा कर पर वन सकता है। लेकिन जहाँ देखदल है वहाँ तो पहले गहरी नीव सोदनी ही पड़िना। िर उसे सदान में लिए छोड़े दे ना पहिंगा, तब उसके खन्दर पिटाई करनी पड़ेगी, उसके चाद कहीं दोनार उसा कर पर वन सखेगा। इसके लिए खाउर भैन न होना खीर पक्की इमीन खाली हमारतों की पद्धति से काम किया गया तो सारी इमारत दला के नीचे धैस जायती। इसलिए मैंने कहा है कि योजना का कम निश्चत करते समय गाँव वाली की आवर्यकता तमा योगवता का विचार करना खावरयक है। पहले खन्न, बन्न तथा आअय की क्यास्या होनी चाहिए, रिस खाराम खीर उसके वाद गर्मार खादि की।

कपर लिखी वार्तों को प्यान में रख कर ही हमारी मुपार-योजना वन कहती है। यदाव प्रमान-वीवन एक कम्पूर्ण वस्त्र है, हिर भी हमें योजना वंनाने के लिए गाँव की विभिन्न समस्यात्री पर प्रलान-प्रलाव विचार करना होगा। इस तरह हम सारे कार्यक्रमों को मुख्यत: निम्न-लिखिल श्रेखियों में विमक्त कर सकते हैं। (१) उद्योग, (१) शिवा और संस्कृति, (३) सकार्द और स्वास्थ्य, (४) कृषि और वागवानी (५) गोसालन, (६) यातायात और पानी या जल तथा (७) व्यवस्था और अनुशासन। यदि उद्युक्त विध्यों का संध्यन हम एक दूसरे से संमित्रस एक कर कर तके तो माम-स्थान व्यवस्था में कृष्टिनतीं परितर्जन ला सकते हैं। भैने प्रत्येक विषय के पारस्वरिक सामंत्रस्य रख कर कर तके तो माम-स्थान व्यवस्था में कृष्टिनतीं परितर्जन ला सकते हैं। भैने प्रत्येक विषय के पारस्वरिक सामंत्रस्य रखने की पात कही है न्योंकि भैने देला है कि हमारे मुपार कार्यक्रती गाय हथिया हो कार्य है कि स्थार कार्य होना का या परितर्जन की कुछ रसी प्रकार की विश्वरस्वा कार्य है। मही कार्य है कि विभिन्न सरकारी विभागों में या विभिन्न कार्यक्रम चलाने वाली राष्ट्रीय

संस्थाओं में एक दूचरे से कोई सम्बन्ध या सम्पर्क नहीं रहता। नतीजा यह होता है कि एक दूचरे में समिलित न रहने के कारण समाज-जीवन की इमारत वन ही नहीं पाती।

सम्था का रूप-मीने पहले ही कहा है कि हमारी सारी योजना का क्रम, उसकी रूप-रेखा इस बात पर निर्भर करती है कि हम किस संस्था के द्वारा सुधार कार्य करते हैं। हमारे देश से चार मुख्य ज़रिये इसके लिए हो सकते हैं। (१) व्यक्तिगत रूप से सामान्य साधन के साथ, (२) छोटी-छोटी स्वतंत्र संस्थात्रों द्वारा, (३) चर्ला संघ तथा ग्राम उद्योग रुघ की मार्फत और (४) प्रान्तों की लोकतंत्री सरकार द्वारा । जो लोग व्यक्तिगत रूप से काम करना चाहते हैं, उनके लिए मेरे सामने अवं और कुछ कहने को नहीं रह गया। शुरू से मैंने श्रपने जिन श्रनुभवों का वर्णन किया है वे उनके लिए पर्याप्त संकेत हैं। ग्रपने श्रनुभव से में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि श्राज की दनिया में व्यक्तिगत रूप से श्रवेले काम करने का लमाना चला गया है। हमारे शास्त्रों में भी कलियुग में तंब शक्ति ही शक्ति बताई गई है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम संघटित रूप से कुछ कर नहीं सकते । प्राय: देखा गया है कि जिनमें बुद्धि है, योग्यता है, आर्थिक कठिनाई नहीं है, त्याग की सामर्थ्य रखते हैं, वे या तो संस्थास्त्रों में शामिल नहीं होते या अगर शामिल हुए भी तो टिक नहीं सकते। वे उन संस्थाओं को या तो अपने आदर्श के अनुकूल नहीं देखते श्चर्यात् उनमें उनको बुसई ही बुसई नज़र श्चाती है; उनको यह लगता . है कि "संस्था में स्वतंत्रता ही नहीं है, यहाँ तो व्यक्ति ही ख़तम हो जाता है. मेरी तो कुछ चलती ही नहीं" इत्यादि । मेरा नम्र निवेदन हैं कि ऐसा बोचना पढ़े-लिखे नौजवानों की उच्छ खलता और ग्रहंभाव का ही परिचायक है। वे पाँच साथियों की राय मे राय मिला कर चल नहीं सकते। बापू जी से बड़कर व्यक्तित्व किसमें है वि भी कांग्रेस के द्वारा ही सब काम करते हैं । कांग्रेस जब उनकी बाती को नहीं मानती

तो वे मिष्प थे: लिए इन्तज़ार करंते हैं, प्रधनी खिनड़ी श्रालम नहीं पकाते । यशि वे वैसी श्रालम खिनड़ी पकाने ही शिक रखते हैं। हमारे तीशवान श्राप्त श्राहं ने वयीभूत होकर श्राप्त व्यक्तित्व को वह में में श्राप्ति कम सम्मते होंगे। यसी कारण है कि हमारे यहाँ संस्थाएँ गई। वन पाती। श्रीर वनती भी हैं तो श्राधिक दिन टिक नहीं सकती। लेकिन विना मंस्या वनाये देहातों का पुनगंदन कार्य सफल नहीं हो सकता यह मेरी एक्डी पारणा है। श्रारः में ग्रुप्ते का कुछ कार्यक्रम श्रीर योजना लिखना चाहता हूँ यह संस्थाओं के हारा चलाई वाने वाली होगी।

शाम-उद्योग का जुनाव — सस्याश्रों में सबसे पहले मेरी निगाइ चलां संघ तथा शाम उचांग संघ की श्रोर जाती है क्योंकि मेरी दृष्टि में सरकार के श्रताया यही दो गंरवाएँ हैं जो किली किस्स की व्या-पक योजना का प्रयोग कर सकती हैं। श्रीर राष्ट्रीय कांग्रेस से सम्या-व्यव संख्या होने के कारख जनता उन्हें श्रपनी चींझ समझती हैं। श्रतः में इन संस्थाश्रों के साधन तथा श्रक्ति के श्रद्धारा उपर्युक्त विभागों के सम्बन्ध में ऐसा विचार करता हूँ।

क-उद्योग—गाम उद्योग कार्य चलाने के लिए मुख्य गरून उद्योगों का जुनाव है। हम चाहेंगे भी तो कोवले की लान वरीले काम को साम-उद्योग में गुमार नहीं कर कहते । हर एक उद्योग के लिए कच्चा माल और अन्य साधन प्रहृति की देन हैं। जिस वस्तु के लिए ऐसी पेन पेन्द्रित हैं, जिसकी उत्योग के पदात में लकरा अधिक है तथा कच्चे माल के लिए दूर दूर की चीज़ें एकत्र करनी पहती हैं उसे प्राम-उद्योग के द्वारा करना संभव नहीं। क्रिजहाल उन्हें केन्द्रीय उद्योग के वास्ते छोड़ देना ही अपसकर होगा। इमें उन्हों उद्योगों को जुनना होगा जिनके लिए कच्चे माल को समन देहातों में मुलन हो, जिनके लिए अन्य कर आदि की पूँची नहीं हो हैरिसन करना कर अपना है। अधिक शिक्ष के अपना है। की की

समग्र प्राग्न-सेवा की श्रोर 288 खपत होने का भतलव यह नहीं है कि आज भी उसे बाहर वेचने की ग्रावश्वकता न होगी ग्राजकल तो गांव की ग्राधिक स्थिति ऐसी है

कि गांव वाले न भर पेट खाने को समर्थ हैं श्रीर न उनको तन उकने के लिए चिथड़ा ही प्राप्य है। मेरा मतलब यह है कि मामूली तौर से श्रपनी कल्पना के श्रानुसार ग्राम-सुधार कार्यकुछ साल करने के बाद जनता ग्रपना माल ग्रापने इस्तेमाल में ले लेने में समर्थ होने लगेगी। श्रर्थात् ऐसा सामान जिसकी श्रावश्यकता तो ग्राम-वासियों को है

दियासलाई बनाना

लेकिन ग्रभाव-वश वे उसकी पूर्ति नहीं कर पाते । निम्नलिखित उद्योगीं

को इस श्रेणी में स्क्लाजा सकता है। स्रत कताई दरी कालीन बनाना

श्राटा विसाई कपड़ा सीना धान कटाई श्रग्डे मछली श्रादि का काम

ईटका भद्रा नेल-घानी

रोशनाई वनाना गड़ से चीनी बनाना शीशा चृड़ी श्रादि ਨ ਨੇ ਹੀ बनाई

रँगाई छपाई साबुन बनाना सोनारी कागुज बनाना

पेंसिल बनाना चमञ्जापकाना चमडेका सामान बनाना व्र श वनाना सरेस, तांत ग्रादि लाख का काम लोहारी पत्थर का काम

वर्ड्ड गिरी पश्र-पालन भेड पालना मधुमक्खी-पालन सींगका काम कंबल बनाना खाद बनाना कम्हारी

रेशम के कीड़ों का पालना श्रीर रेशम कातना

इन उद्योगों को तीन विभागों में बौटा जा सकता है।,

१—ऐसे उद्योग जो खेती के अंग रूप में नित्य रहस्यों के काम की चीलें हो या जिनके लिए नाम माल पूँजी की आनर्यकता हो। और जिनकी खरत आन की परिस्थित में भी उत्पादक के यहा हो हो। उन्हें प्रत्येक परिवार की वचत के तमन में सहायक धपे के रूप में चलाना होगा। जैसे देकी, चक्की और चर्खी आदि।

२—ऐसे उचाँग जिनके लिए गूँ जी की झावश्यकता मामूली हो लेकिन प्रथम प्रकार के उचाँगों की तरह जिन्हें खावंजनीन रूप से नहीं चलागा जा तथे, जिनकी खपत सार्वजनीन न हो तथे। उन्हें पारि-पारिक रूप में बलाना चाहिए यागी यह उद्योग एक सपूर्ण परिवार का मूल थंघा होगा जैसे—तेल पानी, झनाई, सासुन बनाना, मिट्टी का काम, चमझ पकाना झादि।

३— फुळु भंगे ऐसे हैं जिनके लिए फुळु पूँ जी की आवश्यकता है। या जिनके लिए ऐसी मधीन की आवश्यकता है जिल्हों गाँव भर का काम चलता हो या जिनके चलाने में गाँव के प्रायः कभी लोगों का इप्र है। जर्ले आम-तहयोग-तिमित्र के द्वारा चलाना चाहिए।

इंस प्रकार तीन श्रींचायों को हम क्रमशा: (१) यह-उणीत (२) कुटुम्ब-उल्लोग श्रीर (३) प्राम-उयोग कह सकते हैं। उयोगों के जुनमें के बाद हमें इरा पर विचार करना चाहिए कि उनका कम क्या होगा। विद्यात उच्चत कम के काम न करने के कारण प्रायः हम अपकत जाते हैं। इरा विपय पर विचार करने के लिए हमें यह देखना होगा कि कित उद्योग के लाप कीन उद्योग ग्रींक से श्रीषक कम्बन्धित हैं। उदाहरण के लिए चलें को ही ले लो। चलें के बाद बढ़देगीरी, लोहरी श्रीर हुनाई खाय से खाय खाते हैं। अर्था कर वाद बढ़देगीरी, लोहरी श्रीर हुनाई खाय से खाय खाते हैं। अर्था क्या प्रायः रवासिक उच्चते संस्थित कर होती है। उदाहरण के लिए चलें को ही ले ला। चलें के बाद बढ़देगीरी, लोहरी श्रीर हुनाई खाय से खाय खाते हैं। अर्था चला सार प्रायाचिक उच्चते संस्थित हुनाई हुनाई सुपर कच्चा माल श्रीर वालार रवासिक रूप से प्रायाच हो बाते हैं। इसरी यात वह देखनी होगी कि श्रारम

समग्र ग्राम-मेवा की ग्रोर करने के लिए कीन-कीन उद्योग खेती से सम्बन्धित हैं। भारत का प्रधान उद्योग खेती है और वह अभी तक विफेन्द्रित और स्वावलवी तरीके से ही जारी है। ब्रातः हमारे उद्योगों का केन्द्र खेती ही होनी चाहिए । खेती से सम्बन्धित उद्योग से मेरा मनलव यह

है कि जिन के लिए कच्चा माल रोती की उपज हो या जिन्हें

888

रोती से फुर्सत के मौसम में ब्रासानी ने किया जा नकता हो। जैसे, तेल-यानी के काम में कच्चा माल गाँव की खेती से प्राप्त हो जायगा। चलों चलाना, ईट पकाना आदि काम खेती ने कुर्यंत के समय किये जा सकते हैं। तीसरी बात यह देखनी चाहिए कि कीन से चेत्र में कौन काम आसानी से शुरू किया जा सकता है। इसके लिए कई वार्तो की छोर प्यान देना छावश्यक है। कच्चे माल की सुलभता, वाज़ार की व्यवस्था, स्थानीय ब्रावश्यकता, प्राचीन उद्योग के भग्ना-वशेष के कारटा कारीगरों की मुलभना आदि। फिर हमें इस बात पर भी विचार करना ग्रावश्यक है कि कौन मे उद्योग का माल कितनी मात्रा में उत्पन्न किया जाय। श्राज हम एक-श्राध केन्द्रों में उत्पादन का काम कर रहे हैं और विक्री के लिए मात्रा में सात लाख गाँवों में उत्पादन होने लगे तो क्या होगा रै छतः

'इमारे पास बहुत में शहर पड़े हैं। लेकिन मान लीजिए कि उसी हमें श्राज ने ही दोन-विशेष में इतनी उत्पत्ति करनी चाहिए जिनना भविष्य की आवश्यकता के लिए उक्त सेत्र के हिस्से में पड़े। एक ही जगद हज़ारों वारीगरों की बस्ती का विरोध में कर जुका हूं। ऐसा न होने पाये कि हम उन्धीं कायों को पुनः स्थापिन कर टालें। इसलिए इमका हिसाब करते समय इस बान का ध्यान रमना सुनासिय है कि भदिष्य में श्रमर हम झान-उत्थान का कार्य श्रमनी बटाना के श्चनशार सम्पूर्ण रूप से दूर सके श्रीर राष्ट्र की श्रार्थिक रिपति सुभर गई तो उन समय उस चेत्र में दिवने माल की ब्रायर्यदवा होगां। उस आपहरकता की पूर्ति के उपरान्त शहरों की बेनने के लिए

ितना माल चाहिए यह भी कृता जा सकता है। एक दो उदा-इरणों से इस सिद्धान्त को स्पष्ट करना ग्रन्थका होगा। बुनाई का उद्योग । ले लीिए। ग्राजकल गाव में श्रीसत क्पड़े की खरण १० गड़ प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति भी नहीं है। ग्रगर हमारी ग्रपनी चरकार भी हो श्रीर काफी तेती से संगीजित योजना चलाई जाय तो भरे १५-२० साल के ग्रन्दर गींव की खरत प्रति व्यक्ति २५ गड़ सालाना से श्रीधक म होगी। युक्तप्रत्न के श्रीसत गाँव की ग्रावादी की लो। इसारी ब्रन्थना के श्रमुसार भी प्रति गांव केवल ११०५० गड़ सालाना कपड़े की

स्रावस्यकता होगी, श्रीर इसके लिए ६ परिवार से स्राधिक बुनकरों की स्रावस्यकता न होगी। ख्रदा प्रति मान ५ बुनकर के दिसाब से स्राधिक बुनकरों का स्राप्तन नहीं करना चाहिए। इसमें परिस्थित के स्राप्तस्य स्वाधिक स्वाधिक मान में ५ बुनकरों के स्वाधिक मान में ५ बुनकरों के बाद में मार्ट कहाँ कस्यों के बीच में चादे जहाँ हमारी क्षत्र हों। इस कहाँ की स्वाधिक स्वाध

क्तारी कपड़े की १ १५/३० बुनकरों की परती हो; तुम कहोगी कि स्नार स्नावश्वकता और तुम स्नपने स्वावलानी किदान्त में संगोधन करके उसके जिए बुनकर १/१६ गाँचों में १५/१० बुनकरों की बस्ती वताने की हजाज़त देते हो तो फिर ५०० गाँचों के बीच कहीं पर २५,०० बुलाहों की बस्ती क्यों न बसाई जाब र यह एक ऐसा

सवाल है कि इस पर प्रकाश टालना आवश्यक है। यह सव है कि स्वातकान्यी सिद्धान्त को आदर्श स्थिति यह है कि प्रयोक व्यक्ति अपाने आवश्यकताओं के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हो। लेकिन आदर्श रिपति अनिसा सिवि है। प्रकृति की, स्तृष्टि की और समाज की ममित अनन्त है। अनन्त का अन्त आव होता नहीं। अतः आव व्यवहारिक दृष्टि रो सम आदर्श के जितने पास जा कर्ण उतने को ही बेदा करनी होगी और अनन्त काल तक आदर्श की और वृद्धते रहना होगा। लेकिन क्यावर्शिकता के नाम पर आदर्श का गला पीट देने की बुद्धि आव

की भौतिकवादी दुनिया में बहुत लोर की है। श्रतः यह व्यावहारिकता

884 समग्र ग्राम-सेवा की श्रोर

का संशोधन कहीं तक स्त्रागे जा सकता है उसका भी एक कामचलाऊ नियम सिद्धान्त के श्राधार पर बना लेना चाहिए जिससे हमारे कार्यक्रम की प्रगति आदर्श की ओर ही हो, विमुख नहीं। मुख्य नियम यह होना चाहिए कि कारीगरों की बस्ती इतनी पास हो जिससे उस चेत्र के लोग उनसे प्रत्यत् लेन-देन कर सर्के । कारी-गर से अधिक दर रहने से लेन-देन के लिए मध्यस्य की आवश्यकता होगी और यही मध्यस्थता की संस्था समाज के मध्यस्थता स्वाव स्वावलम्बन को नष्टकरने वाली चीज है। ग्रातः लंबन की विना- हमारी योजना में मध्यस्थता का स्थान जितना कम हो उतना ही हम चिद्धान्त के नजदोक होंगे। अब शक है प्रश्न यह उठ सकता है कि "ग्राक्तिर ग्राप कितने गाँवों की इकाई को स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं।" इस प्रश्न का कोई निश्चित हिसाय से निश्चित जवाय नहीं दिया जा सकता। यह

हिसाव गाँव की आवादी, एक गाँव से दूसरे गाँव की दूरी, उद्योगी के प्रकार आदि बातों पर निर्भर करता है। अगर बस्ती घनी है तो इकाई योड़े गाँवों की होगी । अगर आवादी थोड़ी है तो इकाई में श्रधिक गाँवों को ले सकते हैं। श्रगर गांव दूर दूर है तो थोड़ी श्रावादी होने पर भी कम गाँव लेने पड़े गे। किर जिस उद्योग की मात्रा श्रीर त्रावरयकता ऋधिक हो, कारीगर से रोल का हिसाब रखना तरूरी हो उसके लिए जितने कम गाँवों की इकाई होगी उतना ही अच्छा । जिस चीज़ की आवश्यकता कभी-कभी और कम मात्रा में हो उसके लिए कारीगर की वस्ती वूर भी हो सकती है। मतलव यह कि हमकी हरेक पहलू ध्यान में रखें कर ही अपना काम करना है। लेकिन व्यावद्वारिकता, सहूलियन, कुशलता या दत्तना श्रादि वाती का ख्याल उसी हद तक करना होगा जिस हद तक जाने पर हमारी प्रगति का बल ब्रादशं की ब्रॉर बनारह सके। मैंने यहाँ जेल की फुर्संत में वैठकर संयुक्तप्रान्त के देहातों के लिए क्विने गाँवों में कीन-सा

उद्योग किस मात्रा में चाहिए, इसका हिसाव लगाने की चेष्टा भी की है। कभी मौका लगा तो यह मी लिखने की कोशिश करूँगा।

इस पत्र में बहुत संदेष में मैंने यह बताने की कोशिश की है कि माम उद्योग-संघ की मालहत किए तिदान्त तथा दृष्टिकांग से उद्योग का काम चलाना होगा। मैंने उद्योग के प्रश्न की पहले उठाया है क्योंकि पहले कह चुका हूँ कि हमें उद्योग के द्वारा ही ग्राम-उत्यान का सारा काम करना होगा। यस द्याब इतना ही। नमस्कार।

[ 4 ]

## सुधार के दूसरे कार्यक्रम

शिद्धा श्रीर संस्कृति--विद्युले पत्र में मैंने इस बात पर विचार किया था कि उद्योग-कार्यक्रम चलाने के लिए किन-किन पहलुख्रों पर ष्यान देना चाहिए। ग्राज कार्यक्रम के भिन्न-भिन्न ग्रंगों पर प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। शामीत्यान के कार्यक्रम में उद्योग के बाद मैं शिद्याको स्थान देता हूँ। किसी भी राष्ट्रकी सर्वोगीए उन्नति उसके बीदिक विकास पर ही निर्भर है। उद्योग का काम भी विना शिहा के आगे नहीं बढ सकता, उसमें नई खोज, नया ढंग नहीं हो सकता । में जब कांग्रेस सरकार के ग्रामस्थार का काम करता था उस समय आम-सेवकों की एक सभा में एक सेवक ने मुभसे सवाल किया थाकि ''प्राम उत्पान के काम में उद्योग और शिक्षा में कौन श्रिक, महत्व का है !" मैंने उसके जवाब में उसी से पुछाया कि भात बनाने के लिए कीन सी चीज ज्यादा ज़रूरी है चावल या पानी? वास्तव में उद्योग ग्रौर शिद्धा दोनों ही समान महत्व के हैं। दोनों का दी फल विकास है। इस सम्बन्ध में तुम्हें में ऋषिक क्या लिखं? तुम लोग तो स्वयं हिन्दुस्तानी तालीमी संघ के विधाता हो । तम लोगों ने

समग्र ग्राम-सेवा की श्रोर **485** तो श्रपनी बुनियादी शिला प्रदति में उद्योग श्रीर शिला दोनों को एक ही वस्तु बना दिया है। तुम लोगों ने इतिहास पढ़ा है, तुम्हें प्राचीन

भारत का हाल मालूम है। मै उसे नहीं जानता लेकिन मुक्ते ऐसा लगता है कि पुराने जमाने में बुद्धि श्रीर उद्योग के विकास का चेत्र श्रलंग श्रलंग रखा गया था। ब्राह्मण श्रलंग ये, कलाकार श्रलंग। नतीजा यह हुआ कि हमारा उद्योग विज्ञान-हीन तथा शिल्हा अनुभव-हीन विचार मात्र रहकर दोनों नष्ट हो गये। क्यूतः हमें गायों में उद्योग के साथ ही साथ शिक्षा का प्रवन्त्र करना होगा। प्रश्न यह है कि इमारी शिक्षा पद्धति किस प्रकार की हो । ग्रय तक जो शिक्षा देहातों में होती रही उस पर विशेष लिखकर समय तथा कागृज़ का

ग्रपव्यय; फरना वेकार ही है। उसकी श्रसारता ग्राज भारत की जनता भली प्रकार जान गई है। जेवल प्रवाह में वह कर ग्रीर दूसर। पद्धति के अप्रभाव में लोग उस पर चल रहे हैं। लेकिन "कुशिक्षा से ग्रशिका ग्रन्छी हैं" कहते रहकर भी मोह के कारण जनता लिखना-पढ़ना वन्द नहीं करती है। ग्रौर सच पृछ्छि तो जिस मात्रा में हमारे देश में शिक्षा का प्रचार है उसे देखते "लिखना पडना वन्द हें , यह कहना भी ज्यादा गुलत न होगा। ग्रामीण जनता में बहुत बड़ा हिस्सा तो जान बूभकर इस ग्रसार शिला मे उदासीन रहता है। हम देहातों में जाकर जब लड़कों को स्कूल में भनी होने के लिए कहते हैं तो श्रधिकतर लोगों से जवाव मिलता है कि "पड़ कर का होई ? कत्थृ लायक न रह जाई । ऐस जीन दुइ चार विस्छा रोत गोड़ लेत हैं और डोर चराय लेत हैं पड़कर ऊहा न कर पह हैं।' इत्यादि । उघर तुम लोगों को बुनियादी पद्धति ग्रमी प्रयोग की दशा में है | श्रमी विस्तृत चेत्र में उसे चलाने का समय नहीं खाया । श्रतः बीच का रास्ता निकालकर फिलहाल चलना ठीक होगा। बुनियादी प्रणाली में उद्योग के द्वारा शिका की व्यवस्था है। में श्रपनी नुपार योजना में फिलहाल उदांग के साथ शिवा का प्रस्त्य रसना ठी**क** 

समकता हूँ। पुराने पाठपकम को भी उयोग के साथ सं युक्त करके यदि विस्तृत केन में रिवाहा का कार्य क्षारम्म किया जाय ता दरकारारि के यासुमंडल में वर्तमान शिला-पदित का दोश मी नहुत-कुछ दूर हो जायगा और बुनियादी पढ़ित के लिए क्षाधार भी तैयार होता रहेगा। श्राज की परिस्थित में ऐसा करना इतिलार भी ठीक है कि श्राज सरकार हमारे हाथ में न होने. से श्रिक्तर लड़के पुराने हिसाब से पढ़ना चाहैंगे। हाँ, एक बात हो सकती है कि लड़कियों के लिए तुम्हारे तालीमी संप के बताये पाठपकम के रिवाह में पाठचकम बनाया जा एकता है क्योंकि उनके सामने बाहरी काम करने की समस्या उतनी नहीं है।

ग्राम-सुधार की दृष्टि में केवल बच्चों की पढ़ाई ही एक मात्र काम नहीं है। हमें तीन श्रेणियों के लांगों की शिक्ता की व्यवस्था करनी होगी (१) प्रीट पुरुष (२) प्रीट खिया (३) वरूचे । प्रीट पुरुषों को शित्ता के लिए कांग्रेस सरकार ने साजरता का जो कायकम चलाया था उस सम्बन्ध में अपने अनुभव में पहले लिख चुका हूँ । अतः उस प्रकार का राचरता का कार्यक्रम चलाना वेकार है। पूरी शिक्षा के लिए न उन के पास समय है, न धैर्य । कताई जैसा कोई सार्वजनिक उद्योग उनके लिए हमारे हाथ में होता तो उसके सम्बन्ध में कुछ चेप्टों की जा सकती यों लेकिन हमारे साधन इसके लिए काफ़ी नहीं हैं ग्रत: इस काम की व्यापक चेष्टा भविष्य की राष्ट्रीय सरकार के लिए छोड़ देनी पड़ेगी। इस श्राज बच्चों के लिए राधि-पाठशाला श्रादि जो प्रवन्ध करेंगे उसी में भौड़ों को भी पढ़ाने की थोड़ी व्यवस्था हो सकतो है और उद्योग के कार्य-कम में ज़ो लोग हमारे प्रवन्ध में काम करेंगे उनके काम के साथ शिला का कुछ दन्तज्ञाम हो सकता है। त्योद्वार आदि का उचित प्रवन्ध कर स्वास्थ्य, सफ़ाई, कला श्रादि की शिद्धा की चेश भी की जा सकती है। हमें फ़िलहाल इतने से ही संतीप करना होगा। परिश्रमालय की मार्फत भौड़ ख़ियों की शिक्षा की वावत में पहले लिख चुका हूँ। कताई की

समग्र ग्राम-सेवा की श्रोर ¥4.0

मज़दूरी देकर शिद्धा-शिविर चलाने की योजना के साथ भी शिद्धा की व्यवस्था की चर्चा की है। विद्वार में तुमसे जब मुलाकात हुई थी तब भी इस विषय में सारी वार्ते विस्तार से वताई थीं। इस दिशा में मैंने जो कुछ प्रयोग किया है उससे मेरा विश्वास हुड़ हो गया है कि प्रीट़ पुरुषों की अपेक्ता भीड़ स्त्रियाँ आसानी से शिक्ता ग्रहण कर सकती हैं। वे जब्दी सीख लेती हैं। फैज़ाबाद में सरकारी ग्राम-सुधार के द्वारा श्रपने प्रयोग का विवरण मैंने श्रागरा जैल से मेजा था। उससे भी तुम्हें श्रन्दान मिला ही है। श्रतः इस पर श्रीर न लिख्ँगा। चर्ला संघ के पास साधन भी पूरा है। २।४ लाख कत्तिनों से वह सम्बन्धित ' है। उनमें श्रगर २ लाल स्त्रियों को ठीक से शिव्वित कर दें तो प्रामीण जनता क्रान्तिकारी गति में सुधार की स्त्रोर बढ़ सकती है। झगर हम सफलता के साथ कताई परिश्रमालय चला सके तो क्रमशः यही परि-अमालय स्थायी रूप लेकर स्त्रियों को शिशुपालन, प्रस्ति-सेवा आदि की शिद्धार्भी देने का प्रवन्ध कर सकता है। वच्चों की शिक्ता के लिए रखीवों में मैंने जो कुछ प्रयोग किया है वह तुम्हें मालूम हो गया है। मेरी राय में उसी तरह का प्रवन्ध श्रन्छ। क्षोगा। जितने वच्चे उद्योग के साथ दिन भर के विद्यालय में आ सर्के वे उसी में पट सकते हैं। लेकिन हमारे साधन से तथा गांव वालों की त्राज की स्थिति के ऋनुसार इस प्रकार के विद्यालय ऋभी ऋधिक नहीं खुल सकेंगे ग्रौर न उन विद्यालयों में कुल लड़के न्त्रा सकेंगे। ग्रातः शुरू में गोंव की कताई समिति की मार्फत रात की तथा दोपहर की \_ पाठशालास्त्रों का सघटन करना ठीक होगा। पाठशालास्त्रों का समय रात में २ घंटे ऋौर दोपहर के २ घंटे रखा जा सकता है। बहुत होटे

बच्चों के लिए दोपहर का ऋौर कुछ वड़ों के लिए रातका समय श्रिधिक सुविधाजनक होगा । किसान श्रीर मज़दूरी के बच्चों के लिए दूसरे समय गृहस्यी का काम छोड़कर पाठशालाओं में आना संसव नहीं है। इस प्रकार २ घंटे की पाठशालाओं के लिए शिद्धक भी

सुगमता से प्राप्त होंगे क्योंकि वेदूसरे काम के साम बीच में पढ़ा सर्नेगं। वस्तुतः बच्चों को पड़ाने के लिए स्त्री अध्यापिकाओं की तलाश करनी चाहिए। मेरी राय में बच्चों की शिज्ञा के लिए स्त्रियां अधिक उपयोगी हो सकती हैं। देहातों की पाठशालाओं का मेरा , जो श्रुतुभव है उसके ब्राधार पर मैं निस्सन्देह कह सकनाहूँ कि वर्ज्या के लिए पुरुष शिक्षक प्रायः अप्रयोग्य ही नहीं बल्कि हानिकारक होते हैं। लेकिन गांवों में शिक्ति पुरुप ही मिलने कठिन हैं, शिज्ञिता स्त्रियां कहा से मिलोंगी श्रितः प्रारम्भ में पुरुषों से हो काम चलाकर स्त्रियों की तलाश करनी होगी। परिश्रमालय के द्वारा स्त्री-शिचा की योजना सफल होने पर हम क्रमशः इस कभी को भी दूर कर सर्केंगे। पाठशालाओं के चलाने में बोड़ा खर्च श्रवस्य होगा। उसके लिए यच्चों से फीस के रूप मे एक श्राध गुंडी . <sup>सूत</sup> रख सकते हैं। गांव की पाठशालाओं के अलावा **१**०।१२ गावों के बीच उद्योग के साथ मिडिल स्कूल की योजना बनाई जा सकती है। इन स्कुलों में ४ पंटा कताई तथा अन्य उद्योग और ४ पंटा पढ़ाई का समय रखा जा सकता है। कताई के सूत में से ही विद्यार्थी पाठ-शाला के खर्च के लिए फीस देने का और अपनी कितावों आदि का काम चला सकते हैं। मेरा विश्वास है कि उचित वायुमंडल पैदा होने पर ये स्कृल स्वायलम्बी हो सकते हैं। फिर तुम लोग इन स्कूलों में जितने नई तालीम की पदिति से चला सको उतना ही श्रव्हा होगा। . संस्कृति शिन्हा काही परिणाम है फिर भी उद्योग तथा पड़ने-लिलने की शिक्षा के सिवाय गांव में सामूदिक रूप से कुछ मातादिक कार्यक्रम रखना आवश्यक है। इसके लिए कुछ चुने हुए त्योहारी का मनाना, भजन मंडली, नाटक ख्रादि का खायोजन किया जा सकता हैं। हर गांव में ग्राम समिति दीवाली, वस्त पंचमी, होली, ईद मनाने का श्रायोजन कर उकती है। इसके तिवा श्रवसर गांवों में स्थानीय त्योद्दार भी होते हैं जिनके कलापूर्ण ढंग से मनाने का श्रायोजन

क्या जा सकता है। होती, दोवाली श्रादि त्यौहारों के द्वारा आधु निक दंग से सांस्कृतिक शिक्षा और उसका विकास करना हमार लक्ष्य है। इन त्यौहारों का उपयोग इस प्रकार करना मनोरंजन के साय-साथ ग्राम-जीवन की उन्नति का कार्या होगा। जैसे देंद और दीयाली के श्रवसर पर गांव की सम्माई का कार्यक्रम स्वास तीर से रला जा सकता है। रात को दीयायली की सवायट के द्वारा कला का

जा सकता है। रात का दापायला का सजायट क हारा करा कि विकास किया जा सकता है। यसंतरंचमी का त्यौहार वच्चों के लिए रखा जा सकता है। यसंतरंचमी का त्यौहार वच्चों के लिए रखा जा सकता है। यमर उसी दिन पाट्यालाश्री का बार्षिकांत्वय मनाया जा सके तो उसी त्यौहार को संस्कृतिक श्रिवा का एक बड़ा साधन बनाया जा सकता है। सोचाने की बात है कि सारे बच्चे वस्त्वी रंग के कपड़े पहन कर पाट्यालाश्री में जाने लागेंगे, उनकी सजायट करने लागेंगे, बिनोद के लिए खेल-कुद का प्रदर्शन करों, संलाई कोटे-ख़ोटे बालीयगींगी नाटक खेलने का श्रायांजन करेगे; मातार्रं जब उस श्रवस्थ पर यहन से संचित बखों को निकालकर श्रयने बच्चों

श्रीर सहयोग का अभ्यास हो सकेगा । दशहरे के अवसर पर रामसीला श्रीर नाटक आदि की व्यवस्था हो सकती है। नागवंचमी का तो वहा सुन्दर उपयोग देहातों में किया जा सकता है। इस कायकर्म की अवधि करीन १५-दिन की होनी चाहिए। पंचमी ते पहले १४ दिन प्राम-समितियों की देख-देख में गांवों में दूर्नामेंट-भी हो। पंचमी के दिन प्रतियोगिता के साथ समिति-द्वारा पारिनोपिक-विनरसा श्रादि का कार्यक्रम रखा जा सकता है। इस प्रकार टूर्नामेंट से रखीयां के ब्राए-पार,के प्राम जीवन में कितनी स्कृति तथा उत्माह पैदा होता था, इसका जिक्र मैंने त्रागरा जेल से लिखे पत्र में किया था तो तुम्हें याद ही होगा। जब यह अनुष्टान कई आमों की चील हो जायगा तो हर साल दूसरे दूसरे गावों में बदलकर अनुष्ठान करने से प्रत्येक गांव को कलाकीशल, व्यवस्था शक्ति छादि का विकास करने का भौका मिलेगा। इन अनुष्टानों के अलावा कही-कहीं योम मोलादे नवी, गांधी जयन्ती श्रीर पितृपक्त का त्यौहार मनाया जाना लाम-दायक होगा । योम मीलादे नवी के त्रवसर पर हत्तरत मुहम्मद साहब षे प्रति हिन्दू मुसलमान सभी श्रद्धा अलि ऋर्षित कर सकते हैं। गांधी जयन्ती में चर्ला-यज्ञ का संघटन तथा नाटक, कथा ग्रादि के द्वारा वर्तमान श्राधिक, सामाजिक तथा राजनितिक परिस्थिति का विवेचन, उस पर गांधी जी के जीवन का ग्रासर ग्रीर उनके द्वारा समस्याश्री का हल श्रादि बार्ते बता कर जनता को दुनिया की बातों का ज्ञान कराया जा सकता है। पितृपद्ध के १५ दिनों में महाभारत की कया फे द्वारा भारत के पितरों की याद करने की प्रया जारी की जा सकती है। इन कथा ख्रों में भारत का प्राचीन इतिहास, दूसरे मुल्कों से इमारा सम्बन्ध श्रादि विस्तृत द्वेत्रों में बनता का ज्ञान विकसित करने की सम्भावनाएँ मीजूद है।

शिला श्रीर संस्कृति के उपर्युक्त कार्यक्रम चलामे में समय-समय पर सभा, मेला आदि अनुष्ठानों के संघटन की श्रावश्यकता होगी। ऐसे अनवसी पर इसने लिए शिला के साथ सेवादली का संघटन होना माहिए। हो, नेवादल का मतलव पेतल कवायर सिलाना नहीं होगा। स्वरंतेककों को गांव का संघटन महत्वून बनाये रहने की शिला देनी पड़ेने की होत की सुक्त होने की हालत ठीक रखना, अगा, बाद आदि आहरिसक दुर्णटमाओं के समय हिंदाइन करना श्राद

४५४ , समग्र ग्राम-सेवा की श्रीर

काम सेवादल को करने होंगे। ग्रत: उनकी शिद्धा इस प्रकार की होनी चाहिए कि यदि कमी डाकुओं ग्रादि का ग्राक्रमण हो तो वे उनका

सुकावला भी ठीक से कर सकें। मेंने अपने निजी साधनों से प्रौड़ सास्त्रता के कार्यक्रमों की न चलाने की सलाइ दी हैं। लेकिन अगर उपर्युक्त अनुष्ठानों को उचित

दंग से गठित किया जाय तो जनता सातर सके हो न हो सके लेकिन प्रौद शिज्ञा तो भली-भांति हो जायगी। उनका जीवन संस्कृत तथा परिमार्जित तो हो ही जायगा; जान का भड़ार भी बढ़ेगा। किर

जब जनता में इतना ज्ञान और संस्कृति का प्रसार हो जायगा तो लोग स्वतः पढ़ने के लिए आश्रह करने लगेंगे। उस समय चीन में प्रीढ़ शिक्ता के लिए जिस प्रकार वाल शिच्छक का संघटन चल रहा है उस प्रकार कुळ आन्दोलन यहाँ भी अपने-आप चलने लगेगा।

सफाई ऋषि स्वास्थ्य — हास्कृतिक विकास के साथ सजाई और सफाई ऋषि स्वास्थ्य — हास्कृतिक विकास के साथ सजाई और सफाई के साथ स्वास्थ्य का वार्यक्रम सहज और स्वामाविक रूप से खा जाता है। गांवों में स्वास्थ्य तथा सजाई-सम्बन्धी खार्राम्मक निवसों के

जाता है। ताला में स्वास्थ्य तथा तकाइ-तन्यत्वा आरामना गंजा जान की कितनी ग्रावश्यकता है, यह किसी से खिया नहीं है। बापू जी ने ग्रामी 'प्रामनेत्वा' नामक पुस्तक में सब से मुख्य प्रश्न समाई श्रीर स्वास्थ्य का ही रखा है। उन्होंने सारे गांव को एक प्रकार से घूर ही कहा है। फिर भी मैंने प्रारंग्न में सकाई का कार्यक्रम रखने की राय

नहीं दी है। विद्युले पनों में कई जगहों पर इसके कारणों का ज़िक मैंने किया है। हां, प्राम-सेवक प्रारम्म से ही सफ़ाई की बावत वात-चीत श्रवश्य करेंगे लेकिन हमारी योजना में श्रारम्म से ही समाई श्राहिंका निश्चित कार्यक्रम रखने पर गाँव वालों को इस दिया श्राहुक करना सम्भव न होगा। सफाई ऐसी बस्तु है जो मनुष्य की

परिस्थिति तथा ख्रादत पर निर्भर करती है। ख्रादत भी बहुत कुछ परिस्थिति के ख्राधार पर ही बनती है। यदि जनता की ख्राधिक तथा सांस्कृतिक उन्नति हो तो स्वभावतः सफ्राई की ख्रीर क्विहोगी ही।

यह सच है कि ज्याज हमारे देहात इतने गन्दे हैं कि हम जब पहले-पहल ग्रांम सेवा की ग्रोर बढ़ते हैं तो हमारा ध्यान स्वभावतः एकाएक इस मयानक परिस्थिति की छोर जाता है। हम सोचते हैं कि भला इस नरक कुंड में बैठकर ये लोग कैसे जीवन घारण कर सकते हैं। हालाँकि ऐसा सोचने में हमारी अपनी रुचि और संस्कृति का भी श्रासर बहुत हद तक है। श्रारू में जब मैं बनारस ज़िले में घीरहरा गांव, में गया थातो वहाँ की गन्दगी देखकर कितना घवड़ाया था. इसका जिक्र मैंने पिछले किसी पत्र में किया था। लेकिन यह सब वार्ते होते हुए भी व्यावहारिक दृष्टि से हमारी योजना में सफ़ाई के कार्यक्रम , का स्थान तीएरा ही होना चाहिए ∤ इम आज प्राम-सुधार कार्य आरम्भ करते ही हल्ला करना शुरू करते हैं कि गाँव के खाद का घूर दर ले आस्रो । उससे क्या फायदा ! हाँ, एक फायदा यह ज़रूर है कि . गाँव के लोग हमारी वार्तों को समक्त न सकने के कारण यह समकते हैं कि ये आये हैं ख़ामख़ाह हमें तंग करने के लिए। मैं सरकारी ग्राम संघार कार्य के सिलसिले में शुरू में जब प्रतावगढ़ ज़िले का काम देलने गया था तो वहाँ गाँव के लोग शम-सुधार के कार्यकर्तास्त्रों को 'घूर साहत' कह कर मज़ाक उड़ाते थे। वस्तुतः ग्रगर ग्रीर से सीचा जाय तो गाँव की ऋाज की परिस्थिति में घूर हटा भी दिया जाय तो सफ़ाई श्रीर स्वास्थ्य की दृष्टि से विशेष फायदा नहीं होने वाला है। कारण यह है कि आज देहातों में प्रायः सभी परिवार अपने जानवरों को ग्रपने घर के साथ ही रखते हैं। वे उन्हें जिस घर मे रखते हैं उसका फ़र्स कच्चा होता है। उस पर लोग राख-पात श्रादि भी डाले रखते हैं। यह राख-पात और साथ ही उसके नीचे की झमीन काकी श्रमें तक सड़ती रहती है। उसमें मक्खी, मच्छड़, कीड़े श्रादि खूब पैदा होते रहते हैं। ये जगहें खाद के घूर से कम गन्दी नहीं होतीं। खाद का खड्डा फिर भी वाहर होने से उस पर धूप, रोशनी श्रीर हवा पहुँचती रहती है। उसके उपरान्त उस पर कभी कभी पोड़ी ४५६ · समग्र ग्राम-सेवा की ऋोर मिट्टी उलवाकर सफाई रखने की ब्यवस्था भी झासानी से की जा सकती

हैं। लेकिन घरों से मवेशियों को तुम कैसे हटात्रोगे । उनके लिए पक्का फ़र्श कहाँ से लाझोने ? ऐसे मवेशियों के घरों मे हवा रोशनी तो पहुँचती ही नहीं, इससे घर भर की हवा जो दूपित होती है उसका क्या उपाय है । वास्तव में मवेशियों को घरों के ग्रान्दर ऐसी हालत में रखने से स्वास्थ्य की दृष्टि से जो दृष्टि होती है, घर के पास वाहर खुले में स्थित घूर द्वारा होने वाली हानि उसका शतांश भी न होगी। हाँ, ऊपर से देखने से बेशक घूर ही गाँव में सब से गन्दी चीज़ मालूम होते हैं। अतः हम गाँव में धुसते ही इम गन्दगी को दूर करने के लिए इल्ला तो मचाते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते हैं कि मवेशियों को . घरों के ग्रान्दर कायम रहने देकर घूर हटाने के कार्यक्रम का कोई ग्रार्थ ही नहीं । बल्कि व्यर्थ के लिए लोगों की परीशानी बढ़ाने का प्रस्ताय करना है। ब्राज ब्रगर घूर को दूर रखते हैं तो एक बार गोवर डो-कर उतनी दूर ले जाना होगा; फिर वहाँ से दूर दूर खेतों में ले जाना पड़ेगा। फिर दर जंगल में उनके खाद की रखवाली भी ठीक से नहीं हो पाती है। अगर हम सफ़ाई के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की उठाना चाहते हैं तो हमें इसे गोपालन के आर्थिक कार्यक्रम के साथ ही लेना होगा श्रीर वह कार्यक्रम हम तभी शुरू कर सकते हैं जब छोटे-छोटे उद्योगों के द्वारा गाँव के लोगों में आत्मविश्वास और सहयोग की मावना पैदा होगी। साबुन के उद्योग के द्वारा सफाई का काम करने की चेष्टा ग्रीर प्रयोग का विवरण लिख ही चुका हूं। इसी तरह शिज्ञा के द्वारा अनुष्ठान उत्सवादि के साथ किस तरह सफ़ाई की मायना का कमशः विकास किया जा सकता है, उसका ज़िक भी मेने यथा स्थान किया है। इस प्रकार गाँव में भिन्न-भिन्न उन्हों शीर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ जनता में रुचि तथा दक्षिण का उचित परिवर्तन होने पर ही सफाई की प्रत्यन्त योजन बनाई जा सकती है।

स्वास्थ्य के लिए कोई अलग ख़ास योजना बनाना कठिन है। बस्तुतः ग्रभाव दुर होने पर श्रीर ब्राहारादि के परिमाण का ज्ञान होने पर स्वास्थ्य का सुधार श्रपने श्राप हो जाता है। बहुत सी बीमारियां गरीबी का नतीजा है और कुछ रोग गन्दगी के कारण होते हैं। फिर मी हमें स्वास्थ्य-सधार का कार्यक्रम तो चलाना ही है। कम से कम वीमारियों का इलाज करना, दवादारू की व्यवस्था करना, सेवा का एक गुख्य थ्रंग रहता है। एक पड़ोसी के नाते उनके सुख-दुःख में शामिल होना, उनकी तात्कालिक तकलीकों को दूर करने की चेश करना इमारा सहज कर्तव्य हो जाता है। दिल की स्वासाविक प्रेरणा ही हमें गांव में दबा का इन्तलाम करने की खोर भुकाती है। लेकिन इमारे पास जितने साधन हैं उनके अनुसार तथा हमारे अन्तिम ध्येय की दृष्टि से श्रीपधालय का कार्यक्रम विशेष लानदायक नहीं होता। मैं जानता हूं कि बहुत से मित्र सुफसे इस विषय में सहमत नहीं हो सर्वेगे। मैंने २० साल पहले श्री रामकृष्ण मिशन के कालिका महा-राज की प्रेरणा से प्राम-सेवा की नीयत से किस प्रकार खुद होमियों-पैयी का काम सीलना शुरू किया था और उसी इलाज के सिलसिले में श्रकवरपुर गया या, उसकी कहानी विस्तार से लिख चुका हूँ। दस गल बाद मेंने फिर रशीयां में दवा बांटने के काम से ही प्राम-सेवा गुरू की थी। इस प्रकार मैं खुद श्राम-सेवा में श्रीपद्यालय का बहुत वड़ा स्थान रखता था। वापू जी वार-वार श्रौपधालय के विरोध में लिखा करते थे, उससे मैं सहमत नहीं हो सका या लेकिन अनुभव से मैंने देखा कि इमारे लिए इस प्रकार की चेष्टा वेकार है। ब्याज देहाती जनता का स्वास्थ्य इतना गिरा हुआ है कि दवा देकर कहाँ तक पार लग सकता है। हमारे पास इतने साधन कहाँ हैं। मैं रणीवां में जब देवा देता थातो सुबह ६ बजे से ११ बजे तक भीड़ साफ नहीं कर पाताथा। फिर इलाज के लिए लोगों के घर जाना पड़ता था। इस प्रकार ग्रागर ग्रीपधालय का काम करने लगे तो सारा समय उसके

प्राम-सेवा की विधि 314

सच ई कि हमारे काम के लायक इस विषय पर साहित्य नहीं है। फिर भी खोज करने से इमें काफ़ी मताला मिल सकता है। गाव वालों से भी वहत वार्ते सीखी जा सकती हैं। तलसी, नीम, बेल के पत्ते

श्रादि महीपधि का काम करते हैं। इन दवाश्रों के सम्बन्ध में में जो पीड़ा अनुभव कर सकता था उसने मेरा विश्वास हो गया है कि इस दिशा में ग्राम-सेवक के सामने खोज के लिए विस्तत चेत्र पड़ा है। इस काम के लिए योग्य वैद्यों से भी मदद मिल सकती है। गांव में

किसी को तकलीफ हो तो सेवकों को खपने ज्ञान के खाधार पर उसे बनादेनाचाहिए कि वह क्याकरे। मैंने देखा है कि छाम तौर से गाँव के लोग मामूली बुख़ार, खासी, पेट दर्द, पेचिश, चोट ग्रादि छोटी-मोटी वीमारियों का ही इलाज कराने हमारे पास आते हैं।

इनके लिए उपयुक्त दबाइयां काफी हैं। श्रमर कभी किसी को कठिन पीड़ा हो जाय तो शुरू में देहाती दबा देकर किसी बैदा के पास भेजा जा सकता है। इस तरी के से सेवक केवल रोगी की सेवाडी नहीं करेंगे बल्कि उनको रोग के इलाज का साधारण ज्ञान भी दे सकेंगे।

देहाती दवाइयों की खोज करफे एक पुस्तिका वनवाने की मैंने जी चेष्टाकी थी उसके सम्बन्ध में पहले बता चुका हूँ। इस किस्म की खोज की कोई योजना बनाई जाय तो अच्छा है जिसमे हम इलाज के माथ-साथ इलाज का साधारण ज्ञान देकर जनता को स्वावलम्बन की श्रोर वढा सर्केंगे। इमारे वैद्यानिक मित्र मेरी इस सम्मति में घव-

ड़ार्येंगे। कहेंगे-"स्या जहालत की बात करते हो।" उनते मेरा नम्र निवेदन है कि देहात की श्राज की स्थिति को वे देखें और उसी हिसाब से बात करें। श्राखिर विज्ञान है क्या बस्तु । किसी चीज का , विरोप जान ही तो विज्ञान है। मेरे-जैसा मामूली सेवक ग्रगर जनता को साधारण ज्ञान देने की चेष्टा कर के विशेष ज्ञान का चेत्र वैज्ञानिक

मित्रों के लिए छोड़ दें तो क्या हानि होगी ! ब्रौर मेरी चुद्र बुडि से ऐसा लगता है कि परिस्थिति का विश्लेषण करके उसी के आधार

पर समस्याओं के समाधान की चेष्टा वैज्ञानिक चेष्टा है। अगर इस परिभाषा से तुम लोगों को संतोष न हो तो में मजबूर हूँ। में तो अनुः

भव के आचार पर ही बात करूँगा।

४६०

श्रभी भैने कहा कि कुछ साल काम करने के बाद बव श्राम-समितियां योग्य तथा साधन-सम्पन्न हो जायँगी तो श्रीपथालय की योजना उन्हों के द्वारा कार्यान्तित की जा सकती है। उस स्मन्य समितियाँ किसी श्रन्थ्ये थैय या हकीम को व्यक्तिगत रूप से कुछ श्रामों के बीच स्थापित करें तो भी काम चल सकता है। उनको मदद करते समय कुछ शर्वे भी रखी जा सकती हैं।

कृषि श्रीर बागवानी-क्रम के श्रनुसार कृषि श्रीर बागवानी का स्थान चौथा है। इससे तुम्हें कुछ ब्रारचर्य होता होगा। ब्रारचर्य होने की वात भी है। भारत कृषि-प्रधान देश है। कृषि ही यहाँ का उद्योग है। गाँव की खाबादी के ६० प्रतिशत लोग इसी उद्योग के भरोसे जीवन धारण करते हैं। ऋतः सबसे पहले हमें कृषि-सुधार का काम करना चाहिए, ऐसा ख्याल करना स्वामाविक है। ज़मीन की पैदावार वड़े ब्रौर खेती के तरीके में सुधार हो, यह सभी का ब्रामीष्ट है। लेकिन यह कार्यक्रम इतना व्यापक है और इसके लिए इतने साधन चाहिएँ कि यह काम हमारी शक्ति से बाहर है। संयोजित रूप से खेती-सुधार का काम तो राष्ट्रीय सरकार के द्वारा ही हो सकता है। श्राज की सरकार को इस काम में न श्रधिक दिलचल्पी है श्रीर न वह श्रिथिक कुछ करने को तैयार ही है। अगर वह कुछ प्रयोग करती भी है तो उसकी दाएे ग्रापने मुल्क के उद्योग के लिए सस्ता कच्चा माल प्राप्त करने की ख्रोर ही रहती है। सरकारी कृषि विभाग का जहाँ तक जनता से सम्बन्ध है वह श्रफसरी उँग की ऋोर ही ऋधिक रहता है।. श्रफसर लोग जनता के सामने तरह-तरह के खेती सुधार के कार्मी का प्रचार ग्रवश्य करते हैं। लेकिन उनपर ग्रगर गंभीर विचार किया जाय तो उनसे पैदाबार उतनी नहीं बढ़ती जितना खर्च बढ़ता

है। हमारे किसानों का खेती-सम्बन्धी द्वान किसी से कम नहीं है। विदेशी विशेषच लीग भी जब यहाँ की खेली का तरीका देखते हैं तो कहत हैं कि यहाँ का किसान द्वातियाँ के किसी भी किसान का मकावला कर सकता है। सरकारी खेती कमीशन की रिपोर्ट में भी इस बात की ताईद की गई है। लेकिन वह बेचारा चाहे भी तो कर ही क्या सकता है १ न खाद, न पानी ग्रीर न उसके पास पर्याप्त जमीन। उन्नत खेती के प्रयम उपादान हैं प्रचुर पानी, खाद श्रौर विस्तृत मृखंड का चक, जिसमें हिसाव से फसलों का उचित बेँटवारा किया जा सके, इल यैल का किफायत से इस्तेमाल हो सके और खाइ पानी पटने की व्यवस्था ठीक हो सके। इस प्रकार व्यवस्था तभी हो सकती है जब सरकार जनता की हो श्रीर खेदी सम्मिलित हो । सम्मिलित खेती भी तो जनता की सहयोग-वृत्ति पर ही निर्मर करती है। ग्रातः खेती-सधार की योजना बनाने से पश्ले व्यापक रूप से ग्रामीण उद्योग धन्छो का रांघटन तथा शिद्धा का प्रधार हो जाना चाहिए। मैंने उद्योग को भी सहयोग के सिद्धान्त पर ही चलाने की सलाह दी है। सहयोग के मिटान्त पर जलांग का व्यापक प्रसार होने से जनता हैं व्यवस्था शक्ति तथा सहयोग-वृत्ति पैदा होगी । साथ ही श्रार्थिक उन्नति से साधनी की उन्मति करने की शक्ति मास होगी । इस मकार उद्योग और शिका-योजना की सफलता से सम्मिलत खेती का श्राधार स्थापित किया जा सकता है और तभी उन्नत खेती की कोई स्थायी योजना वन सकती है। जनता में इतना संघटन होने पर वह सरकार से साधन भी प्राप्त कर सकती है।

मेरे कहने का मतलन यह नहीं है कि अपनी शंक्या की चोर से आमोरामान की जो यांकना ननाई जाय उसमें खेती का कोई स्थान ही न हो। आज की परिस्थिति और हाधनों से वो कुछ भी सुधार हो एकता हो उस पर ध्यान देना आवश्यक तो है हो। बीज का सुधार, पानी का प्रवस्त, वैसी की नस्त की उन्सति, आदि छोटी-छोटी ब्राइस्ट तो की ही जा सकती है। ऐसी छोटी योजनाओं का सहयोग के रिटान्त पर चलवाने की चेष्टा करके भविष्य की सिम्मलित खेती का ब्राधार तैयार किया जा सकता है। जिससे भविष्य में परिस्पिति श्रुतकुल होने पर हमारा काम सरल हो सेके। अपनी स्थिति के श्रुत्तार हम जो योजना चनायें वह कुळू इस प्रकार की हो सकती हैं— (1) बीज् योदाम का संबटन—चर्ले का काम करने के साथ-साथ

योजनार्थ्यो-द्वारा कम से कम जनता की दृष्टि खेती-सुधार की श्रोर

गौवों में चर्खा-समितियां कायम करने की सलाह में पहले ही दे चुका हूं । ये ही चर्ला सम्मितियाँ भविष्य में प्राम-समितियों का रूप ले लेंगी, यह भी कह चुका हूँ। इन्हीं समितियो द्वारा अगर एक छोटे बीज गोदाम का संघटन किया जाय तो क्रमशः समिति के सदस्यों के स्रलाया दुसरे भी इसी के वहाने हमारे संघटन में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक सदस्य से फसल में ५ सेर ब्रानाज किस्त के रूप में जमा करके एक बीज गोदाम-समिति कायम की जा सकती है। यह रकम इतनी थोड़ी है कि गांव का करीव प्रत्येक किसान इसमें शामिल हो सकता है। बीज की समस्या उनके सामने ऐसे प्रत्यन्त रूप में मीजूद रहती है कि इतना देने के लिए उन्हें राजी करना कठिन नहां होगा। यह सच है कि शुरू में सब लोग ऐसे गोदाम के महत्व को नहीं समर्भेंगे श्रीर हमारे कार्यकर्ता का लिहाज करके किस्त का श्रनाज उसी तरह दे देंगे जिस तरह लोग पाठशाला आदि के लिए फ़सल के दिन श्रनाज का दान देते हैं। लेकिन क्रमशः जब उन्हीं के हार्यों से गोदाम के ग्राकार में वृद्धि होती जायगी ग्रीर उसकी व्यवस्था में उन्हें प्रत्यन भाग लेना पड़ेगा तो वे इसमें ग्राधिक दिलचल्पी लेंगे। साथ ही उनमें ब्यवस्था शक्तिका विकास तथा सहयोगका ऋम्यास होता रहेगा। मेरी प्रस्तावित योजना गायं के बीज के अभाव की पूर्ति की दृष्टि से

तो विशेष मदद नहीं कर सबेगी लेकिन शिज्ञा ख्रीर संघटन की दृष्टि से

इतका महत्व बहुत है। इसी किस्म के होटे-होटे कार्यक्रमों से ही तो गांव की अनता में संघटन शक्ति का विकास होगा। ब्रागिक इटिसे भी ५—१० शक्त में यही बीज गोदाम बढ़कर किछानों के बीज की समस्या हुक करने में काजी गटद कर सकता है।

इस रिलसिले में तुम्हें पहले की बात बताना ठीक समकता है। पैज़ाबाद में जब सरकारी महकमे के द्वारा बीज गोदामों की देख-भाल करताथाती मुक्ते जो अनुभव हुआ, या उसके सम्बन्ध में मैं लिख चुका हूँ। तुम्हें बाद होगा, महकमा के गोदाम के द्वारा समस्या इल करने की चेश कितनी कठिन है। मैंने लिखा मा कि वहाँ जो उन्नत बीज दिया जाता था बह परिस्थिति के अनुकृत किसी निश्चित योजना वे अनुसार नहीं होता या। जैसा कि मैंने अभी लिखा है कि आज की सरकार जो कुछ करती है वह प्रदर्शन मात्र है। वहाँ के कार्यकर्ता श्रपनी श्रफसराना धाक कायम रखने केफेर में किसानों से कुछ सीखना तो दर की बात उनसे मिलकर उनकी श्रमली पर्शिस्पति श्रीर समस्यात्रों का भी अध्ययन नहीं करना चाहते। वे गाव के वायुमहल से अलग रहकर अपनी प्रयोगशाला में आदर्श स्पिति में ही प्रयोग करते हैं ख्रीर इस प्रयोग में विदेशी तरीका ख्रीर विदेशी नरलों को काम में लाते हैं। उनके सामने पैदाबार और बाज़ार की दृष्टि ही श्रिधिक रहती है। ग्राम-स्वावलम्बन ब्या स्ताद्य गुण का हिसाद वे नहीं करते हैं और न वे हमारे किसानों के खाद-पानी के साधन का ही ख्याल रखते हैं। ग्रात: सरकारी बीज-गोदामों में चाहे जैसे भी काम होता हो पर जो भी काम हमारी संस्था के निर्देशानुसार हो वह हमारे देहात की परिस्थिति के अनुसार ही हाँ। सरकारी महकमे के विशेपजों से इम जरूर मदद लेंगे; उनसे हम परामर्श तो करेंगे लेकिन हमें किसी किस्म के बीज के प्रचार करने के पहले इस बात का प्यान रखना होगा कि वह बीज उत गांव की जमीन के लिए अनुकृत है या नहीं। केवल अनुकृल होने से ही काम नहीं चलेगा। यह देखना होगा कि

· समग्र ग्राम-सेवा की श्रोर

सामान है या नहीं। मैं जब देहातों में जाता था और उन्नत बीजों के नतीजे की वाबत इश्न करता था तो प्राय: यही जवाब मिलता था कि है तो बीज ग्रच्छा, पैदाबार भी ज्यादा है लेकिन माई जी २-३ साल के बाद वैसी पैदाबार नहीं होती है। मालूम होता है कि ज़मीन की ताकत कुल खींच लेता है; इत्यादि । यह रिपोर्ट केवल देहात के किसान ही देते हैं, ऐसा नहीं बर्टिक सरकारी विशेषत्र भी इसे कुबूल करते हैं। इसके लिए वे कहते हैं— "खाद पानी बढाग्रो।" भला वता हो तो सही कि खाद पानी लावें कहाँ से ? यह तो वही बात हुई कि देशत में इलाज करने के लिए पहुँच कर डाक्टर साहय जैसे कहु ब्राते हैं, "फलों का रस पिला क्रो !" मैं फैज़ाबाद में जब श्राम-सेविका शिक्षा शिविर चला रहा था तो सेविकाओं के बच्चों के लिए एक शिशु-विहार खोला था । तुम्हें बाद होगा कि उस शिशु-विहार के सामान के लिए हैल्य ब्रक्तसर, लेडी हैल्थ विजिटर से परामर्श करने पर वे किस तरह भातान्त्रों को रोग-कीटाग्रु-नाशक द्रव साबुन (antisepho liquid soap) इस्तेमाल करने की सलाह देने को कह रही थीं। "साद-पानी बढ़ाश्रो" वाली राय भी कुछ उसी प्रकार मालूम होती है। बीज की स्थानीय चेत्र में अनुकूलता, किसानों के साधनों की प्राप्ति श्रीर उसके साथ श्रनाज के लाद्य गुर्णों का ख्याल हमारे कार्यकर्ताश्री को श्रधिक करना चाहिए। हमेशा घ्यान रहे कि हमारा प्रधान लहा "पेट भरना है," पेट काट कर "ब्रन्तर्राष्ट्रीय बालार" देखना नहीं। इस विषय में स्थानीय किस्म के बीजों की छॅटनी करने का प्रयोग जो कुछ मैं कर सका था उसकी सूचना तुम्हें दे चुका हूं। श्रपने निजी श्रनुभव से कह सकता हूं कि गाँव में बहुत से स्थानीय किस्म के श्रनाज पैदाबार की दृष्टि से श्रच्छे, खाने में श्रधिक पृष्टिकर श्रीर स्था-नीय भूमि के अनुकृत मिलते हैं। ऐसी फ़स्ल सदियों से स्थानीय

४६४ श्रमुक प्रकार का बीज जुमीन की उर्बरता कितनी समाप्त करता है श्रौर खर्च हुई उर्दरता की पूर्ति के लिए हमारे किसानों के पास काफी (परिस्थिति) में पेदा होने के कारण बत्तीन की कम खुराक लेकर भी अपनी पुष्टि प्राप्त करने की आदी हो गई है। लेकिन आमदीर से किसानों की अनिस्रता और सरकारी विशेषतों की उदावीनता तथा उपेत्ता के कारण आब उनकी कद नहीं है और क्रमशः वे घटिया किसा के कारण आब उनकी कद नहीं है और क्रमशः वे घटिया किसा के अतान से मिलित होकर घटिया हो नाते हैं। मैंने देखा है में पेते प्रतानी अनाता का जान मौन के बहुत से अवीग लेकिहारों की ऐसे स्थानीय अन्ते का जान मौन के बहुत से अवीग लेकिहारों की है। से पेते जानकार लोगों ने तथा दूबरे सरकारी और वीर सरकारी विशेषतों ने परामर्श करके शुरू में ऐसे स्थानीय अन्त्रे और वीर सरकारी विशेषतों ने परामर्श करके शुरू में ऐसे स्थानीय अन्त्रे और शुरू किसा के बीगों की लुटनी करने से योजना बनाने के लिए आमसियों को आस्वाहत देना नाहिए। इससे एक साथ दो लाम होंगे एक प्रतान के आस्वाहत की सामवाही के साथ के अपने के अन्ति से नी से उसति सी गति अधिक होगी और दूबरे इर प्रकार की समलता से आमवाही—इस आर आदों वड़कर प्रयोग करने को स्थानवतः भेरित होकर पैशानिक सोन के लिए आधार तैयार करेंगे।

बीज गोदामों के संघटन के लिए जहां मैं सरकारी महक्रमों के तर्जनसंकों से प्रावधन करना जरूरी एममना हूँ वहाँ स्थानीय महाकार्ने के प्रति हमारा क्या करता जरूरी एममना हूँ वहाँ स्थानीय महाआवर्षक है। यह तो हुन्हें मालूम ही है कि आवक्त हम ऐसी
चली हुई है कि वार्यजनिक काम करने के लिए जो भी बुवक मेदान
में उत्तरता है यह राजनीनिक, वामाजिक तथा आर्थिक खुराइयों की
अप एमालीचना करने लगता है। यह जपर-जपर से उन सुराइयों का
कारण कुछ निकाल कर उनके पीछे डंडा लेकर पड़ जाता है। उसे
आगे-पीछे देखने की जरूरत ही नहीं है। समाज पर या जिनके हित
के लिए हम इतना तृकान करते हैं उन्हीं पर हमारे वरीको का क्या
अतुमान, यहां प्रवास नहीं करते हैं। हो सकता है कि यो
के सम्बन्ध में उनका निदान सही हो कि हम स्थान प्रवास हाजा, गलत

उपशम न होकर रोग की बृद्धि भी ही सकती है। फोड़ा कितना भी सड़ा हो लेकिन डाक्टर उस पर छुरी चलाने से पहले दिल की धड़कन की परीचा अवश्य कर लेता है। जिससे कहीं ऐसान हो कि चीर-फाड़ से मबाद तो साफ हो जाय लेकिन ग्रस्त की उग्रता से रोगी के दिल की घड़कन ही बन्द हो जाय। ऐसी पारेस्थिति में डाक्टरों की मरहम-पट्टी ब्रादि दूसरी किस्म के इलाज सोचने पड़ते हैं, बाहे उस इलाज में जरूरत से अधिक समय क्यों न लगे। ठीक उसी प्रकार प्राम-सुधार कार्य में हमको सावधानी से आगे बढना होगा। हमारे एक-एक कदम की प्रतिक्रिया समाज में क्या होगी, हम जो बात करते हैं उसको सहने के लिए उनके पास कितनी शक्ति है, हमारी वार सुन कर उनमे समकते की कितनी शिक्षा है, एक गलत चीत के स्थान पर सही चीज़ देने के लिए हमारी शक्ति कितनी है, इत्यादि वातों का विचार करके ही हमें आगे वढ़ना होगा। मैंने जिस परि-माए के बीज गोदामों का प्रस्ताव किया है वे गांव के ग्रमाव रूपी समुद्र में एक बूंद पानी के भी बरावर नहीं हैं। लेकिन हमारे सेवक इसी को थेन्द्र कर के गांव के बीज के मीजूदा कारबार के खिलाफ फंडा खड़ा कर सकते हैं। ब्रतः हमें इस बात की सावधानी रखनी होगी कि आज जो महाजन बीज का लेन-देन करते हैं वे हमारे काम को सन्देह की दृष्टि से न देखने लग जायें। यह सच है कि हमें उनके डंग परनद नहीं हैं। गाँव के लिए ने हानिकारक भी हैं। सीधे सादें गरीव किसानों की मजबूरी का वे बेजा फायदा उठाते हैं। लेकिन श्राज प्रामीए श्राधिक स्पिति में उनका जो स्थान है, वह ती है ही। श्रगर श्रारम्भ से ही ये लोग हमारी चेप्टाओं को सन्देह की दृष्टि से देखने लगें तो हम ग्राभ उनका कुछ युंबार.करने के पहले ही श्रपने काम को ग्रासफल बना शालेंगे। ग्रात: इमको उनसे मिलकर उनको यह महर्म करा देना होगा कि हमारा कार्यक्रम उनके लिए प्रायदे का धी है और उनका ज़माने को देखते हुए अपना ढंग वदलने में ही प्रापदा

है। वहाँ तक संभंग हो, बीज के प्रकार की उन्मति उनके द्वारा भी की जाय। उनके स्वाक को सुधारने में हमको शक्ति भर कोशिय करनी चाहिए। ग्रगर हम उनके नीज का स्वाक ही कुछ गुधार सके तो खेती की उन्मति हो जायती।

सिचाई - लेती के मुधार का मुख्य, साधन खाद व पानी है। इमारे देश में जितनी खेती होती है उसकी २० प्रतिशत खेती को किसी कदर सिचाई से पानी मिलता है। ग्रेगर उस भूमि को जोता जाय जो खेती लायक है लेकिन श्रभी काम में नहीं श्रा पाती है तो यह अनुपात बहत कम हो जायगा श्रवः पानी की सुलभता के लिए जो कुछ भी किया जाय, यह थोड़ा है। लेकिन हम स्त्रमी अपनी संस्थाओं के द्वारा किस तरह शामनधार योजना बना सकते हैं उसका विचार कर रहे हैं। पानी की व्यवस्था क काम इतना व्यापक है कि विना सरकारी मदद श्रीर श्राम-सहयोग-वृत्ति के प्रसार के इस समस्या का रल सम्भव नहीं है। फिर भी हम ग्रापनी प्रारम्भिक ग्रामसमितियो के दारा इस दिशा में थोड़ी चेटा तो कर ही सकते हैं। मेरे ख्याल से रे-४ साल में उद्योगादि का संघटन हो जाने से ग्रामसमितियों के दृष्टिकोण तथा उनकी आर्थिक स्थिति का इतना विकास हो जायगा कि जगह-जगह उन्नत कुत्रों के निर्माण-द्वारा सिंचाई की योजना की जा सफेनी। इसके अलावा भट्टे का कार्यक्रम चलाकर तालावो का का पुनस्दार तो कर ही सकते हैं। मट्टे का कार्यक्रम गांव के लिए कितना लाभदायक हो सकता है श्रीर उसके द्वारा हम किस तरह तालावों का पुनकदार करके सिचाई का तथा मछली का प्रबंध कर सकते हैं, इसकी सूचना में तुम्हें दे ही चुका है। वस्तुतः तालाबों के द्वारा सिचाई की समस्या इस करने की काफी गुंजाइश है। आज भी मदास पात की सिंचाई ग्राधिकतर तालावों से ही होती है। रायल एपीकलचरल कमीशन की रिपोर्ट तो बताती है कि हिन्दुस्तान में जितना पानी वरसता है उसका ३५ °/ू वहकर समुद्र में चला

जाता है। इस पानी को इक्ट्रा करके सिंचाई का प्रश्न हल किया जा सकता है। फिर मट्टों का निर्माण तथा उनके द्वारा वालावों का जीखाँद्वार का काम हमार सन्धान के अन्तरांत है। अतः हम जो योजना बनायें उसमें उच्छ दो अकार का प्रयोग अवरूप शामिल रहे। इसे अपनी संस्थाओं द्वारा नहर को बात तोचना ही व्यर्थ है। प्रथमतः नहां कुवीं चन सकता है नहर के में खिलाफ हैं। इसका कारण भी मैं द्वामको बिस्तारणूर्य के लिल चुका हूँ। दूसरी बात यह है कि नहर की कोई भी योजना सरकार के निना नहीं हो सकती है। अतः अपनी राष्ट्रीय सरकार होने पर आम-चुधार योजना कैसी हो, इसका विचार करूँगा तब इस पर अपनी राय और बिस्तार के अनेते की चेहा करूँगा। फिल-हाल उसे क्षोड़ देना हो तोक होगा।

खाद--मिचाई के बाद खेती की उन्नति के लिए खाद महत्व की चीज़ है। ग्रातः ग्राव थोड़ी देर हम इस पर विचार करें कि 'ग्रापने साधनों से इस दिशा में क्या-क्या कर सकते हैं। मैंने ग्रापनी योजना में पहले उद्योग का काम रक्ला है। उन्हीं उद्योगों के साथ खाद की उत्पत्ति भी की जा सकती है। जहाँ कहीं भी चमड़ा पकाने का उद्योग जारी किया जाय उसके साथ हट्डी की खाद बनाने का काम जारी करना चाहिए। इसके जारी करने में सामाजिक प्रथा के कारण कठिनाई विशेष न होगी। थोड़ी संस्कारगत कठिनाई तो हमारे व्या-पक रूप से कार्यक्रम शुरू करने के साथ ही खतम हो जाती है। फिर हम उच्च वर्ष के लोगों को कुछ अभी से इट्डी छुने को नहीं कर रहे हैं। उद्योगों के विकास के साय-साथ उस प्रकार के संस्कार में अपने आप ही परिवर्तन हो जायगा । तुम,जब रखीवां गई थीं तो देखा ही होगा कि किस तरह स्थानीय उच्च वर्ण के युवकों ने चर्मालय में काम करना शुरू कर दिया था श्रीर इस कारण उन्हें समाज में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता था। उसके लिए मुफे कुछ लास समाज सुधार का श्रलग कार्यक्रम नहीं चलाना पड़ा

था। बल्कि श्रमर में श्रलग से इस प्रकार का काम चलाता तो उक्त परिवर्तन नहीं हो पावा श्रौर श्रसर उलटा ही होता । श्राज भी देहातों में एक श्रेणी के लोग इहडी बीन कर एकत्र करते हैं श्रीर उसे व्या-पारियों के हाथ बेच आते हैं। ऐसे व्यापारी तमाम हटडियों का देर विदेशों को भेज दिया करते हैं। मेरा प्रस्ताव केवल यह है कि गाँव-गौँव उन्हें एकत्र कराकर उनकी खाद बनवाई जाय। यह खाद वडी ग्रासानी के साथ वन जाती है। बोड़े पत्तों ग्रादि से श्राम लगा देने में हड़िड़याँ टुटने लायक हो जानी हैं। इसके लिए पत्तें भी छाधिक नहीं चाहिएँ। इडडी के छेर के नीचे और ऊपर तीन तीन इंच पत्ते से काम चलाया जा सकता है। फिर देकी से या चूना सानने के पत्यर के बेलन से चर कर लिया जा सकता है। इसके लिए कई तरीके हैं लेकिन पत्रों में हम किस प्रकार की योजना बना सकते हैं, सिर्फ उसी पर विचार कर रहे हैं। श्रतः कुछ लोगों के तरीके लिख कर पत्रों का आकार बढाना ठीक न होगा। हहडी के अलावा दसरी प्रकार की खाद भी बनाने की योजना ज्यासाती से बन सकती है। गाँव में इधर उधर काफो जंगल, खर-पत्ते ग्रादि चीजें पड़ी रहती हैं। अगर स्थानीय समिति को प्रोत्साहन दिया जाय और युवकों को संघटित किया जा सके तो उनको बटोर कर कम्पोस्ट (compost) खाद बनाने का सिल्सिला जारी किया जा सकता है। मैने देखा है कि इस तरीके से बिना साधन के ही काफी खाद बढाई जा सकती है। इससे दूसरा फायदा यह होगा कि गाव की सफ़ाई ब्राप में ब्राप हो जावर्गा । श्रधिक कार्यक्रम के फलस्यरूप सदाई हो जाने का यह भी एक उदाहरण है जिसका पहिले मैने जिक नहीं किया था। नाय-दान साफ करके उसका कीचड़ किस तरह से लाद बढ़ाने के काम श्रा सकता है, यह फैजाबाद के श्राम-मुधार के प्रयोगों का विवरण लिखते समय लिख ही चुका हूं। इस प्रकार उद्योग के साथ और अलग से भी थोड़ी चेप्टाकी जाय तो कुछ खाद की इदि तो इम ग्राम-सेवा की.विधि

बगह लाभदायक खाद के रूप में परिवर्तित किया जा सके।"

लेकिन इस कार्यक्रम को जल्दी गुरू नहीं कर सकते हैं। लोम अपने संस्कारी तथा खादनी से मजदूर रहते हैं। अतः सपटन ही दिशा में काजी प्रमात होने पर ही दरें आरमः किया जा सकता है। कार छुट के ही हम लाधारण कर ने प्रचार करते रहे और कार्यकर्त होता अपनी आदत में परिवर्तन कर सके तो क्रमणः हम दिशा में निर्चन कार्यक्रम भी बनाया जा सकता है। इसमें खुळु विशेष पंजी आदि का साध्य तो चाहिंगे नहीं, केवल संस्कार को परिवर्तित करते आदत उल्लामों की बात है। इस सिलसिल में एक खरसक भी बात वादों ने चाहिंगे कहीं केवल संस्कार को परिवर्तित करते आदत उल्लामों की बात है। इस सिलसिल में एक खरसक भी बात वादों ने चाद हो है। एक बार अपना बास्तियक दित समक आये और परम्परा तथा कि ही किया को अपने वादों के करने लगते हैं। अतः इस दिशा में हमारे काम करने के लिए विस्तृत चेंत्र पहार है। उत्तर इस रिशा में हमारे काम करने के लिए विस्तृत चेंत्र पहार है। उत्तर इस रिशा में हमारे काम करने के लिए विस्तृत चेंत्र पहार के आनवर ही है और इमेशा रहेंगे। इस बाह का मुख्य ज़रिया देहात के आनवर ही है और इमेशा रहेंगे। इस बाहे जितनी रामायिक खाद नैवार कर सांवर ही है जीर इसेशा रहेंगे।

दिशा में हमारे काम करने के लिए चिस्तुत चेन पड़ा है।

जपर नतांचे तरीके से इस खाद की मुद्दि के लिए चुन्तु न चुन्तु
प्रयोग कर चन्नते हैं। चार का मुख्य झारेचा देहात के जानवर ही हैं
और इमेशा रहेंगे। इस चाहे जितनी राग्राविक खाद तैयार करें,
इसको खाद के लिए प्रधानतः गांवर, जानवरों का पैशाव ब्रादि का
भरोंचा करना ही पड़ेगा। अतः हमारा अधिकांश प्यान हम वरिते से
प्रात खाद की थोर ही होना चाहिए। हुचरी बात यह है कि भारत के
प्रत्येक गांव के लोग गोवर का आधिकांश हिरणा जला ही डालते हैं
और पंशाव की गोशाला के नीचे जच्च होने देते हैं। किर भी में गांव
की आज की दशा में इस दिशा में विशेष चेश चन्हों के तहा नव गोशालन का व्यापक कार्यक्रम चलाया जाय तभी इस दिशा में कुछ किया जा मक्ता है। वस भी हम ब्राध स्वापक रूप से प्रपति नर्दी हो।
भेगी। साम-सेचक नी इस वात का प्रचार फट करने समति हैं कि नहीं रह गया। तुम कहोगी—"हमारे यहां ज़मीन का पाँचयां हिस्ता तो जंगल ही है। फिर जंगल की कमी का रोना क्यों रोते हो।" लाग तीर से जब तुम मध्यप्रांत में रहती हो और अपने आस-पात अंगल ही जंगल देखती हो तब उम्हारे लिए ऐसा कहना स्वामायिक ही है। कीमन जंगल जो कुछ रह मी गया है यह भी हमारी आवादी के सार् फैला हुआ तो नहीं है। जहां आवादी है वहां जंगल नहीं और लहीं जंगल है वहीं आवादी नहीं। अगर सरकार अपनी होनी तो लि

किराया त्रादि में सह्लियत कर के कुछ ईघन ब्रावादी के पास पहुँच भी सकता था। लेकिन ब्राज तो उसकी भी कोई मुंजारश नहीं। ननीज यह होना है कि ब्राबादी के पास लकड़ी नहीं। मिलारी है ब्रीर

भापणी-द्वारा गांव के लोगों से इस प्रकार की बुद्धिहीनता का काम करने के लिए निपेध करते हैं ! लेकिन प्रचार के बोध में वे भूल जाते हैं कि क्ष्मार गांव बाले गांवर न जलावें तो ईधन कहां से लावें हैं कदियों की उदासीनता तथा जन-संख्या-द्वादि से उत्तरोत्तर खेती की बद्धि के फारच खाज गांची के खास-पास जंगलों का जोडें निग्रान से

जंगलों के पान र्रंभन सामग्री बेकार जाती है। बुख नहीं तो जंगल के पत्ते जिनने नीचे सन्ते हैं उन्हें ही गोवर के साथ मिलाकर खतर कंटी बनाई जाम को मानद के लिए कादी गोवर बच जान । लिए जाज में गोवर बच जान । लिए जाज में गोवर बच जान । लिए जाज में गोवर बच जान । लिए जाज के पास नादी बाते केंग कर भी देते हैं। लेकिन वहीं भी पत्र में देते हैं। लेकिन वहीं गोवर ने जाती ही गोवर ने जाती ही स्वार प्रदों ने क्या लाग ।

मेरे कहने का यह मतलय नहीं है कि खात की मतक्री की हशा में जानवरों के प्रिये जिनती खाद मिल रही है उनमें मुल्त भी र्राव नहीं हो करती हैं। रोनी के खौर कार्यम्म जीन भीड़ी मात्रा में खान हम कर मकते हैं उसी तरह इस दिशा में चुत्त होना तो मध्मय नहीं है। खौर यह काम झुद्ध हम मकार का हो धक्ता है:—

(१) जिन स्थान पर मवेशियों को बोधा जाता है उनके पर्छ पर

मिटी डाल दी जाय। वीच-बीच में उसे खोद निकाल कर खेतों में डालाजा सकता है।

(२) जलाने के बाद जितना गोवर खाद के लिए रक्का जाता है इससे पूर की उन्नित की जाय । प्राय: देखा गया है कि लोग पूर के लिए बहुत गहरा गहुवा खोदते हैं और वरसात का सरार पानी उन्नित की से बला जाता है। कही-कही तो गोवर को यक उन्नह दे र कर के रख देते हैं। इससे नया के पानी में गोवर का बहुन वा कीमती हिस्सा वह कर नष्ट हो जाता है। खत: गांवों में संपटन की थोड़ी प्रगति के राग-साथ प्यापक रूप से पूर-सुधार का कार्य ख़ारमा कर देना पाहिए। इसके लिए कम गहरा गड़ा बना कर चारों तरफ़ मेड़ बना देनी पाहिए। एकर उन्हें कुड़े के साथ गोवर को पोल मिला कर भर देना चाहिए छी, उत्पर से इन्ह कह देना चाहिए।

बागुवानी — मीबर तथा पेताव के उचिन इस्तेमाल की व्यवस्था तथा गीवर जलाने से रोकने का कांवकम अधिष्य के लिए जीव कर समके वागुवानी तथा हैंपन के लिए पेड़ लगाने की जीर जनता जाया गीवर जलाने से एम के लिए पेड़ लगाने की जीर जनता जाया तिलाना चाहिए। च्योंकि जिछ हर तक हैंपन की समस्या हल हो सकेगी उसी हर तक दाया भी सुलम होगी। इस कार्यक्रम को इम यहुत जल्दी गुरू कर फकते हैं। यह काम ऐसा है कि सहयोग तथा संपरन की प्रगति काजी हुए बिना ही गुरू किया जा पकता है। मैंने देशा है कि गाव में काजी ऐसे लीग मिलते हैं वो योधी मदस्य से पह लगाने के लिए तैवार हो जाते हैं। यह लगाने का संस्कार प्राचीन है। इसलिए मी लोग आसानी से मुक्त जाते हैं। जात वे उदासीन इसलिए मी लोग आसानी से मुक्त जाते हैं। जात के उदासीन इसलिए मी लोग आसानी से मुक्त जाते हैं। जीत जीतता, वीना, का जीतता, वीना, का का जीता, वीना, का का का परम्परा से मानि की तरह करते जाते हैं। जात लोगों को जब इस जोर उत्साहत किया जममा नो व्यक्ति स्वता वोगों को जब इस जोर उत्साहत किया जममा नो व्यक्ति स्वता से हो हसके लिए बहुत से लोग तैवार हो वार्येग। हैंपन जीर स्वत कर से हो इसके लिए बहुत से लोग तैवार हो वार्येग। हैंपन जीर स्वत कर से हो हम की स्वत कर से हो हम जीर से कर से हाते हम जी तर से से हम की स्वत कर से हाते हम जाने से हम की तर कर की हम जी से स्वत कर से हाते हम जी से साम की तर कर की हम जी से स्वत कर से हम जी से साम की स्वत कर से हम जी से साम की स्वत्त कर से हम जीर से साम की स्वत्त के लोगों को जब इस जोर उत्साहत की साम की स्वत्त की साम की स्वत्त की साम की स्वत्त की साम की स्वत्त की साम की साम की स्वत्त की साम की स

फल के बास्ते निम्न प्रकार के पेड़ लगाये जा सकते हैं। पेड़ के जुनाव में खास ध्यान इस बात की खोर होना चाहिए कि वे मवेशियों की

म लास प्यान इस बात को खोर होना चाहिए कि वे मबीशयों की खुराक के भी काम खार्ने। वव्ल, ढाक, खाम, जामुन, बेल, गृलर, बेर, खमरूद, वेला, महुद्या, खाँबला, खनार, कटहल, पपीता, इमली, नीवू, फालसा

वश्त, वाक, श्राम, जामून, वल, गुलर, बर, श्रमरूद, रूपती, महुत्रा, श्रोंवला, श्रनार, फटहल, पपीता, हमली, नीयू, फालशा श्रादि हतने नाम पेयल संपेद के लिए ही लिखे। वेस तो रपानीय परिस्पिति के श्रातुसार मिन्न-मिन्न प्रकार के पेड़ लगेंगे। में श्रपने सेत्र के ही श्रातुमय से बता सकता या श्रादः हतने नाम लिख दिये।

क हा अनुभव स बता सकता या खतः इतन नाम लिख विया ।

ईपन के लिए मैंने प्रधानतः वव्ल ख्रीर तक की ही राग सी है।

इसका कारण यह है कि इससे बहुत सी ख़राव ज़मीन भी कम

मं आ सकेगी ख्रीर इनकी लकड़ी ईपन के लिए अच्छी है।

वव्ल तो शार्षिक दृष्टि से भी जायदे का है। उसकी मोटी लकड़ी खेतीसम्बन्धी ख्रीज़ार धन्नी, कोल्हु का सामान ख्रादि वहुत से काम खाती

है। इसके ब्रालाया चमेड्डा पकारों में इसकी छाल मुख्यं सामग्री है। हमारे-जैसे कृषि-प्रधान देश में चमड़ा पंकाने का उद्योग किस तरह ते गौब-गौब में फैलाना इक्टरी है, उसके सम्बन्ध में ब्रायनी राव में दे ही जुका है। ब्रातः ब्रायरयकता के साथ बतूल के प्रचार से इस ब्रायरयक उद्योग के लिए भी साधन सल्ता हो जायगा।

मही प्रश्त उठ एकता है कि आज की परिस्पिति में पेड़ लगाने की जगढ़ कहीं। येत की भूख ने हो सामीण चेत्र की छारी हमीन हड़प ली है। यह एक है कि दिन-दिन हमारी आबादी धनी होती जा रहीं है और खेती की भूख बढ़ती हो जाती है। लेकिन आज

हाता चा रहा र आर रना का मूरा वक्षा हा जाता है। ताल अंतर को दशा में भी अगर देहाती की निराशा और वेहोगी को हराकर, उत्साह तथा जीवन पैदा किया जा सके तो इस काम के लिए काड़ी वेकार ज़र्मान मिल सकती है। अपने का हलावर काड़ी पनी आवारी का इलाज है यह तो हम जानती ही हो। किर भी मैंने देखा है कि देहानों में ऐसी ज़र्मीन वेकार है जहाँ पेट लग सकते हैं। जब कभी

किसी देहात की तरफ निकल जाओं तो देखोगी कि जगह-जगह काफ़ी ज़मीन वेकार पड़ी रहती है जिसे लोग जंगल कहते हैं। ग्रुरू में जब मैंने अकबरपुर के इलाकों में जाना शुरू किया था उस समय जब लोग अंगल की बात करते थे तो मैं परीशान होता था; इधर जंगल हैं ही कहाँ ? में तो जंगल का मनलव हज़ारीवाम-जैसे जगल समकताथा। बादको मालूम हुआ कि इधर के जंगल का मतलब उस परती ज़भीन से हैं जिस पर इधर उधर दस-बीस, ढाक के छोटे-मोटे पेड़ हों। इनके श्रहाबा भी बहुत सी ख़ाली ज़मीन है जिसे ऊसर कहते हैं। संयुक्तप्रान्त काफ़। घनी ग्राबादी का प्रान्त है, फिर भी नितनी समीन खेती लायक है उसकी ⊏०. ३ °/ू झमीन पर ही त्राज खेती हो रही है। बाकी ज़मीन ख़ाली पड़ी हुई है। इसके श्रलावा जो असर-वाँगड़ ज़मीन खाली पड़ी है स्त्रीर जो खेती लायक नहीं है उसमें बहुत सी ऐसी भी ज़मीन मिलेगी जिसमें कोशिश करने से महत्रा, टाक या वयूल के पेड़ लग सकते हैं। रखीवाँ आश्रम जिस विस्तृत मृमि पर बना है वह भी तो वैनी ही बेकार ज़मीन थी। किर भी तुमने देखाहोगा कि उस पर किस प्रकारका बाग लगा हुआ है। श्रतः ज़मीन तो है. चाटिए नेवल हमारे कार्यकर्ताओं की सम और ग्राम्य-समाज में उचित वातावरण । इस प्रकार पेड़ लगाने के काम में काफ़ी प्रगति हो जाने पर ही गोवर न जलाने का सफल प्रचार हो सकता है। इसलिए मैने कार्यक्रमों के कम से खेढी छीर बागवानी का काम साथ ही साथ रखा है।

गोपालन — खेती और वागवानी के ताव इमारी दृष्टि गोपालन ही थ्रोर स्वमावतः आइष्ट होर्ता है। इतना कर लेने के बाद मामी ए जनता का ध्यान भी इस थ्रोर आखानी से चला जायगा। थ्रातः श्रव गोपालन का बार्वक्रम शुरू करना आखान होगा। अब तक गृहयोग-धर्मात्वा के संघटन की प्रगति काली बड़ी हुई होगी। चर्ले के काम की ब्यवस्था का काली हिस्सा अब तक शामतियों की ज़िम्मेदारी के अर्न्टनत हुआ रहेगा अतः इस कार्य-क्रम का, आरम्भ से ही प्राम-समितियों के द्वारा, सहयोग के सिद्धान्त पर संघटन करना श्रेयस्कर होगा । वस्तुतः भारत जैसे कृषिप्रधान देश में गोपालन का काम जितना भी किया जाय वह थोड़ा है। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ "गो" शब्द पर सारे देश का दिल फड़क उठता था। गो माता की पूजा शायद इसी देश की विशेषता है। लेकिन ग्राव उसी गो माता का क्या हाल है ? हम जब देहातों में वकरी-जैसी छोटी, श्रास्थिचमांवशेष गौबों को देखते हैं तो सोचते हैं कि गो माता की पूजा करने वाले भारत की गी जाति का यही ब्राकार और प्रकार है ! ब्राज हमारी ही दशा क्या है ? कहावत है कि "ग्रमाव से स्वभाव नष्ट होता है।" इसी भारत भूमि मे एक समय ऐसायाजव यह नियम बनायाकि ग्रमुक भूत में ही वह दुही जाय, श्रीर श्रमुक ऋतु में यह दुही भी इतनी जाय जिससे बच्चों को भरपेट पीने को मिल जाये और आज उसी माता की पूजा करने वाले फूँका प्रया (कष्टदायक तरीका) का स्थान इस्तेमाल करने लग गये हैं।

अतः यह बात जरूरी है कि गोपालन के काम की बावत हम
गम्मीर रूप से विचार करें और हमें क्या और कितना करना चाहिए
और कितना कर सकते हैं, इस पर ध्यान से सोचां । जमनालाल श्री
कितना अधिक बाद आ रहे हैं। उस दिन शाम को जब मुलाकात
हुई तो कितने आग्रह से कहने समे—'धीरेन! ग्रुमसे मुक्ते कार्य
वात करनी हैं। तुम्हारे मान्त में गो सेवा का कितना काम हो सकता
है ! अच्छा हो उम मेरे यहाँ कल आ जाओ; वहीं खाना खाना और
उपर से ही रदेयान चले जाना।' वृकरे दिन सुबद उठा। खारी
विचालत के विचार्या चाहते ये कि मैं उनको आग्रनेवा। खारी
विचालत के विचार्या चाहते ये कि मैं उनको आग्रनेवा। खारी
रहा बताताँ। सेच जी के यहां जाना है, कहकर उनसे छुटी मांग
रहा था। पर उन्होंने न माना और उसी समय सब एकत्र हो गये।
जैसे-तैसे उनसे जन्दी छुटी लेकर वर्षा को रयाना हो गया। सीच गां-

जायंगे । कुछ समय था; मैं नालवाड़ी चला गया; विनोवा जी से मिल-कर स्त्राने में मुक्ते कुछ देरी हो गई। लौटकर मालुम हुस्राकि सेट जी श्रभी लौटे नहीं। मैंने देर तक प्रतीक्षा की। जब काफी देरी हो गई तो सोचा कि कहीं वर्धा श्रपने बंगले पर तो नहीं रह गये ? श्रत: र्भेंने खाना खा लिया ग्रीर बंगले पर चला गया। बंगले पर भी वे ंनहीं थे। वहां मालूम हुद्या कि कोठी पर कुछ काम से रुक गये द्यौर ४ वजे शाम को लौटेंगे। उस समय २॥ वजा था। मैंने सोचा ग्रामी समय बहुत है। इतने में मगनवाड़ी ब्राम-उद्योग-मंघ मे कुमार्राप्या साहव से कुछ काम की बार्ते कर लूँ। मगनवाड़ी गया श्रीर दक्तर में वैठकर श्रपने प्रान्त के काम की वातें करने लगा। उनको भी बहत ची वार्ते पूछनी थीं, ग्रातः कुछ समय लग गया । एकाएक खादी संडार के एक भाई ने ब्राकर खबर दी 'सेट जी का देहाना हो गया!' खबर सुनकर हम दोनों स्तम्भित रह गये। उस पर विश्वास नहीं हुआ। उस भाई को फिर बुलाया। पूछा—"तुम्हें किसने मेजा। यह खबर किसने दी रिंग उसकी बातों से बकीन हो गया । हम दोनों भागे वजाजवाड़ी की ख्रोर। पहुँच कर देखा, सब समाप्त है। वह दश्य उन्हें कैसे बताऊँ लिखकर बताना मुश्किल है; जानकी बाई का कहना-"वचा दो वापु" कितना हृदय-विदारक था। माता जी का फूट-फूट कर रोना। वापू की सान्त्वना का क्या श्रसर होता ? माता का हृदय कैसे मान सकता था र श्राखिर शबदाह के लिए लोग उन्हें उठा ले गये। सारी जनता साथ चली। मैं जा न सका। वहीं खड़ा . रहा। याद नहीं, क्या सीचने लगा। केवल इतना ही जानता हूं कि मुक्तते साथ नहीं जाया गया श्रीर में स्तम्भित होकर वहीं खड़ा रहा । याद नहीं पड़ता, कितनी देर यों खड़ा रहा। फिर घीरे-घीरे मगन-वाड़ी चला गया। वहां कोई भी नहीं था। वेतल भवेर भाई की पदी थीं। खाना खादर लेट गया। छावेले में सोचने लगा। सेट जी

सेवा ब्राथम गया। मालूम हुब्रा कि सेठ जी खाना खाने तक ब्रा

समग्र ग्राम-सेवा की श्रोर

ग्राम-उद्योग संघ तो चल निकला था। उन्होंने श्रव जीवन का श्रन्तिम कार्यक्रम गो-सेवा को वनाया था। इस योजना से भारत का सबसे श्रावश्यक ग्रौर महत्व का श्राभाव पूरा हो जाता । काम व्यापक ग्रौर कठिन था लेकिन मेठ जी की इच्छा सिक न्त्रीर मधुर व्यक्तित्व तथा साथ ही उनकी कर्म-अशलता क्या न कर सकती थी ? करीब २० ' साल पहिले उनसे परिचय हुआ था । फिर घनिष्ठता भी हुई । साथ काम किया। आश्रम बालों से वे कितना स्नेह रखते थे। मतभेदं भी होता था, कगड़ा भी होता था लेकिन श्रद्धा की कभी कभी न हुई। ऐसा ही व्यक्तित्व था उनका ! मैं श्रकेले पड़ा-पड़ा छोचता रहा। क्या बताऊँ श्रगर मगनवाड़ी न जाकर सीये वजाजवाड़ी चला जाता तो शायद मुलाकात हो जाती। श्राखिरी यक तो सामने होता । शायद गो-सेवा की कुछ बातें वे कह जाते लेकिन भविष्य कुछ दूसरा ही था। त्राखिरी वक्त की यही वात रह-रह कर याद श्राती थी-"तुमसे वहत वार्ते करनी है। तुम्हारे प्रान्त में गोसेवा का कितना काम हो सकता है।" उसके बाद थोड़े ही दिन

क्या थे, आज मालूम होता है। भारत ने किसे खाया ? कांग्रेस का एक वड़ा स्तम्भा गिर गया ग्रौर चर्ला संघ, ग्राम-उद्योग संघ का प्रास्। सेठ जी वापू के रचनात्मक कार्यक्रम की जान से। चर्छा संघ.

दिलाया। जमीन देखते ही मैंने कहा—"सेठ जी होते तो मैं इस ले 'लेता ग्रीर गोपालन का प्रयोग करता।" ग्राज रोड जी नहीं हैं लेकिन उनका गोसेवा संघ है। ग्रीर उनकी श्रधिष्ठात्री देवी जानकीयाई हैं। हमको गाँव की प्रधान श्रावर्यकता

थाहर काम कर सका था लेकिन जब जब गोपालन की बात होती है सेठ जी बाद ग्रा जाते हैं। मगहर में गोरखंदर, बस्ती के लोगों से जब मैंने ग्रपनी ग्रामोत्यान योजना के बास्ते १०० बीघा जमीन माँगी सो वर्ड के लोगों ने एक ५०० वीघा का जंगल रामनगर के पास

के नाते ग्रीर जमनालाल जी की यादगार में भी रैं

गोपालन "४७६

ब्यापक काम करना है। लेखिन ऋाज उस विषय पर में ऋषिक लिख न सर्बुगा। तवियत भी भर गई और कलम नहीं चलती है। ऋाज यहीं खतम करता हूँ। सनको नमस्कार। वच्ची को याद दिलाना। पता नहीं उसको याद है या नहीं। उसे बहुत चहुत प्यार।

## [५] गोपालन

५ मार्च, १६४४

ि पिछुले पत्र में आम हेवा के कार्यक्रमों की चर्चा करते हुए गोश-लग पर पहुँचा था। इस्ट विख्तिवर्त में सेठ जी की बात थाद आगा-स्थाभाविक ही था। उनके निर्वाख दिसक की कहानी कहकर पत्र समाह किया था। मेंने कहा था कि खेती और नागवानी के कार्यक्रमों के साथ गोपालन का काम स्वतः आ बाता है। हमारे देश में खेती का सहात काम गो जाति पर निभर्द करता है। अगर आवश्यक्त को अ अनुसार ही अपनी योजना बनाना सम्मव होता तो में सकते पहले गोपालन का ही काम लेता। अब मनुष्य की श्रुनिवादी आवश्यक्त है है और बेल उस क्षत्र को बेदा करने का साथन। अतः हमारे देश के जीवन को जड़ बेल ही है। इस्तिलए तो भी जाति

भाषीन काल में को माता कहा गया है। इसकी रचा धीर पालन गो-सेवा फेलिए भारत के सपूर्ती, ने क्या क्या त्याग नहीं

किया। इसीलिए कि वे ऋतम-रहा का उपाय गोरहा समफते थे। यहाँ धन गोपन ही से नापा जाता था। कीन

किता घनी है, जानने के लिए यह देखा जाता या कि उसके पात कितना गोधन है। दुसँधन दिराद राज्य से गोधन ही उठा लाया या। बच गोधन की इतनी मन्द्रांदा थी तो स्वमाबता गोधालन के प्रति हमारे यहाँ पर्याप च्यान या। प्राचीन मौर्यकाल में तो इसके लिए राज्य की तरफ से खाल महकमा था। उसका काम या यह देखाना भूद० भैसमय शाम-सेवा की श्रोर कि कहाँ कितने गाय-वैल हैं। उनमें लिए कितने चारागाह चाहिए, उन्हें कितनी खुराक चाहिए, किशन उसी हियाब से खुराक देता है या नहीं। यहां तक निश्चत कर दिया जाता था कि एक चराने वाले के जिम्में हितने जानवर रहेंगे। गोपालन के विशेषशों की एक जाति ही ग्रालग थी। उनका काम था कि घूम-पूमकर जहाँ श्रावहवा, चारा-

शारीर वनेगा र माता जिता अच्छे हों तो कैसे र गाव तो गरीबो की चरम सीमा पर पहुँचे हुए हैं। अगर कहीं कभी अच्छी गाय हसिकां से मिल भी जाती है तो उसे शहर के ग्वाले खरीद ले जाते हैं और वेदस्मी ने खून की आखिरी चूँद दूघ के रूप में खींच लेकर जब दूध वन्द हो जाता है तो कथाई के हाथ बेच देते हैं। और किर देशत से दूसरी गाय खरीद लाते हैं। मिलिटरी डेरी वाले भी अच्छी गाय छाँट और खरीद कर विदेशी छोड़ से मिश्रत करके उसे नच्च कर देते हैं। इसे सिश्रत करके उसे नच्च कर देते हैं। इसे पिश्रत करके उसे नच्च कर से हों हो से पिश्रत करके उसे नच्च कर से हों हो से पिश्रत करके उसे नच्च कर से हों हो के स्ववाद हो आहे के द्वारत बीच एक दो बार ही अच्छी अच्छी करता है। इस तच्च लगातार जब शहर गाओं का अभाव वाले और मिलिटरी वाले गांव की सुनी हुई अच्छी

गायों को वाहर मेजते जायेंगे तो जो रही किस्म की गायें वाकी यच जाती हैं उन्हीं से न गाँव की गायों की नस्त बनेगी हैं और खुराक हैं इस विषय पर कहना ही क्या है है गाव के जानवर एक तरह से उपवास ही करते हैं। ऐसा होना स्वामायिक भी है। जहीं तरह से उपवास ही करते हैं। ऐसा होना स्वामायिक भी है। जहीं श्रादमी मूखी मर रहे हैं वहां जानवर को कीन खाना देगा ? बँगला में एक कावत हैं 'खाना श्रापन वांचा ।'' यह खाताया स्वय है। दुनिया में खपना पेट भर कर हों लोग दूसरों को श्रोर देख सकते हैं। बंगला का हाल श्रान कर श्रव कारों में निकता है। कि नी कर वे करानी है। श्रान कर ग्रानी है। श्रान कर ग्रानी है। श्रान कर ग्रानी है। श्रान श्राप को बात श्रान मूख के मारे उत्तान वेचने निकतते हैं। रनेह, प्रेम श्राप को बादे जितना प्रचार कर श्रान की खित में जानवरों को खान को खित में जानवरों को खान को खित में जानवरों को खान को मिलना 'कार्टन है। श्रान हो ग्रानी को लिए वर्गन कहीं में के लिए पर्ना कहीं ने लिए वर्गन नहीं मिलतो। फिर वर्रो के लिए पर्ना कहीं ने लूट सकती है? श्रानकल वैश्वीनिक सुग में श्रोंक हो को देख कर स्विति को समम्तने का खिता हो। तथा है। श्रान श्रान हो को देख कर स्विति को समम्तने का खिता हो। तथा है। श्रान श्रान हो स्वता के श्रोंक को स्वता हो। तथा है। श्रान श्रान हो स्वता के श्रोंक को स्वता हो। तथा है। श्रान श्रान हो स्वता हो। तथा है। श्रान श्रान हो स्वता हो। तथा है। श्रान श्री को स्वता हो। तथा है। श्री स्वता है हिस प्रान के जानवरों के लिए चारे की मूमि किनती है इसका श्री जा वामगा।

| and and and a   | 1 (             |                    |               |
|-----------------|-----------------|--------------------|---------------|
| प्रान्त         | जानवर           | মুমি एকড়          | चरागाह प्रति  |
|                 | लाख में         | लाख में            | जानवर         |
| श्राधान         | १००             | २४ <b>२</b>        | २,,९०         |
| व गाल           | ₹05             | 3 ફ                | ? o           |
| विहार उड़ीसा    | 55              | પ્રદ્              | .६३           |
| वस्बई           | ₹≒              | ₹₹                 | ىت.<br>د      |
| मध्यप्रात       | પૂર્            | ₹00                | 3.5           |
| मद्रास          | ७५              | ૭૬                 | १'००५         |
| पंजाब           | Ęo              | ६२                 | ₹*००३         |
| युक्तमान्त      | \$3             | ધ્રર               | .¥=           |
| जपर के द्यांक   | ड़ों से मालूम ह | होगा कि हमारं वहाँ | चरने के लिए   |
| केतनी बन-भवि है | । इस ऋंकों से   | भी जीक पना सही     | सलेगा सर्गेकि |

हिंसात्र में तो ऋषित मृमिका ही न्योरा बताया गया है। लेकिन

₹ ₹

४८२ . रसमय ग्राम-सेवा की श्रोर

यस्तुतः इतनी भी भूमि चरने के लिए नहीं है। इस बात को भी थोड़ा समफ लेना चाडिए कि चरागां है के लिए भूमि प्रधानतः अंगली चेत्र में ही होती है। श्रीर तुन्हें सालूम हो है कि सरकार की कुण से उन में बहुत से चेत्रों में लोगों को जानवर चराने का हक हासिल ही नहीं है। इस तरह अगर सही स्थिति का विचारपूर्वक अंदाज किया जाय तो अधिकांश मंपेशियों को विगा चरागाहों के ही गुजर करनी पड़ती होंगे। चरागाह की ऐसी स्थिति के कारण हमारे अधिकांश जानवरों को इतने चारे से ही जीवन पारण करना पड़ता है जितनां उनके मालिक किसान अपनो खेती से वचाकर उनके लिए खारा धामश्री वोते हैं। लेकिन जैसा कि अभी मैंसे कहा है किसान जब खुर चारे की कसी मूर्लो मरते हैं तो जानवरों कि लिए कहाँ तक पैरा करें। ये उनकी चरी के लिए उतना ही छोड़ते हैं जिससे कम में उनका गाय बचना असम्भव होता है। बेदिक हुई जिससे कम में उनका गाय बचना असम्भव होता है। बेदिक हुई जिससे कम में उनका गाय बचना असम्भव होता है। बेदिक हुई जिससे कम में उनका गाय बचना असम्भव होता है। बेदिक हुई

जिबसे कम में उनका प्राप्त बचना यसम्बद्ध होता है। बहिन कुछ प्राप्तों में प्राप्त घोरख के लिए जितनी चाहिए उतनी जमीन भी उनमें चरि के लिए नहीं छोड़ों जाती है। और यह स्थिति श्रावादी बढ़ने के साम साम दिन व दिन और भमंकर हो रही है। यही ख़नाज की पेदाबार भी इस प्रकार की है कि उनसे जानवरी को साने के लिए कुछ विशेप नहीं मिलता है। वस्तुनः अब ऐसी परिस्थित आ गाँ है कि जब तक हम अपनी साख सामग्री के लिए ऐसे अनाज न पैरा करें जो बाजार का तरह अनाज और चरी दोनों से काम आ सके तर तक हमारे पशुष्ठी का बचाना संभव नहीं होगा। यही कारण है कि

कुछ विरोग नहीं मिलता है। वस्तुनः श्रव ऐसी परिस्थिति श्रा गई है कि जब तक हम श्रवनी स्थाय न्यामधी के लिए ऐसे श्रवना न देश करें जो बाजरा का तरह श्रनाज श्रीर चरी होनी के काम श्रा वके तक हमारे पश्ची का चनाना गंभव नहीं होगा। यही कारण है कि हमारे यहाँ गाय-वैजी की मुख-संच्या बहुत श्रविक है। श्रमी गाँ दिन पहिले सरकारी मारफिटिंग कोई की नमझ-सन्वन्धी एक रिगेर्ट कर रहा था। उसमें आनवारी की मृत्यु-संच्या का जो श्रवणा चतामा गमा है उनको देलकर प्रत्येक भारतवारी को बिरात होगा वाहिए कि कितनी विराट श्राभिक हानि हो रही है। गुरहरी जानकारी

| के लिए मैं नीचे श्रंक दे रहा हूँ।                                      |                                            |                      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|--|--|
| प्रान्त                                                                | कुल गाय यैल                                | धालाना मुद्दीर चमङ्ग |  |  |
|                                                                        | (लाख)                                      | (লান্ত্ৰ)            |  |  |
| पंजाब                                                                  | 3,03                                       | ે પ્ર. ર             |  |  |
| मद्रास                                                                 | १७७.ह                                      | ₹०,१                 |  |  |
| मध्यप्रान                                                              | र ११६.५                                    | १२.२                 |  |  |
| युक्तमान                                                               | १३७.७                                      | ११.२                 |  |  |
| विद्यार                                                                | १३६.४                                      | <b>१२.</b> ४         |  |  |
| उड़ीग                                                                  | ¥¥.5                                       | 8.0                  |  |  |
| बंगाल                                                                  | २५⊏.३                                      | ₹४.₤                 |  |  |
| ग्रासाम                                                                | યૂ ૪ યૂ                                    | ₹.≂                  |  |  |
| वम्बई                                                                  | <b>C</b> 8, <b>C</b>                       | ६.०२                 |  |  |
| ं इसके उपरान्त प्रायः जब जानवर मरने के करीब हो जाते हैं                |                                            |                      |  |  |
| वो कसाई को वेच दिये जाते हैं। ऊपर के ग्रांकों से मालूम होगा कि         |                                            |                      |  |  |
| हमारे प्रान्तों में कितने जानवर मरते हैं। ये ग्रंक भी चनुड़े के बाज़ार |                                            |                      |  |  |
| की रिपोर्ट से लिये गये हैं। इसके ग्रालावा किनने ऐसे मवेशियों की        |                                            |                      |  |  |
| मृत्यु हो जाती है जिनका हिसान वाज़ार के अकों में आ ही नहीं पाता        |                                            |                      |  |  |
| है। इन अंकों से यह भी साफ हो जाता है कि जिस प्रान्त में खुराक          |                                            |                      |  |  |
| कम है उसी प्रान्त की मृत्यु-संख्या का अनुपान अधिक है। और               |                                            |                      |  |  |
| प्रान्तों का पूरा हाल तो मैं जानता नहीं लेकिन युक्तप्रान्त के पूर्वी   |                                            |                      |  |  |
| ज़िलों का हाल तो में देखना ही रहता हूं। देहानों में धूमने ने चरी       |                                            |                      |  |  |
| के खेत मुश्किल से दिलाई देंगे। अब्छे किरम की चरी तो दधर बोते           |                                            |                      |  |  |
| ही नहीं। दाना खली तो नहीं के बरावर देते हैं। कितना चारा बोते           |                                            |                      |  |  |
| हैं इसका ग्रंदाज़ इधर के तीन ज़िलों की ग्रीसन से मिलेगा।               |                                            |                      |  |  |
| गोडा                                                                   | १, ५ ° , जमीन                              |                      |  |  |
| वस्ती                                                                  | १. ६°्रॅ लमीन                              | वानवर के खाने के लिए |  |  |
| गोरखपुर                                                                | गोरखपुर १,०० वमीन ५,२४ एकड़ हमीन पड़ती है। |                      |  |  |

समग्र ग्राम-सेवा की ग्रोर XEX इसी से तुम मालूम कर सकती हो कि हमारी गायों को खाने की

कितना मिलता है। द्यतः गौव में जब द्यव्छी गाय रह ही न जाती हों द्यौर जो रह

भी जाती हों पर उनको खाने को न मिलता हो तो हम ग्राच्छी नस्ल की गायें ग्रीर वैल कहाँ से पार्वेंगे १ इन्हीं सब कारणों से मैं कह रहा था कि ग्रागर सिर्फ श्रावश्यकता

के महत्व पर ही योजना बनानी होती तो मैं सब से पहले गोतालन को ही लेता। लेकिन मैंने लगभग सबसे बाद में ही गोपालन के कार्यक्रम को शुरू करने की सलाह दी है। इसका भी ख़ास कारण यह है कि गोपालन केवल सहयोग समिति द्वारा ही सम्मिलित हंग मे चल सकता है। इसके लिए चारा आदि की व्यवस्था, नस्त की अन्नति, दूध, वैल, चमड़ा ग्रादि के वाजार ग्रादि के लिए उन्नत हम

के संघटन की श्रावश्यकता है। चर्ला, उद्योग, शिलाव मंस्कृति, कृषि व वागवानी श्रादि कायकम उचित उंग से ४.५ साल चलाने के वाद गाँव के संघटन की स्थिति ऐसी होगी कि हम गोपालन का काम सफलता के साथ चला सकते हैं। इसका मतलव यह नहीं है कि जब तक गाँव में इस किस्म का संघटन कायम न हो तब तक हम हाय पर हाय घर कर बैठ जायें। ब्राह्मिर जहाँ भी हमारे कार्य कर्ता रहते

हैं यहाँ खुद कुछ दूध भी खाते ही हैं; उननी ही खरीद के लिए ऐसे श्रादमी ठीक करना चाहिए जो हमारे वताये मुताबिक गोपालन के लिए तैयार हो । इससे उसके फायदों को देख कर दूमरों को भी शिवा भिल सकती है। श्रय प्रश्न यह उटता है कि हम कैसे गाय-वैलों की नस्त का

प्रसार करें । इमारे यहाँ गो आति की दोहरी उपयोगिता है:--१-रूप

२--खेती । दूध के लिए गोगलंन मुख्यतः शहरों में खीर देहात के धनी कहलाने याले घरों में दी होता है। गाँउ में दूध के लिए इसकी कोई कीमन नहीं गोपालन ४८५

है। मैं जहा-जहाँ भी गया हूं दूध के लिए मेंस पालने का ही रिवाज पाता हूं। मामी ए जनता को दूध पीने का तो मौका मिलता ही नहीं, न वे पीने की हैतियन ही रखते हैं। ख्रतः' उनको दूध की ख्रावश्यकता षी वेचने के लिए ही होती है। भैस के दूध में बी क्राधिक होता है इसलिए वे मंस पालना ही पसन्द करते हैं। वे गाय पालते श्रवश्य हैं। लेकिन सिर्फ बैलों के लिए। नवीजा यह होता है कि जब बलुड़ा पैदा होता है ता वे गाय को कुछ खिलाते भी हैं और दूध न दुह करू बछड़े के लिए छोड़ देतं है ताकि बैल उन्हें मिल सकें। ग्रान हमारी आभीण जनता के लिए दुरदर्शी होना ग्रमम्भव है इसलिए जब बिछ्या पैदा होती है तो वे न गाय को ही ठीक से द्य के लिए श्विलाते हैं श्रीर न बिल्या के लिए दूध ही छोड़ते हैं। गौपालन प्रथा स्वल्याहार के कारल वैसे ही गाय दूध कम देती है। उसे भी किसान दुइ लेता है जिससे कभी ग्रवेर सबेर का हास उसके बच्चे दूध की शक देख लें। वे ऐसा इसलिए करते हैं कि वृद्धिया से उनको कोई दिलचर्सी नहीं। फिर जितने दिन गाय दूध नहीं देती उतने दिन तो ईश्वर ही। उसे बचाता है। नतीजा यह होना है कि दिन व दिन हमारी गायों की हालत खराब ही होती जावी है। श्रास्त्रिर जो बखुड़े पैदा होंने वह इन्हीं मौश्रों से ही न होंने है फ्लतः किसान दोनों से हाय थो पैटते हैं; न दूध मिलता है, न श्रव्छे वैल । तुम कह सकती हां दूभ मैस से मिल ही जाता है। लेकिन जरा यह तो वतांत्रों कि तम्हारे देश में कितने किसान ऐसे हैं जो मैंस श्रीर गाय दोनों पाल सहते हैं। जो थोड़े लोग पाल भी लेते हैं तो उन्हें गायों की बहियों और भेसों के बच्चों को मार ही डालना पड़ता है क्योंकि जिनकी उपयोगिता नहीं उन्हें बैठे कीन खिलायेगा ! इस प्रकार हमारी ग्रामीण ज्याधिक स्थिति में कितनी भारी हानि होती है। श्रगर पोत्री देर के लिए मान भी लें कि किसान भैंस श्रीर गाय दोने रेख सकता है, फिर भी गाय की तात्कालिक उपयोगिता न रहने है

समग्र ग्राम-सेवा की ग्रोर ४८६

निरुसन्देह लोग उसकी उपेदा करेंगे ख्रीर खेती के लिए जो बैल मिलेंगे वे सब इन्हीं उपेक्तिता गौत्रों की सन्तान होंगे । ख्रत: ख्रब्छे वैल पाने की समस्या जहां की तहां रह जाती है।

श्रतध्य गोपालन की किसी प्रकार की योजना बनाने से पहले यह तय कर लेना होगा कि हमें किस हेतु गोपालन करना है। गीव की उर्गुक्त स्थिति पर विचार करने से यह साफ हा जाता है कि हमें दूध और खेतीकी त्रावश्यकतात्रीं को देखने से काम न चलेगा।

न्नार दूध के लिए भेंस पाल कर खेती के लिए गाय पालेंगे तो कभी हमारा उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा । ग्राज कल केन्द्रीय ग्रसेम्बली में दूध देने वाले जानवरों की हत्या वन्द करने का कानून बनाने की बात चल रही है। ऐसाकानून बनाकर अधिम्बली के सदस्य दया और उदारता का ही काम करेंगे। लेकिन ज़रा गौर से सोचा तो मही जब गीओं की इत्याकानूनन बन्द हो जायगीतो हमारेगोरचक हिन्दू

किसान भाइयों की क्या दशा होगी। द्याख तो फालतृ गौद्यों की इत्यारे के हाथ वेंच कर घर्म के साथ र्ख्यांख मिचौनी खेल कर वेकार गौद्र्यों को बैठाये खिलाने मे ऋपनी जान छुड़ा भी लेते हैं। लेकिन कानून से जब उनकी धर्म-रखा पूरी हो जावगी तो उन पर जो बोक त्रा पड़ेगा उससे उनकी प्राण्-रज्ञा कौन करेगा। गोतुरघके प्रचार अतः आवश्यकता इस बात की, है कि हम तूध के

लिए भी गोपालन का प्रचार करें। ऐसा करने से की जरूरत हमारा ध्यान गौत्रों की उचित सेवा की श्रीरजायगा जिसके परिणाम स्वरूप से अच्छे वैश्व मिलते रहेंगे। इमारी योजना में

चेष्टा होनी चाहिए कि हम ऐसी नस्ल की गाय पैदा करें जिसकी सन्तान दोनों कामों के लिए उपयोगी हो । यह तभी हो सकेगा जब हम गाय के दूघकी छोर ऋषिक ध्यान दें छौर भेंस का पालना धटाते चलें श्रीर श्राखिर भैसी की संख्या नाम मात्र रह जाय। इधर बापू ने गाय के घो श्रीर दूध के सेवन का ज़ोरों से प्रचार करना शुरू गोपालन ४८७

किया था तो हमारे बहुत से मित्र उसे हिन्दूमन समक्षते थे। वे अगर हमारे देहातों की रिपति का अप्ययन करें और इसा हिसाब से बीचने के बीच करें तो अन्हें मातुम हो जावता। कि बायू गाय के यां और दूध का महत्व बडाने के लिए इतनी कोशिया क्यों कर रहे हैं।

दुश्य का महत्व बढ़ान कर लिए इतना काशिया क्या कर रह है।
दुश्य की बात यह है कि हमने अपना दिमाग विलायत वालों
के हाथ लेंच दिना है। इसनी देखानिक चित्रोगक लोग भी, जो बरकारी
महक्षमों में काम करते हैं, अपने सारे प्रयोग की शित्ति विलायती
प्रयोगों की नक्त के आधार पर रखते हैं। वे हमारे देहात की परि
पित और समस्याओं का च्याल नहीं करते और अपने तरां के का
प्रचार करने हैं। आज दिसी भी पढ़े जिंग्य मित्र के बात करों तो यह
पाद कर्हेंगे कि "मां जानि की नस्त सुवारों।" "नस्त मुवारों" तो
एक प्रकार का नारा हो गया है। और यह नस्त कैते सुवारी जाय ?
अच्छे सीड़ गांव-गांव ओड़ कर। खात कर जब लार्ड जिनलियों में
च्याह सीड़ गांव-पाद के स्वार कर जब लार्ड जिनलियों में
च्याह सीड़ गांव-पाद के स्वार कर जब लार्ड जिनलियों के
च्याह सीड़ गांव-पाद के सीड़ पाद कर नहीं सी साइ सीड़ाइ उठ रही
है—"अच्छें सीड़ की व्यवस्था करों।" जब गैर-सरकारी शिवित जनों
ची यह दक्षा है तो सरकारी महक्का के लोगों की बात क्या कहैं।
उनके लिए दूसरी यात सीचना आपमें सा हो गया है। कुछ दिन स्व

वात का धूम रहा कि पिलावती स्थूलकाय साह स्था समस्या गई दिलें कि विकास राज्या करने वाल यह स्थी समस्या गई दिलते कि विलासती खाँड़ ते देखी मोद्री सी ' जो सन्तान होती है वह २-१ वार अच्छा दूध देकर फिर बेकार हो जाती है। श्रीर उसके पदा हुए बैल तो काम हो नहीं कर पाते हैं। जो लांग दिलासनी तरीके से हमारी समस्या हल करना याहते हैं ये मूल जाते हैं कि हमारी आयश्यकता श्रीर उनकी आय-यकता एक नहीं है। अनको चाहिए दूध श्रीर मनस्यन श्रीर हमको चारिए दूध श्रीर हल चलाने के लिए महावु श्रीर माही के लिए तंत्र बैल। अनः नहीं उनको स्थूलकाय मान-वेल की श्रावश्यकता है

वहां हमको चाहिए कि गाय काफ़ी दुध दे और बैल मध्यम और पुष्ट शरीर वाले मज़बूत हों। हमारी श्रीर उनकी समस्या में एक भेद श्रीर है। युरोप ग्रौर अमेरिका उद्योग-प्रधान देश हो गये हैं। कृषि का श्रव उनके यहां विशेष महत्व नही रह गया है। जहां हमारे यहां ७५<sup>२</sup>/ु श्रावादी जमीन पर गुजर करती है वहां इगलैंड में खेती पर भरोसाँ करने वाली ऋावादीं केवल साढे ग्यारह प्रतिशत है छातः वे मवेशियों की खुराक पैदा करने के लिए काफी जमीन छोड़ सकते हैं। वे उनके चरने के लिए परती भी छोड़ सकते हैं। श्रीर हमारे यहाँ 'कितनी ज़मीन उनके हिस्से पड़ती है, इसे तुमने देख ही लिया है। इसालए हमारे यहां के जानवर ऐसे होने चाहिए जो कम नमीन से भी श्रपनी पृष्टि कर सके। श्रातः श्राज-कल जो धूम काप्रचार ही रहा है कि कहीं से भी छान्छे साड़ों को उन इलाकों में मैबा बाय जिधर की गार्वे कमज़ोर श्रीर छोटी हो, यह कुछ गलत दिशा की चेटा है। बास्तव में नस्ल सुधारना तो दूर रहा अतने बड़े सांड़ यहां की गायों के काम के ही नहीं थे। फिर मान लो, काम के हों भी लेकिन जय उस सांड़ की पैदा की हुई वड़े डील-डील वाली सन्तान भूखी रह गई तो ताकृत कहां से लावेगी। इतः इत्रगर गाय वैलों की हालत सधारनी है तो हमको समस्या की जड़ से सुधार शुरू करना चाहिए। हमको दैहात की श्रमली स्थिति को समभ कर ही समस्याओं का इल निकालना चाहिए। हमेशा साड़ बाहर से ग्राये ग्रीर गाय हमेशा भूखी, कमज़ीर और छुटनी वाली हो तो अनन्त काल वक उन्नति नहीं हो सकती। नस्ल तभी सुघर सकती है जब सांड़ श्रीर वैल उत्तरोत्तर श्रच्छे होते जाये। गाय श्रच्छी तमी रह एकती है जब देहाती लोगों की प्रवृत्ति गो सेवा की श्रोर हो। गो मेवा की प्रकृति पैदा करने के लिए गाय फे दूध के प्रति किसानों की दिलचर्ला होनी चाहिए और यह दिलचरपी तभी हो सकती है जब गाय के दूध और धी का बाज़ार हो। बेयल गो माता कह कर सेवा-वृत्ति नहीं जगाई

जा सकती। यो माता का संस्कार तो हिन्दुत्रों का कल्पित संस्कार है श्रीर उस संस्कार को समाज-हिन श्रीर रखा के लिए हम सिर्फ परम्परा से भोगते श्राये हैं। तेकिन बो इमारी श्रमली माता है, जो इमारी कर्मधारिकी है वह भा जब बूढ़ो हो जाती है तो हम तर्भा उसकी सेवा करते हैं अब उसके पास कुछ जेबर हो, कुछ रक्रम हो। धन से रहित मातात्रों की क्या-क्या दुर्दशा होती है बह तुम देखती ही हो । फिर यह कैसे उम्मीद की जा सकती है कि केवल गो माता की भावना ही लोगों को गो मेबा के प्रति प्रेरित कंगी। ग्रतः गो जाति की उन्नति के लिए सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि हमारी गो माता के पास जेवर हो, रक्तम हो, श्रमीत् श्रावश्यकता इस बात की है कि जो मो माता की सेवा करना चाहते हैं उनको अपनी गाय का दूध बैंच कर पैसा मिले। जो लंग चाहने हैं कि भारत के सात लाख गांबों की दुर्दशादर हो, जो चाइते हैं कि हमारो खेती की उन्नति हो, जो चाहते हैं कि गोजाति की नस्त सुघारें, जो चाहते हैं कि गीवों की इत्यान होने पाये; जो ऋाज ऋसेम्बली में दूध देने वाले जानवरों की इत्यान होने देने का प्रस्ताव लाते हैं वे गाय का दूध ग्रीर धी ेइस्तेमाल करके उसकी मांग पैदा करें। इमारे देश में बहुत से ग्रमीर भाई हिन्दुत्व का ख्याल करके विजरापील खुलवाते हैं; गंशालास्त्री मे दान देते हैं। उनसे मेरा नग्न निवेदन है कि ग्रागर वे पिजरापील न भी खुलवाये और भैस के दूध और भी के बदले साथ का दूध और षांहो इस्तेमाल करें तो ब्राधिक गो-सेवा कर सकेंगे। ब्रीर ऐसा न करके हज़ार पिजरापोल खोलने पर भी गीरज्ञा की दिशा में इंच मर भी श्रागे नहीं वट सकेंगे।

श्रतएय गोनालन के लिए इमारी जो बोजना होगी उसके प्रधानतः दो हिस्से होंगे:--

१--गाय के दूध के उचित वालार का संघटन।

२-- योग्य मार्ग से नस्त सुधारने की चेहा।

समग्र ग्राम-सेवा की ग्रोर **YE** 0 श्राज हमारे देश में दृघ की उत्पत्ति श्रीसत ५०० पींड प्रति गाय

क्रौर ७०० पौंड प्रति मेस<sup>े</sup> प्रति वर्ष है। यानी क्रौसत एक गाय प्रति दिन ग्यारह छटौंक होता है। ऋगर वैज्ञानिक ढंग से गो-सेवा का प्रचार किया जाय तो इस ख्रौसत की काफी बढ़ाया जा सकता है।

फ़ीरोज़पुर को एक साहियान गाय साल में ७००० पाँड यानी प्रति दिन ग्रीसन नौ सेर नौ छटाँक दूध देती थी। ग्रागर यह माना जाय

कि यह त्राधे समय ही दूघ देती थी तो दिन में दूघ होता था १६ सेर के करीव। लेकिन यह एक ख़ास उदाहरण है। तुम्हारी सेवाब्राम की गोशाला के पारनेरकर भाई का कहना है कि थे ड़ी चेष्टा करने से प्रति दिन एक गाय की ख्रौसत तीन साढ़ तीन सेर तक जा सकती है।

इम सिलसिले में एक बात कह देना चाहता हूं कि बहुत से विशेषजी का यह अनुभव है कि गाय का श्रीसत दूध जिस हिसाब से बढ़ाया जा सकता है उस हिसाब से भेंत का दूध नहीं बढ़ सकता है। पार-नेरकर भाई से मेरी वात हुई थी। उनकी भी राय इसी किस्म की है। दूध की पैदावार के साथ-साथ इसको गाय के दूध ग्रीर घो की विक्री की भी उसी प्रकार व्यवस्था करनी होगी, जिस तरह खादी की

विकी की ब्यवस्था की गई है। चर्ला संघ, बाग उद्योग संघ, तालीमी संघ के कार्यकर्ताओं को तथा खरण सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को, जो ग्राम-उत्थान से दिलचस्थी रखते हैं, ठीक उसी तरह केवल गाय का दूध ग्रौर घीका ही ब्यवहार करना चाहिए जिस तरह वे शुद्ध खादी के सिवाय दूमरा कपड़ा नहीं पहनते हैं। मैं समकता हूँ, गो-सेवा संघ इस दिशा में कुछ प्रगति कर पाया है। न्नय रही नस्ल सुधारने की बात । इस विषय में शाम-सेवक की

वड़ी सावधानी से काम करना होगा। अपनाज का बीज एक साल वोने के बाद दूसरे साल बदला भी जा सकता है। लेकिन गाय की नस्ल एक दिशा में बदल जाने के बाद गुलत मालूम पड़े तो श्रासानी से फिर से मुधारना सम्भव न होगा। विलायती सोंड़ों का कर्तई प्रयोग नहीं करना चाहिए। देशी सौड़ों को चुनने में भी इस वात का ध्यान रखना होगा कि वे स्थानीय गौद्यों के लिए उपयोगी होंगे या नहीं। फिर उससे जो बळडे पैदा होंगे वे स्थानीय जलवाय तथा खराक कहा तक वरदाश्त कर सकते हैं, इसकी देखना होगा। इस दिशा में गेरी सलाह यह है कि ब्राम-सेवक साँड़ों के लिए इधर-उधर निगाहन दौड़ाकर जिस ज़िले में काम करते हैं उसी ज़िल्टे में श्रव्छें सौड़ों की सीज करें। मैंने देखा है, सभी दोशों के गाँवों में एकाध अप्ही गाय श्रीर बलाडे दिलाई देते हैं। हमारा काम होगा उचित संघटन मे श्रन्द्री भौश्रों को गाँव से बाहर जाने में रोकना श्रीर शब्द्रे सीहों को श्रन्छी गायों के साथ संयुक्त करना । स्थानीय गाय-बैल सौंड़ उस स्थान पर रहते के छादी हो गये हें ग्रतः ग्रागर हम टीक से खुराक प्राप्त करने का भघटन कर सके छीर ग्रन्छी गाय छीर बैल की छॅटनी करने का कार्यक्रम चलाते रहे तो कुछ दिन में नस्ल की काफ़ी उचित हो सकेगी। ग्रमस्यम स्थानीय नस्लाकी हरेटनो का प्रयोग यहो तरीक़े से, यैद्यानिक उगसे, करें तो हमको द्घवाली गाय श्रीर जोतने के लिए अजवन बेल मिल जायेंगे। इसके लिए सरकारी विशेषज्ञों से भी हम परामर्थ करेंगे। सिर्फ हमारा दृष्टिकोल छौर हेतु भिन्न होगा । सरकारी विशेषणो के ऋलावा देहातों में उन जातियों में. जिनका पेशा प्राचीन काल से गोपालन रहा है, बहुत में प्रवीस लोग ऐस मिलेंगे जा किसी विशेषत से कम नहीं है। वर्टिक वे हमार देहाती की ब्राज की परिस्थिति में ब्रिधिक सही सलाह दे सकेंगे। हमारे कार्यकर्तात्री को उनसे भी काफी मदद मिलेगी। यह सच है कि आज उन कंजर जातियों की संख्या बहुत यम है जो प्राचीन काल में गोजातिकी नस्ल की हिकाज़त करने थे। फिर भी ब्रागर ढंडा जाय तो आज भी हमारी सलाह के लिए ऐसे लोग मिल सकते हैं। भारत की इस मरी हुई झालत में भी खाज ऐसे लोग हैं जिनके गीमा-लन-सम्बन्धी ज्ञान की तारीफ विलायती विशेषज लोग भी करते हैं।

853 समग्र ग्राम-सेवा की श्रोर इस विषय पर रायल एग्रीकलचरल कमीशन क्या कहता है, देखो-

"ग्रमर संयुक्तभान्त के पनवार, पंजाब के हरिग्रानो ग्रीर साहिवाल, सिन्ध के थारपारकार, मन्यभारत के मालवी, गुजरात के कांकरेड़, काठियाबाँड़ के गीर, मध्यप्रान्त के गौबलव, मद्रास के श्रंगीलों के इतिहास की खोज की जाय तो मालूम होगा कि उनकी विशेषता के कारण ने पेशोवर जातिया हैं जो पहली भारत में स्थाम तौर पर धूमा करती थी लेकिन खेती की बृद्धि के साथ साथ जो अब गोपाशन का काम छोड़तो जा रही हैं। श्रामी ए जनता में वे ही जातियां यी जी गोपालन का ग्रन्छ। ज्ञान रखती थीं ग्रीर गाय श्रीर रोड़ों को छॉटने तथा उन्हें पालने की कला को वे इतनी अच्छी तरह जानती भी कि केंची नस्त के जानवर पैदा कर सकती थीं।" ग्राज भी मैने देखा है पंजाबी बंजर जाति के लोग श्राच्छे किस्म के बैल तमारे प्रान्त में धूम घूम कर बेचते हैं। हमारा काम होगा इन जातियों को अच्छी गाय पालने के लिए प्रोत्माहित करना और देहातों में ग्राम समितियों के द्वारा गोपालन का प्रसार करना । केवल वे ख़ास जातियाँ ही हमारी सहायक' होंगी, यह बात भी नहीं। बल्कि सारी जनता हमको सिखाने का काम कर सकती है। वस्तुतः उसकी सहायता विना समस्या पूर्ण रूप से हम समम भी'नहीं सकते । हम चाहे जितने वैद्यानिक शान के पंडित हो. चाहे जितने अनुभवी हो, हमारा दृष्टिकोण हमेशा एकस्खा ही रहता है। हम जो कुछ देखते हैं ऊपर-ऊपर से ही देख पाते हैं। तुम कहोगी जनता की दृष्टि भी तो एकदली है। वह भी तो सिर्फ नीचे ही नीचे देख पाती है। तुम्हारा कहना विल्कुल टीक होगा। में इसे

मानता हूँ। लेकिन अपर और नीचे दोनों हा तो इस है। दोनों मिल कर ही तो पूर्ण स्वरूप होता है। अतः अगर हमको सम्पूर्ण दृष्टि से काम करना हूँ तो जहाँ हम श्रापने जान से ग्रामवासी को सिखाने की चेष्टा करते हैं वहां हमको पद-पद पर उनके शान से सीखकर श्रपने शान को पूर्ण करने का यज करते रहना पड़ेगा। श्रीर में तो ऐसा गोपालन • ४६३

कहूँगा ही क्योंकि मैने जो कुछ, सीखाया समभा है साराउन से हीन

्में सभी विषयों पर थोड़ा बीड़ा जिखना चाहना या लेकिन गोपा-सन पर कुछ ब्यादा लिख गया। इसका कारण यह है कि जैमा मैंने श्रमी कहा है गाय हमार तब मुधारों की बुनियाद है। मुफकी बुछ ज्यादा कहना इसलिए भी पड़ा कि प्रथमनः श्राज का चाल ख्याल तोड़कर लोगों से भैस का व्यवदार झुड़ाना दै श्रीर दूसरे श्राज कल ग्राम मुधार के तिलक्षिते में गाय को नस्त मुधारने की जो भी चैप्टा की जाता है वह सब गलन दिशा में हो रही है, इसको स्पष्ट करना है। तुम कह सकती हो कि जब देहान के सभी लोग जानते हैं कि मंस फेंद्र में घी श्रधिक होता है इसलिए श्राधिक दृष्टि से भेग ही फायदे की है तो उसके बदले में गाय पाल कर देहाती क्यों हानि उटाने अपें। लेकिन श्राम तौर से जिस श्रमशास्त की बात लंग कहते हैं वद ग्रहीरी ग्रर्थशास्त्र है, बामीस ग्रर्थशास्त्र नहीं है। ग्रहीर की तो वात्कालिक लाम ही देखना है। गाँव की वा खेती की हालत देखने की जरूरत ही क्या रै किसानों में भी न इतनी योग्यता है श्रीर न सब है कि वे दूरदर्शिता का हिसाब लगा सकें। फिर्फ कितना घी दोना है वही जोड़ते हैं। लेकिन अगर यह जोड़ा जाय कि जिनने भेस होते हैं उन्हें कुछ दिन बेकार खिलाकर नष्ट करने में कितना कितना खाद वेकार जाता है, गाय की जिल्ली बिल्या होती है अनको नष्ट करने ने पढ़ले कितना खिलाना पहला है, गाय को टीक से न पालने से जो घटिया बल्लाइ पैदा होता है उसका दाम कितना कम मिलता है और इस तरह कमजोर बैलों के कारण हम को कितने अधिक बैल रखने पड़ते हैं और अनके लिए कितनी ऋषिक खुराक जुटाना पड़ती है तथा कमजोर बैल से लुनाई ठीक न होने के कारण जनीन की पदाबार में कितनी कमी हो बाबी हैं तो मालूम हो बायमा कि किस का पहना क्या हैं। केवल वैज्ञों की पटिया तादाद से कारण कितना नुक्लान होता है.

४६४ समग्र ग्राम-सेवा की ग्रोर

जानते हां ? जहां १०० एकड़ जमीन के लिए केवल २० अच्छे नैलों की आवश्यकता हाती हैं यहां आज हमारे यहां २०१४० के करीन हैं। लेकिन देहाती जनता इतना हिसाब नहीं साम सकती। अतः हमारा काम होगा कि उनको सब चौजों के केवल हिसाब ही न बतायें बिके काम मारी करू उदाहरण पत कर कामन करें।

उनके सामने कुछ उदाहरण रख कर कायल करें। मैंने गोपालन के सिलासिल में इसलिए भी कुछ ज्यादा कहा है कि अपनी योजना की जिस्स स्थिति में मैंने गोपालन का कार्यक्रम ग्रुक करने की बात की है उस स्थिति में गांव की सहयोग-समितियाँ कुछ

करन का बात का ह उस स्थात म गाव का सहस्याम-सामातया कुछ संघटित हुई रहेंगी । श्रीर दूसरे उद्योगों के रहा ने से उनकी आर्थिक स्थित, सहस्योग इति तथा संगयता की उनकि हुई गोपाजन की पक रहेगी । ऐसी स्थिति में सिक्षितयां गोगाजन का सुक्र सोपाज स्थापक परिमाण में काम करने में समार्थ भी होंगी।

योजना व्यापक परिमाण में काम करने में समर्थ, भी होंगी। इस प्रकार कुछ काम हो सकता है। समिति की खोर में पूँजी तथा अन्य साधन के हिसाद से कुछ अच्छी गायें लेकर सदस्यों को किस्त पर दो जायें। किस्त की रकम ने दूध से पूरी कर सकेंगे। समिति की खोर से दूध का यी खोबा खादि बाजार से

कर तकेंगे। सिमित की आर से दूच का घी खोबा आदि वाजार के अनुसार सामान चनाकर बेचना होगा। जब तक हम गोवालन का काम शुरू करेंगे तब तक विभिन्न प्राम-सिमित्री-द्वारा तथा सदस्यों के परिवारी द्वारा चलाये मिन्न भिन्न उपोगों के शाहार केलि किसी किस्म की विक्री-यूनियन का संघटन भी हुआ होगा। इन्हें यूनियनों के द्वारा घी आदि की विक्री को व्यवस्था करनी होगी। इस तरह मान लो कि २० गाँप की एक सर्किल सोसाइटी इस काम की शुरू करती है। और इस सोसाइटी के पास इतना साधन हो गया है गोपंतन ४६५

होगा कि कुल गायों को एक ही गांव में दिया जाय! इसमें कोई फूतड़े की बात ही नहीं उठेगों क्योंकि सांवायटी ही शत मान कर गीयों को लेने के लिए विभन्न गाँव के लोगों में प्रतियोगिता होने की गुंजायश कम है। शुरू शुरू में किसी एक प्रगतिशील गांव को तैयार करने में कुल कितनाई होगी। मैने एक हो गांव में कुल गांव को तैयार करने में कुल कितनाई होगी। मैने एक हो गांव में कुल गांव में किसी एक प्रतिश्री के रहे विना गांव में स्व वीकों के रहे विना गांव में स्व वीकों के रहे विना गांव हों के निर्देशातुलार उनकी पालने की शांव पूरी होना सम्भय नहीं होगा। (एक गांव में ही कुल गीशों को रखने के, मेरी समक्त में, में आपरे होंरो:—

१—गांव भर की गौर्वों के लिए समिति के ख्रोर से चारा-दाना की व्यवस्था तथा चीमारो की देख-भाल ख्रासानी से हो सकेगी।

२---- गिमलित वायुमंडल होने से गाव के लोगो को गोपालन का वैज्ञानिक ज्ञान देने का ठीक प्रवन्ध किया जा सकता है।

२---उसी गांव की प्राम-सामित की छोर से इन गौछों के बीच एक अच्छा संह रखवाने का प्रवत्य किया जा सकता है।

विकल सीताइटी अपने यह विक सी बनानी की व्यवस्था करके समस्यन निकालने के बाद जो दूध बचेगा उसे उन्हीं सदस्यों के हाथ बँच देगी और धी की विक्री का प्रत्यक करेगी। इससे कम से कम मक्लन निकाला हुआ दूध तो धंदस्यों के नच्चों को धीने के लिए मिल निकाला हुआ दूध तो धंदस्यों के नच्चों को धीने के लिए मिल निकाला हुआ दूध तो धंदस्यों के नच्चों को धीने के लिए में को खेया। इसके उनके स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर होगा। भैने केंद्रेय में गांव में किस प्रकार से काम करना होगा, इसका संकेट किया। यह कीई ब्योरेशार योजान नहीं है। मैं पूरी योजना भी यो बहाँ पनाने के लिए सही बेचा हूँ। "इस किस तरीके से जान-सुधार करेंग इसका एक अपना हुमको देने के लिए इस पत्रों को लिल रहा हूँ। इसके लिए जिला संकेट की पर भी किया है उतना काफी होगा।

उमको इस बात की परीशानी होती होगी कि इस बीच में शाम-

समय ग्राम-सेवा की श्रोर

४६६

सिमिति, सिर्फल सोसाइटी के मूनियन की बात कहीं से टरफ पड़ी। मैंने
पहले एक पत्र में लिखा था कि जब हम अपनी योजना की गुरुआत
में नर्ले का काम आरम्म करेंगे तभी से चलां सिमितियाँ काम करके
कमशः छोटी-छोटी जिम्मेदारियाँ उन पर डालेंगे। उस पत्र में यह भी
लिला था कि बाद को यही सिमितियाँ गांव के तमाम उद्योगी तथा
सुपार-कार्य के लिए सहयोग-सिमितियों के रूप में परिणित होती। किर
इन्हीं के द्वारा सिमितित सीसाइटियाँ बन सक्तेंगी। लेकिन इन संस्टर्गी
की वावत आज जिलना गुरुक करूँ मा तो पत्र बहुत बहु हो जायगा।
आउट इनकी क्या रूप-रेखा होगी और उन्हें इम किस प्रकार और

किस कम से संघटिन कर सकेंगे, इत्यादि वार्ते आगे कभी लिखंगा। इस पत्र को समात करने से पहले हमारे देहातों की एक परिस्थित का ज़िक करना शायद लागमद होगा। यदापि इस समस्या को हल करने की कोई संयोजित चेष्टा करना सरकारी मदद के बिना सम्भव नहीं किर भी समस्या की जटिलता की वावत इमारे ब्राम-सेवक जानकारी रखें तो श्रव्हा होगा। देहात के सम्बन्ध में जिसको झरा भी जानकारी है उसे मालूम है कि कमज़ोर बैल से बहुत कम खेत जोता जा सकता है। इस कारण हमकी ज़रूरत से श्रधिक बैल रखने पड़ते हैं। इसलिए हमारे यहाँ प्रति जानवर योड़ा चरागाह ख्रौर थोड़ी ज़मीन दाना के लिए पडती है। इस समस्या का हल मैंने बताया है कि हमकी ग्रक्ते वैलों का प्रवन्ध करके घटिया वैलों की तादाद घटाना चाहिए। शाही कृषि कमीशन का भी कहना है कि भारतीयों का खेत के बैलों की संख्या घटाकर उनकी कार्यशांक बढाने की चेष्ठा करनी ही होगी। लेकिन ऊपर से देखने से यह समस्या जित्नी श्रासान मालूम पड़ती है सुसत्तव में उतनी आसान नहीं है। तुमको तो मालूम ही है कि हमारे यहाँ खेती पर कितनी घनी आवादी सुझर करती है। इसका नतीजा यह हुआ है कि ठीक से गुझारा करने के लिए किसी के पांस काफी खेत नहीं हैं। ख़ास, तौर से हमारे प्रान्त की स्थित ती

-गोपालम . ४६७

अजीव है। एक किसान के हिस्से में २॥ एकड़ ज़मीन भी मुश्किल से 'पड़ती है। इस कारण भी किसान को ग्रन्छे यैलों से दिलचस्पी नहीं है। जिनके पास ग्राधिक खेत हैं उनकी तादद ही कितनी है। भारत की प्राचीन समिलित परिवार की प्रथा भी तो अब रह नहीं गई। अब तों दो भाई एक में नहीं रहते । ग्रतः खेतों के छोटे-छोटे टुकड़े श्रलग-श्रलग मालिकों के श्राधीन हो। गये हैं। सहयोग की कोई भावना है ही नहीं । ऐसी हालत में प्रत्येक किसान को अपने ऋलग-शलग बैल की व्यवस्था करनी पड़ती है। इससे वैलों की तादाद अनिवार्यतः वट गई है। फिर थोड़ी समीन के लिए होटे कमज़ोर वैत काफ़ी होते हैं। श्रीर कम खुराक वाले होते हैं। हमारे छोटे किसानों को वैसे वैल ही फायपे के पड़ते हैं। ऐसी हालत में शाही कमीशन के साथ मुर मिलाकर यह कह देने से कैसे काम चलेगा कि भारत को वैलों की तादाद घटाकर कार्यशक्ति बढानी चाहिए। जब किसान के पास काम ही नहीं है तो ·कार्यशक्ति बढ़ाकर क्या फायदा होगा। श्रीर जत छाटे-छोटे स्वतत्र किसानों की वादाद इतनी अधिक है तो वैलों की तादाद कम करने से उनका बेंटवारा किस प्रकार होगा । अतः त्रमर वस्तु स्थिति पर विचार किया जाय तो हमारे गाय में वैलों की उन्नर्त की या तादाद ध्याने की शुंजाइश कहाँ ? तुम कहोगी "जिस किसान के पास ज़मीन कम है उसकी बात तो मैं समभ सकती हैं लेकिन जिनके पास ज्यादा ज़मीन है वे क्यों छोटे वैल रखते हैं। र जोड़े छाटे वैल के बजाय र गोंड़े वड़े वेल क्यों नहीं रखते हैं।" तुम्हारा ऐसा सोचना ठोक है। लेकिन समुद्र के बीच तो सब ही खारा पानी मिलेगा न १ वहा भीठा पानी एक घड़ा भी बाहोगी तो नहीं मिलेगा । यह तो तुमको मालूम ही है हम जिन बड़े किसानों की बात करती हो वैसे किसान १००।२०० किसानों के बीच कहीं एकाघ मिलेंगे। वे सिर्फ अपने लिए एक-दो जोड़े ग्रन्छे वैत पैदा करने की ग्रालग व्यवस्था थोड़े ही रख सकते हैं ! उनको तो जानवर की जो आवादी मौजूद है उसी में अपने

४६ः समग्र शाम-सेवा की श्रोर काम के बैलों को छांटना पड़ेगा फिर श्रादमी जिस वासुमंडल में

रहता है उसका दृष्टिकोण भी भैसा ही हो जाता है। कंगालों की यसी में किसी के पास राथ पेस हो जायें तो यह अपने को कुचेर का समा भाई ही समम्प्रते लगता है। जहां सारी आवादी में वकरे जैसे कैत हो दील पड़ते हैं वहां किन्हों एक दो के पास थोड़े भी मीटेनाजे कैत हो जाते हैं तो यह समम्काह कि इससे बेहतर कैल महाड़ में कहीं

नहीं मिल सकते । कहीं इंतिफाक से किसी किसान के घर पर कुछ पढ़े- सिखे लोग गये वा बाइरी दुनिया की इवास्त्रा स्राये तो कभी

कभी अपनी खेती के लिए बड़े-बड़े बैल लाते जरूर हैं। लेकिन उनकी काफ़ी मुसीवत उडानी पड़ती है। कभी कोई बैल बीमार पड़ा या मर गया ती धारे चेत्र में जोड़ा मिलाना मुस्किल हो जाता है। अतः जो सममदार भी हैं वे भी स्थानीय अच्छे बैलों से बढ़कर बड़े बैल लाते में घबड़ात हैं। इतना तो मैंने परिस्थित को समभाते के लिए लिखा। बड़े किलानी की स्थित आम स्थित नहीं है। साधारण स्थित

तो बही है जो पहले बताई गई। "
कायं केंची जब गोपाजन के बायं को आरम्म करेगा तो स्वमावतः
उसको जिल्लाकित परिधाति दील पड़ेगी िएसी हालत में बह परिधात
हो जायगा। सोचेगा कि किर गोजाति की नस्ल सुधारने में क्या लाग है
जब कोई उपवीगिता ही नहीं हैं तो ऐता कार्यक्रम वेकार क्यों बलावा
जाया है या समस्या का समाधान करने के लिए जिन कार्यों से परिस्थिति ऐसी जटिल हो गई है उन कार्यों को हटाने के बकर में क्यों
न पड़ा जाय है लेकिन वे लाख कोशिश करें, जमीन जितनी है उत्ती

न पड़ा जाय (लिकन व लिख काशिश कर, जमान नजितन है एसे ही रहेगी श्रीर खाजादी घटने के बंजाय बदुवी ही जायगी। हमारे देहातों को बेलों की तादाद घटाकर कार्य ग्राफि बढ़ाना तभी गम्भव होंगों ज़ब कम से कम अननी खेती ग्रामिलित ब्यवस्था में हो जितनी फ्रिंक जोड़ा उसत बैल को पूरा काम देने के लिए काफी हो। यह तभी हीक्टिकेगा जब गाँव में सम्मिलित खेती का प्रबन्ध किया जा सके लेकिन गोपालन ४६६

इत काम के लिए आज हमारे पास कोई शांक नहीं है। इस किस्स का कार्यक्रम तो नहीं सरकार उटा सकती है जो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा संधालित हो, जो कानून द्वारा खेत जोतने वालों को वरावरी की हैतियन से आपस में सहयोग करने के लिए प्रयानी प्रयानी कामालिक बना दे। जात की जमीरा प्रया के अन्तर्गन किसान की अपनी जमीन का बाहे जिस तरह ने खारा करने का हक ही कहीं ! हमारी संख्यार्थ तो उतना ही काम कर सकती है जितने के लिए उन में शक्ति है।

फिर भी मैंने अपनी सस्थाओं-द्वारा चलाई प्राम-सुचार योजना में गौप।लन के काम की महत्वपूर्ण स्थान दिया है। समाधान करने की शांकि या साधन हमारे पास नहीं है, इनका मतलब यह नहीं शीता कि देश के शामने समस्या ही नहीं है। समस्या तो है ही; उसका इल भी निकालना ही द्वीया । इस लीग श्रापने सै। घन से जिस परिमाण मे काम कर सकते हैं उसमे गाव की विभिन्न समस्यात्रों दा हल नहीं होता है। जो कुछ करते हैं वह प्रयोग मात्र है। हम अपने प्रयोग से केवल देश की विभिन्न समस्यार्थों को मुल काने का रास्ता हूँ वृनिकल ते हैं, जिससे जब जिसे जरूरत हो यह उस रास्ते से आगे बढ़ सके। हमारी गोगलन-योजना भी उठी प्रयास का प्रयोग मात्र है। इमारे संघटन के श्रन्तंगत जितना काम होगा उससे श्रगर उन योड़े बड़े किसानों की समस्या कुछ इल हो जाय तथा ग्रामील जनता की व्यावहारिक शिला तथा राही रास्ते की खोर दृष्टि हो कीय तो बई खपनी सफलता के लिए काभी श्रव्हा नतीजा होगा । श्रतः हमारे कार्यकर्तात्रों को समस्यात्रों को विशालता ग्रीर जटिलमा से न घवड़ाकर जो सस्ता नहीं है उसी दिशा में प्रयोग करना होगा।

गोपालन के कार्यक्रम के सार-साथ ६मारे सामने मृत जानवरों की, प्रथम्भ करने का काम स्वतः आ जाता है। पहले ही एक पत्र में अही, लिखा चा कि इम उद्याग का कम देश रखें जिससे एक दूसरे से ५०० समय ग्राम-सेवा की श्रोर

सम्बन्धित रहें । भारत जैसे कृषि-प्रधान देश के लिए मृत गाय केल की श्रार्थिक उपयोगिता के प्रति खास तौर पर ध्यान मृत पशुओं के देना आवश्यक है लेकिन दुःख की बात यह है कि समये का अवयोग इस उलीगा के प्रति हम उतिया में सब से ज्यादा

सत पराधा के चना आवश्यक हे लोकन दुःख की वात नह है। क्याने का करवांग इस उदोगा के प्रति हम दुनिया में चव से क्यारा उदाविन हैं। दुमको मालूम ही होगा कि संवार में जितने गाय, वैल, भँछ छादि जानवर हैं उनके ३० से कड़ा वेवल भारत में ही दें और संचार में जितना चमड़ा होता है भारत का हिस्सा उक्की तिहाई से भी व्यादा है। लेकिन हमारे देहाति हमी इस भी लाम नहीं उदाते। जात-पांत का ऐसा चक्र वना स्वता है कि जिनमें बुद्धि है, ह्याधिक सापन है, वीशल है और समाज में प्रतिक्वा है उनको मृत जानवर से कोई दिलचस्पी नहीं। मर जाने पर जानवर ऐसे लोगों के हाथ जाकर पढ़ता है जो हमेशा समाज में दिलिंग होंने के कारख शांपित है, दिख है, जादिल है। उनके पास नाधान है, न वह कीशल जितने वे बुद्धि-पूक्क मृत जानवर का उनित इस्तेमाल कर सकें। नतीजा यह होता है कि जब कोई जानवर मरता है तो वह किसी प्रकार उंटवा चमाइ उपेड़ कर किसी व्यावार्ष को नाम नाव

कर सके | नतीजा यह होता है कि जब कोई जानवर मरता है तो बह किसी मकार उंद्यक्त चमझ उपेड़ कर किसी व्यावारों को नाम नान दाग पर बैंच झाते हैं । उन्हें यह देखने की भी झावरयकता नहीं होती कि चमझी निकालते समय कहीं कट न जाय, छेद्र न हो जाय या मांस लगा न रह जाय । वे इसका विचार हो नहीं करते कि ठीक डंग पर चमझ निकालने से झौर च्यादा दाम मिलेगा । झौर उनको इस वात की फिक ही क्यों हो । एक वी जान के झमाब से बेहन वातों की बारीकियों की जान नहीं सकते । दूपरे यह कि सारा माल मफ मिलता है। जो चमार उस चमड़ें को पकाने का काम करते हैं ये

का बाराकिया का जान नहा उकता। दूउर वह कि जोत मुक्त मिलता है। जो जमार उस चमड़ें का पकाने का काम करते हैं वें भी साधन तथा जानहीन होने के कारण उसे इस तरह पकाते हैं कि वह बाज़ार में अधकच्ये माल के नाम से घोषित होता है और विदेश जांकर वही पक्का माल बनकर हमारे यहां वापस आ जाता है। इस प्रकार हमारे यहां जितना माल होता है उसका लगभग ४० सैकड़ा कच्चा श्रीर श्रधकच्चा के रूप में विदेश चला जाता है।इसके श्रलावा मृत जानवर से दूसरी उपयोगिता की चीज़े बनाने के प्रति तो लोग कतई उदाधीन हैं। चमड़ा निकाल कर बाकी जानवर के मांस को वे गांव की एक तरफ फेंक देंगे और चील, गिढ, कुंचों और कीओं का जमघट कराकर एक बीमत्स दृश्य पैदा करेंगे। कुछ दिन तक इतनी वदवू होगी कि उधर का निकलना मुश्किल । उस दश्य से पृणा नहीं, उस दुर्गन्य से पृशा नहीं, सारी पृशा चमड़ा छुने से हैं। इस पुणा के मामले में जाति-पाति कानून भी अजीव कटपटांग है। रणीयां के चर्मालय का अनुभव बताते समय मैंने लिखा था किस तरह चमार जाति मृत जानवर का चमड़ा तो खीलकर निकालेगी लेकिन चमड़ा पकाने में उस पर हाथ नहीं रख सकती क्योंकि ऐसा करनेवाले को जाति से निकलना पड़िया। नतीजा यह होता है कि जो चमार चमड़ा निकालता है उसको इस बान की फिक ही नहीं रहती कि किस तरह चमड़ा छीला जाय जिसमें पकाने में श्रच्छा माल निकल सके। फलत: हम इस उद्योग में दूसरे देशों के इतने वोछे पड़ गये कि पटिया चमड़ा या कच्चा माल के व्यापारी मात्र रह गये हैं। हो भी जानवर के श्रीर हिस्से की तो कोई बात ही नहीं।

बस्तुतः श्रमर इस श्रोर जरा प्यान देकर ठीक प्रवन्य कर तिया जाय श्रीर देहाती जनता में इस श्रोर दिलचसी पैदा की जाय तो मृत जानवर को डपयोगिता बहुमुली हो सकती है। सबसे पहले चमझा का ही एक प्रधान श्रीर ब्यावक उचांग चल सकता

सूत जानवर के हैं। मूत जानवर की समस्या प्रत्येक गाँव की होने उपयोग द्वारा के कारण चलां-जैवा यह उद्योग भी व्यापक रूप ले शनेक वस्तुओं सकता है। इन्हों से बहुत उच्च कोर्ट की खाद बन का निर्माण सकती है, इकता जिल मेंने पहले पी किया है। हमीरें

यहां खेती के लिए खाद की कितनी कमी हैं सो किसको मालूम नहीं है। मांस से भी श्रच्छी खाद बनती है। प्रत्येक

समग्र ग्राम-सेवा की ग्रांर

चमड़े के लीज और दुकड़ों से लालों रुपये का सरेस हम न पेवल अपने काम के लिए ही बना सकते बिक फालत् माल बाहर भी मैंन सकते हैं। इसके आलाव् सींग तांत का काम आदि और बहुत ते 'उद्योग चल सुकते हैं। बार्ट्सच में मृत जानवर ते ही हम देहातों को उद्योगमय बना मंकते हैं। मृत जानवरी का ठीक से उपयोग न कर सकते से हमको (कितमी हानि होनी है, इसका हिस्साव लगाना आह

सत्तावन लाख जानवर मरते हैं। इनके चमड़े की ठीक ब्यवस्था न होने से हमारे गांवों का कम से कम प्रति फर्ट २) का नुक्रतान होता है। उस<sup>के</sup> ऋलाया प्रति जानवर मोस से ऋाठ खाने, हब्ही से एक रुपया, चर्या

जानवर की सिर्फ चर्वी से ही :) फेकरीय आमदनी हां सकती है।

सकत से हमका तकतना होति होता है, इसकी हसीने लगाना गुण करेंगे तो पर्वहा जात्रोगी। जहाँ तक गिनती की जा सकी है हमारे यहाँ हर साल दो करोड़

से एक द्यया, सींग पुट्टा आदि से चार आने भिल सकता है। हुए प्रकार हम आज प्रति चानवर २ ६०) + 1) + 1) + 1) + 1) मानी पीने पांच कृषये हानि उठा रहे हें अपांत हमको कुले था।।) ४ २५,७००००० - २२, १२, १२,०००) नार्षिक हानि होती है। इसनी स्क्रम तो हम वेसल मंग्रित क्य से मृत देह की यह व्यवस्था करने से ही बचा सकते हैं। लेकिन आगर भयंकर हानि ! हम चमड़े का उचांत चलाकर कुल चमड़ों को पकने

माल के रूप में बेंचें खोर उतनी खाद के कारण खेती की पैदाबार की जो खूदि होगी उसका हिसाव जोड़ें, विभिन्न प्रकार के उद्योगों में कितनी खामदनी होगी खोर कितनी बेकारी दूर होगो, उसका विचार करें तो दमार्थ बचन कितनी गुना यह जायगी,

होंगी, उपका विचार करें तो हमार्थ वचन कितनी गुना वड़ आगी, इसे तुम समफ ही सकती हो। दल तरह जब मृत कानवर को कीमन काफो बढ़ जायगी तो खान बैठे बुड्डे जानवर को काट डानने के लिए मजबूर हो जाते हैं दीना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा यह है कि जब लोगों के) मुटीर चमड़े का उम्दा माल मिलता रहेगा तो वे कल किये हुए जानवर के चमड़े की मांग नहीं करेंगे। छतः हमारी योजना में गोपालन के साथ मृत जानवर के उद्योग की व्यवस्था होनी चाहिए।

यह पत्र बड़ा हो गया। सोचा या, इसी पत्र में वाकी सब कार्यक्रम पर विचार समात कर दूँगा। लेकिन वह विभय इतना व्यापक था कि इसी ने कार्नी समय ले लिया। ख्रतः इस पत्र को छाता समात करके ख्रमले मरीने ख्रीर विपयों पर जिचार करने की चेटा करूँगा।

[ 3 ]

## यातायात श्रीर जल की व्यवस्था

यातायात— दुम्हारा पत्र मिला । तम लांग मेदनीपुर ज़िले में गई तालीम का प्रयोग श्रुरू कर रहे हो, जानकर खुरी हुई । इसका मतलब यह कि खब खपने तालीमी संघ के तमे से सालाएँ पर शासका पुटनी श्रुरू हो गई है। यह खबरमा खुलकर है। हमारे प्रान्न में कब प्रयोग होगा र में खब भी सममता हूँ कि तालीमी संघ की प्रयोगशाला हमारे ही प्रान्त में होनी चाहिए । हिन्दुस्तान तालीमी तप का काम दिन्दुस्तानी भाषा मे ही न होगा र खीर हिन्दुस्तानी भाषा का प्रधान खबड़ा दुक्तान्त हो तो है।

े ध्रव इस लोग सब चेल के ध्रान्दर ही घरन्दर नवे आहिंगेंस में फिर पिरकार हुए हैं, ऐसा सुनने में खावा है। पना नहीं इस बीच किलने कानून बदलेंगे और किनोंगे ! चार्च के छुक कानून को बेला है, हमारी बिस उनका कोई मूल्य नहीं। इसे नज़रकन्द रहता ही है कित वे चारे जो कहकर रस्तें। लोमड़ी मेड़ को खायेगी ही। दलील क्या होती है, यह मेंडू के लिए कोई दिलचस्पी की बात नहीं। हो, ग्रव प्रभ समय प्राप्त-सेवा की खोर हमें गर्मी में वाहर रोने को मिलेगा। खाने को खालू भी मिला करेगा। महीने में एक वार सन्वन्धियों से मुलाकात हो सकेगी और एक पोस्टकार्ड ज्यादा लिखने को मिलेगा। ख्रव सरकार ख्रववार भी देगी, यह भी मुना है। इतनी वात खुशी की है। वाकी जेल जीवन जैसा या, वैसा ही है। हां, मालूम हुआ है कि सरकार ख्रव एक प्रमाण पत्र भी हमको देगी जिसमें हमारे बन्द रहने का कारण रहेगा। यहां कोई भी उत्तर्ज लिए फिक्र नहीं करता। सब जानते हैं कि वही लोम क्षी जैसी ही कोई दलील होगी। ख्रव तक जो पत्र में नुमको लिखता रहा जनमें हम प्राप्त मुधार के लिए क्रमशा उद्योग, शिखा व संस्कृति, सकाई व स्वास्थ्य, कृषि व बाग वानी तथा गोयालन पर खपने विचार प्रकृट करते रहे। इतने कार्य क्रमों का संपटन हो जाने पर गांची की स्थिति ऐसी होनी सम्ब है

कि इम कुछ ऐसे कार्यकम भी शुरू कर सकें जिनके लिए गांव भर की सहयोग वृत्ति तथा सार्वजिनिक लाभ के वास्ते ब्यान्तगत त्याग की तैयारी की छानश्यकता हो । ऐसा काम है गाँव की यातायात की समस्या हल

करना। तुम जब रखींबां आई थीं तो देखा होगा कि आक्षम तक जाने में राहते मर कितनी तकलीफ हुई थी। परीधान होकर वाय जाते समय तुमने पैदल जाना ही परन्द किंवा था। फिर भी वुम ऐसे मीधन में नई पी जब सुला था। खेत खाली होने के कारण वैलागाड़ी चाहे जिस गांव में जा सकती थी। वरशात में नो पैदल चलने के अलावा दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। रखीं जाने में राहते का जो हाल तुमने देखा था वह भी हमारे मामों के हिसा को होल तुमने देखा था वह भी हमारे मामों के उसते हों हो। या वायां को उसते भी वहतर हालत रहती है। पर वातायांत की की दुईशा किंदगाई की उसी तरह से रहने देकर औषींगिक

प्रगति करना एक प्रकार असम्भव नहीं है। अधिकतर लोगों की तो यह राव है कि यातायात की मुविधा पहले होनी चाहिए, फिर उद्योगों का सपटन शुरू करना चाहिए। आज जो सरकारी तथा पैसरकारी आप-पुधार कार्य हो रहा है उत्यम सक्कर बनाने और सुधारने का काम प्रथम और मुख्य माना गया है। देशत की सड़कों को दुस्त करना इतना महत्व का होने पर भी मैंने जाम-पुधार योजना में यह कार्य-क्रम सबसे असीर में रखा है। इसना कारण में पहले एक पत्र में बता चुका हूँ। अगर हम चाहते हैं कि अम-पुधार का काम आमीण जनता की शांक का विकास करके करें से कार्यक्रम बाद को ही रखना होगा। वर्षोक जब तक गांव के लोगों में स्वयन की प्रयान कार्य होगी तिव तक कोई सीमालित काम नहीं हो सकता। आज जो सड़क आदि का काम होना है यह कहीं-कहीं में की इगदाद से एकाप सड़क मारामत कर देने का ही हैं। इस दिशा में कोई व्यापक योजना तो देशत की जनता की आधिक रिपित, विहा, संस्कृति तथा संचयन शिक्त जी जनता की आधिक रिपित, विहा, संस्कृति तथा संचयन शिक्त जी जनता की साथ हो हो सकती है।

में कह नहां या कि ्यातायात की समस्या हल करने के लिए हमको वाहिए गाँव भर का सम्मिलित प्रवान, संपटित परिश्रम और कुछ लोगों को उतनी ज़मीन को सहक बनाने के लिए ज़रूरी हो। अब तक मेंने लितने कार्यक्रमों हा लिक किया है उनके बाद करना में इतनी सार्वंवनिक माबना पैदा होगी जिससे ये लोग खुडी से इतना स्थाग सबके भले के लिए करने, ऐसा गेरा श्रद्रभग है। अगर झुन्यनीन के शप कोत की जाम तो मालूम होगा कि प्रधम हाँकि से कहान बीन के शप कोत की जाम तो मालूम होगी है वस्तुतः इस समित लांड़ने के मतसे पर उतने त्याग की आव मालूम होगी है वस्तुतः इस समित लांड़ने के मतसे पर उतने त्याग की आवश्यक्तान नहीगी। प्रधमना स्वकृत निकालने की योजना ऐसी बनाई जाय जिसमें अधिकतर हिस्सा परती, जंगल आदि 'पड़े। इसके अलावा आगर पटवारी के नक्सों को देखा जाय तो मालूम होगा कि अधिकार गोंने में ऐसा इस्त मीजूर या जो किसी की ब्युक्तिया मुमि नहीं समभ्रा जाता या। उतना इस्त

छोड़ा जाता था यातायात की सुविधा के लिए । वह प्राम पंचायत के श्रिपीन था और उसका संस्कार गांव वाले मिलकर करते थे । लेकिन गांव का स्वाभाविक संपटन नष्ट हां जाते पर उस भूमि को प्राप्त पत्त के किसानों ने प्रप्ता भूमि में मिला लिया। ब्राप्त भी ब्राप्त की नक्सानों ने प्रप्ता भी से में मिला लिया। ब्राप्त भी ब्राप्त भी नक्सा नक्सा नात्व तो जतना इहर खलग मालूम हो जायगा। यह भूमि ख्राज भी कानूनन सबसाधारण की सम्पत्ति है। हमारा प्राप्त संपटन पुनर्जानित होने पर उन टहरों को फिर से सबसाधारण की

भोग करते रहने पर अब किसान उसे अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति ही समझने लगे हैं और अब उसे छोड़ना उतना ही अवस्ता जितना उनको अपनी जमीन छोड़ने में अखसता। मागों का पुनस्दार चार साल पहले जब में फैजाबाद में इन टहरों की खोज करके उनके पुनस्दार के काम में लगा मा

याग्स करना कठिन नहीं होगा। लेकिन इतने दिनों से उसका दलल

तो किस तरह उनके करजेदार लोग भगाड़ा करते ये और हमकी स्मिष्टिकिशियों भी मदद ते भी कहीं-कहीं क्फलता नहीं मिलती थी, इसकी पूरी कहानी में तमको पहले लिख चुका हूँ। इसतः वर्षीय उस सर्वशास्त्र सम्पत्ति को अपनी कमीन में मिलाना किसानी के लिए देवा दक्क हैं किर भी आज उसे किर से सद्वेजनिक काम में देना उनके लिए त्याम कहीं बात होगी।

अवस्य वर्षाय दुसरे कार्यक्रमी-द्वारा हमसे गाँव थी स्थित में

वाभी मुधार कर लिया है तथांप इसको यह काम काशी मैसाल कर करना होगा। इस विषय में जरूरबांबी करने पर गांव में भगड़ा होने का दर रहेगा। गांप की पंचायन में कई छादमी होंगे। मान ली उनमें से दो खादमी की जमीन सहक के लिए जरूरी हैं। ऐसी हाता में छमार कोई ऐसा प्रस्ताव हुखा कि छमुक-अमुक दुक्के गुरुक के लिए लिये जायें तो भट में दो खादमी समक देशें। दि पढ़ सहाव पता गुरुक ने इसारी हानि करने थी। नीयत में किया है। इस तरह यातायान श्रीर जल की व्यवस्था

भगड़ा खड़ा होकर गाँव के संघटन की हानि हो सकती है। हमारे कार्यकर्तात्रों को । हमेशा एशल रखना चाहिए कि वे जो संघटन गाँव में कायम कर रहे हैं उनकी स्थिति बहुत नालुक है। प्रथमतः उनके संबदन के लिए सरकारी कानून का बन्धन नहीं हं श्रीर वह सम्पूर्ण जनता की सदभावना पर ही निर्भर है। इसरी बात यह है कि हम ग्राने थोडे साधनों से धोडे बामों में ही संघटन कायम कर सकेंगे। उनके ग्रालामा उन देहानों के चारी तरफ विस्तृत सेत्र के देहानों के लोग पुराने तरी के में जीवन जिलाते होंगे। उनकी मनोगृत्ति का ग्रमर हमारे संघटन के अर्न्तगत देहातों पर पढ़ना अनिवार्य है। जो कुदरती ग्रसर पड़ता है उसके ग्रलावा भी दूसरे गाँव के लोग जब देखते हैं कि श्रमुक गाँव उन्नति कर रहाई तो वे इर तरह मे कोशिश करते हैं कि बना हुआ। संघटन टुट जाय। इस प्रकार दूसरे गौंब की ईर्ध्या के कारण काफी सफल संघटन ट्रटने का अनुभव सुभक्ती अपने कार्यक्रम में हुआ है। इसके शलावा श्रमर वह गांव किसी की ज़र्मीदारी में ( ब्राज प्रायः सभी गाँव किसी न किसी समीदार के ही हैं ) पड़ता इंतो ज़र्मीदार ऐसा मीका इमेशा दूँडा करता है जिससे फगड़ा हो जाय । फिर जब सरकार जनता की नहीं है ख्रीर जनता के शोपरा पर धी कायम है तब भला सरकारी महकमों के लांग कैसे हमारे संघटनों को पनपन देना चाहेंगे। पुलिस, कानूनगो, जरायन के कर्मचारी, का-आपरेटिव विभाग दे लाग सभी अपने-अपने ढंग से कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार गाँव वालों का स्वतन्त्र संघटन बनने न पावे। श्रतः सड़कों के लिए।कसी किस्म का नक्शा बनाते समय परिस्पिति का ध्यान वहत सावधानी के साथ रखना होगा। इसका क्रम अह इस प्रकार हो सकता है :---प्रथमनः गाँव के नौजवानों को सम्मिलित करके गाँव के उन दहरीं का संस्कार किया जाय जिन पर कोई खेती तो नहीं करता

दै लेकिन जिनकी ऐसी हालत हो गई है कि वे काम से नहीं छा

सकते हैं। इन सड़कों के भी कई प्रकार हैं :---

(१) ऐसी सड़कें हैं जो आम तौर पर तो ठीक काम लायक हैं लेकिन कहीं-कहीं कटकर इतना गड़ढ़ा हो गया है। के वरसात में ऊपर

से चलना श्रसम्भव हो जाता है। (२) ऐसी जो श्रमी तक किसी के ख़ास दखल में तो नहीं गई हैं लेकिन लोगों ने श्रमने खेत की खाई बनाने के लिए उन्हीं से मिटी खोद-खोद कर उनकी सतह इतनी नीची कर दी है कि श्रव वे बह

सङ्क न रहकर गांव भर के पानी का निकास हो गई हैं।
(३) बुख ऐसी हैं कि अभी पूरे तौर पर खेतों के गर्भ में तो नहीं
चली गई हैं लेकिन इतनी पतली हो गई हैं कि उन पर बैलगाड़ी नहीं
चल सकती। मालूम होता है, लोगों ने इतनी मेहरबानी उन एक्कों
पर फैबल बैलों के निकास के लिए ही कर रक्खों है। हमको क्रमश

पर केवल वैलों के निकास के लिए ही कर रक्लो है। हमको क्रमणः प्रथम, दूसरे और आ़ित्तर में तीवरे प्रकार की सड़कों की मरम्मत का काम लेना चाहिए, जिससे लोगों में धीरे-धीरे बढ़ने का हीसला हो। उक्त तीन क्रिस्म की सड़कों का जीलोंद्वार होने के बाद नईसड़क

उक्त तीन क्रिस्स की धड़की का जीएगोदार होने के वाद नहें पड़िश्व या इदर वनवाने की योजना चनानी चाहिए। उसका नक्सा ऐसा बनाना चाहिए जिससे अधिकाश बाग, परती, उत्तर या जगल जीती ज़मीन पड़े जो खेली के काम में न आती हो, जिससे खेल में से कम से कम हिस्सा लेना पड़े। इसके आगे आज हम नहीं जा सकते। जिस सड़क के लिए अधिकांश ज़मीन खेल में में लेनी पड़े उसे जिला बोड़ या सरकार ही कर चकती है। हमारे कायंक्सी या प्राम-पंचापन ज़िला बोड़े से मिलकर ऐसी एड़क चनवाने की कोशिश अवद्यव करें लेकिन अपनी और से उसकी चेश करने में सफलता नहीं मिल एड़ेगी। मेरे कहने का मतला यह है कि हमको ऐसे छोटे-छोटे काम करने होंगे जो हमारी मामीण जनता की आर्थिक प्रामाजिक तथा निर्कित होंगे जो हमारी मामीण जनता की वार्षित के अनुकुत हो। बड़ी महक की बात हम को सोचना ही नहीं है। हमारा काम चेवल यांग से बाद निकलने के रास्ते का प्रवण्य करना मात्र है। ग्रागर हम ग्रापनी योजना के ग्रान्तेंगत कुछ गांबों में इतनी ही सफलता प्राप्त कर सकें तो बहुत होगा। बाकी काम गरकार पर छोड़ देना होगा । यानायात की योजना श्रारम्भ करते ममय प्राम-सेवक को इतना सतर्क ज़रूर कर देना है क्योंकि कितने ग्राम-सेवक एक गांव की महक की समस्या हुल करने में सोचते हैं कि कम से कम स्टेशन तक तो सड़क बन ही जानी चाहिए। चाहे वह स्टेशन ४१६ मील दर धी क्यों न हो। मैं जब उनको ऐसे विचार की व्यर्णता बताना चाहता हूँ तो वे प्राय: यह दलील करते हैं कि श्रयर लोगों को स्टेशन तक जाने का रास्ता न मिले तो गांव से निकार ही होकर क्या लाभ ? ऊपर से सोचने पर उनकी दलील कुछ नहीं मालूम पड़नी हैं । लेकिन व्याव-दारिक दृष्टि से ऐसा करना सम्भव नहीं है। प्रथम हमारे पास इतना साधन नहीं है। द्वितीय ऐसी सड़क पर कई गाँव पड़े से। हमको प्रधानत: गांव के सम्मिलित परिश्रम से ही काम करना है। श्रमी इतना सम्मद नहीं होगा कि गाव के लोगों को ग्रापने गांव की सीमा छोड़कर बाहर परिश्रम करने को ले जा गर्के। श्रवः इस दिशा में इमको गाँव की हद में अन्दर ही रहना अधिस्कर होगा । इस प्रकार एक त्रेत्र में अधि-कांश डहर और सड़क बन जाने से उन प्रामों के सम्मिलित संघटन, जिला बोर्ड या सरकार से तमाम च्रेत्र के लिए वेन्द्रीय सड़क की मांग रखने की शक्ति प्राप्त करेंगे। वे जब अपने संघटन से गाँव के अन्दर की सहकों को ठीक कर लेंगे तो जिला दोई के लिए उनकी मान की उपेदा करना कठिन होगा । क्योंकि उनही मांग के वीक्षे केवल श्रवती रुड़क बना लेने की बात ही तो नहीं रहेगी। इस बीच तो श्रीशोशिक उचित हो आयगी उससे भी केन्द्रीय सङ्क की मौंग का बहुत बड़ा श्रीर माकुल कारण उनको रहेगा। ईंट भट्टा का उचौग—सड़क की दोजना के साम पानी की

इट भट्टा का उचान-सड़क की योजना के साप पानी की न्यवस्था करने का काम साधारखाः आ बाजा है। पानी का काम भी सुधार-योजना की उसी अवस्था में हो सकता है जिस में हम् ५१० समग्र ग्राम-सेवा की श्रांर

यातायात का काम गुरु करते क्यों कि दसमें भी कुछ सांमालित परिश्रम की आवश्यकता है। हो, यातायात के काम में यर काम ज़रुर छुउँ आवानों से हो सकता है। एक तो इसमें उउने अधिक सांवजनिक अम की आवश्यकता नहीं है। दूसरे जब किमी कुएँ का जीएँ सरकार कराना होगा तो किसी से कुछ स्थाग तो कराना नहीं। किर छुअँ किसी खात आदमी की सम्बन्धि होने से उसे जूब दिलक्स्थी रही है। लेकिन ट-ावहारिक दृष्टि से बैंदोंनो को एक साम ही लेने का पतायाती हूँ। विश्वले एक पत्र में मैंने किसानों को छुभंत के समय करने लायक कामों में भट्टे के काम का जिक्र किया था। उद्योग

पत्तपाती हूँ। पिछले एक पत्र में मैने किसानों को छुर्धत के समय करने लायक कामों में भट्टे के काम का जिक्र किया था। उद्योग के कार्यक्रमों को छुरू की अवस्था में प्रारम्भ करने की धी बात थी। अवतः जब तक छुर्षे का कार्यक्रम छुरू रना होगा तब तक मट्टों का उच्चेया का आते प्राप्त कर जायगा। इस कारण भी कुँछों की मरमन करना खासान हो जायगा। नेरा तो विश्वास यह है कि एक बार

इसका आन्दोलन कल जाय और साव ही ईट आदि सामान मुलम हो जाय वो लोग आप से आप अपने कुओं की मरम्मत करेंगे। इंट के मुट्टों के नाम से तुम को कुछ आप्त्रक्य होता होगा। तुम कहोगी वर्ला तथा अन्य शाम-उचोग का काम वो समक में आता है, यह इंट के भट्टे से क्या लाम इंट्सि गाँव की आर्थिक स्थिति में किल प्रकार की उपति होगी। उनको खेंच कर कहाँ से आवर्षनी होगी। किली के लिए ऐसा सोचना शायद स्वामायिक है। लेकिन जैसा कि मैं पहले लिल जुका हूँ कि हमारा उद्देश तिजारत नहीं, आम-सुधार है। और स्वावकायन के आयाद पर देहाली का आर्थिक सामाजिक, संस्कृतिक तथा राजनैतिक सुधार करना है। हम बाज़ार का संघटन तो जुकर करते हैं लेकिन उसका अधिक महत्व प्रारंभिक

का संपटन तो जुरूर करते हैं लेकिन उसका श्रिषिक महत्व प्राराम्भक दशा में श्री रहेगा। बाद को गाँव में उत्यादित माल का अधिकाश तों गांव के ही इस्तेमाल के लिए बनेगा। फिर उद्योग देवल उन्हीं बीज़ी के लिए योड़े ही किया जाता है जिनको विकी बाहर हो। गाँव की उपयोगी चीजों की उत्पत्ति भी तो उद्योग है। गाँव में विस्तृत रूप से नरें-नये उद्योगों के चलाने के कारण कारमाने ग्रादि के बनाने में काफी ईंट की ज़रूरत पड़ेगी। कृषि सुधार कार्य में भी अधिक कर् बनवाने का कार्यक्रम रहेगा । सधार का वायुमंडल पैदा होने पर सङ्क मरम्मत तथा निर्माण कार्य में कदाचित् पुतियाँ भी बनानी पड़ेंगी। श्रमी भैंने जो गाँव के कुत्रों की सरम्मत करने का ज़िक किया था उनके लिए ईंट की ब्रावश्यकता होगी। इन कामों के लिए गाव में रैंटों का सलम होना जरूरी है। जो लॉग गांव में रहते हैं उनकी मालूम है कि बाहर से ईंट मंगाना कठिन है। एक तो ईंट का दाम ही ऋधिक होना है; दूखरी बात यह है कि दूर होने के कारण ईंट के दाम सेटोने की मज़रूी अधिक हो बाती है। अधिकाश ग्रामों के लिए तो सस्ते के श्रमाव से दूर से लाना भी कठिन हो जाता है। जब तक गाँव रहेगा, तब तक गहुँढे रहेंगे। इम ज्यादा से ज्यादा इनकी शक्ल आदि में कुछ उल्रति कर सकते हैं। इस दिशा में मैंने जो कल प्रयास किया या उसका जानभव तमको लिखा ही है। मिटी की भीत उठाने के कारण घरों के ब्रास-नास छोटे-बड़े गड़ है हो जाते हैं; उनमें स्वायी रूप से गन्दगी सहती है। ख़ास तरह में उन प्रान्तों की बात तो कहना ही बेकार है जहां वर्षा काफी होती है श्रीर भारत के अधिकांश प्राना वर्षा प्रधान है। गड़ हो का इस तरह से सड़ते रहना बीमारी का कारण होता है। खाद के घूर को लोग हटाने का तो प्रस्ताव करते हैं, लेकिन इन गड डों को भला इटाकर कहाँ ले जायेंगे १ देशतों में मिट्टी का घर बनाने का तरीका छाज जैसा जारी रहातो इनका क्रमशः बढते जाना अनिवार्य है। इनसे स्वास्थ्य-अन्यन्धी जो हानि दै वह तो है ही; गड्डों की बड़ती के साथ-साथ श्रावादी के श्रन्दर काफी स्थान वेकार होता आयगा, जिसका कुछ दूसरा उपयोग हो सकता है। ग्राम-सुधार कार्य के सिल्सिले में नाबदान का पानी वहाने के लिए पक्की नालिमों का प्रस्ताव हम हमेशा करते रहते हुँ लेकिन जब तक ताबि के मकान बनाने की पद्धवि बदली न जाब तब तक स्वामा जिक विकास के स्त्रामा में इच कार्य में हमेशा किताई रहेगी। गर्व में किसी मकान कार्य कोई स्त्रंश त्याव हो जाता है तो लोग उसे नष्ट कर उसकी मिट्टी उसी स्थान पर फैला देते हैं

न्हें हैं के सकान और उसी पर नई मीत खड़ी कर दोते हैं। नतीं जा बताने का यह होता है कि ख्रास-पास की झमीन की सतह प्रोरसाहन हो केंची हो जाती है और नावदान नीचा हो जाता

है, जिससे पानी न निकल कर वहीं सुखता रहता है। इनका परिहार इसी से हो सकता है कि लोगों में ईट के मकान बनाने की प्रथा प्रचलित हो जाय। मैंने शाम उद्योगादि के जिन कार्यक्रमी के बारे में लिखा है उनके कारण लोगों की आर्थिक तथा संस्कृतिक रियति ग्राच्छो होने पर उन्हें इस ऋोर घोत्साहित करना कठिन न होगा । साथ ही यदि पुरानी भीत गिराते समय मिट्टी को पास के गर्हें में डालने का रिवाज हो जाय तो धीरे-धीरे गड़ है भी भरते जायँगे श्रीर जगह समतल होती जायगी। पक्की दीवारों की संख्या वह जाने पर गांधों का दृश्य भी वदल जायगा श्रीर देहाती जनता का जीवन सुरुचि-पूर्ण होता जायगा। यह सच है कि हमारी कोशिशों के बाद गाँवी में वहत से कच्चे मकान वर्नेंगे पर उनके लिए मिट्टी लेने की व्यवस्था ग्राम-समिनि की निश्चित योजना के ऋनुसार करनी होगी। निश्चित स्थान पर निश्चित विधि ग्रौर नाप से यदि मिट्टी ली जायगी तो उससे वने गड हे घीर-घीरे तालाव का रूप ले सकेंगे। मछली पालकर ग्रीर अन्य उपायों से उसके पानी को साफ रखना कठिन न होगा । यह स्व है कि सभी स्थानों से मिट्टी न लेने से लोगों को कमी-कभी दूर से मिट्टी-लानी पड़ेगी लेकिन जिन्दगी भर के त्राराम के लिए एक बार मोड़ी तकलीक करना श्रन्छा ही है। इतनी तकलीफ के लिए उनकी

समभाना कठिन न होगा।

पन्ती हैं टी के सुतान होने पर गाँवों की और कई समस्माएँ हल होनी रहेगी। श्राज ने नगबरान का पानी सहता है, पक्की नाली बन जाने ते हर दिशा में कराई रखना श्रासन हो जावगा। पशुश्ली के हरने का फर्य पक्का होना कितना श्रावरथक है यह में कह ही चुका हैं। इससे सन्नाई और लाद की प्राप्ति दो लाभ हैं। इस प्रकार हैंट की सुजमता से गाँव की बनाबट में सर्वत्रोमुखी सुधार होना सम्मव है।

मट्टों की स्थापना से कृषि को भी साम पहुँच सकता है। कृषि के प्रोप्राम पर विचार करते समय मैंने तालावों के महत्व की वावत बिक 'किया था। जितना पानी वेकार वह जाता है उसमें ने कुछ आगर रोका जा सके तो स्विधाई की समस्या का एक वहा दिस्सा हल हो

सकता है। यही कारण है कि पुराने समय में बड़े-भट्डों की स्थापना बड़े तालाव लोदने की प्रथा थी। तालाव खुदवाने

से अन्य लाभ के पुष्प की बहुत प्रशंसा की गई है। श्रावपार्श के साथ-साथ लोग तालावों में मळुती पाला करते थे।

साय-वाथ लोग वालावों में मळुती पाला करते थे।

इस मकार लाय भी मिलता था। अन न्रीवी और जहारत के कारण है

ते तालाव भी पटकर ऐसी हासत में हो गये हैं कि किसान उनसे कों

फायदा नहीं उठा पाते। वे तो जहां कहीं ऊँची जावा चाते हैं वहां

फायत नहीं उठा पाते। वे तो जहां कहीं ऊँची जावा चाते हैं वहां

फायत नहीं उठा पाते। वे तो जहां कहीं ऊँची जावा चाते हैं वहां

फायत मेरे अनुसार योहा बहुत अनाज देदा कर लेते हैं। मैंने देखा है

कि गाँव के लोग तालाव प्तेदने की शुक्ति को अद्धा की हाँह से देखते हैं

कि गाँव के लोग तालाव प्तेदने की शुक्ति को अद्धा की हाँह से देखते हैं

कि गाँव के लोग तालाव प्तेदने की शुक्ति को अद्धा की हाँह से से पुतान मठा

हुआ तालाव साक करवा रहा है तो उतकी प्रशंसा दूर दूर तक होती

है। रणोवा का तालाव तो हमने देखा है। वव हम उसे खुदवावों वे

वो हूर-नूर से लोग देसने आतं ये और प्रशंसा करते थे। आम-सुधार

के लिए तीलाव का होना कितन आवंश्वर है, इकितीलों पूरे तीर मे

33

समग्र ग्राम-सेवा की ग्र'र 4.88 महसूस करते हैं। लेकिन आज गाँवों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि तालाव फिर से श्राणानी से खुदवाये जा सर्के। तालावी नी मिही श्रधिकाश चिकनी होती है। लेकिन जहाँ ऐसे तालाव मिलें जिनही

मिट्टी ईंट के काम में आया सकती हो तो उनको उपयोग करके भर्दे बनाये जायें। इसते एक साथ दो काम होंगे। मट्टेबन जायेंगे श्रीर तालावी का पुनरदार हो जायगा इसके छालावा जो भट्टा नई समीन खोदकर वनेगा उस जगह भी श्रासानी से तालांव वन सकता है। जल की ब्यवस्था — में गाँवों में शुद्ध पानी की व्यवस्था करने की बात कर रहा था। बीच में प्रसंगतः भट्टे ग्रीर तालाबों की बात त्रा गई। मैं कह रहा था कि यातायात के प्रोधाम के साथ ही इस कार्यक्रम को लोना ईक्नोकि दोनों ही प्राम-सुधार योजना की एक ही श्चवस्था में श्चारम्भ करने लायक है। श्चाज श्वधिकांश गांधों पे

कुओ की दशा ऐसी है कि तबीयत घवड़ा जायगी। कही की २-४ अमीर घरों के सामने के कुएँ ऐसे होते हैं जिनकी जगत् वनी . होती है। उनमें से भी ७५ सैकड़ा ऐसे होंगे जिनका पाट ट्रटा ई ह्यीर श्रन्दर पानी मस्ता है। बाकी जितने कुएँ हैं उनमें किसी किस्म की जगत् नहीं है । उनके किनारी की सतह इतनी की हुईशा नीची है कि वरसात में गांव का पानी बहकर उनमें

चला जाता है श्रीर पानी के साथ गांव भर की गन्दगी भी उन्हीं के श्रन्दर जाती रहता है। श्राज कल लोग न नदा कुर्ज्ञा खुदवाते हैं, ग्रीर न पुरानों की मरम्मन करात है। ग्राधकांग कुछो के कोठे सह गये हैं और लोगा या नोना लगकर पिस गये हैं। जिनकी जगत् बनी दुई है।

उनके दरारों से किस्म दिस्म के पेड़ निकल पड़े हैं और कुएँ के छन्दर रोशनी श्रीर इवाकामी रालाचन्द कर दिया है। कोठे के झन्दर को यह स्थिति तो उन श्रमीर परी के भी श्रधिकांश मुखी की है ऊपर की बातों से पाना की समस्या ,की भरकरता का ऋग्दार कर , समफ सकती हो कि इनको उस दिशा में कितनी चिट्टा करती होगी। यह सच है कि मैंने इनने ही या इससे ज्यादा महस्य के कामों के लिए ख़ान परीशान न होकर भविष्य सरकार के लिए छुँड देने काम देश हो लेकिन में नमफता हूँ गाँव के कुखाँ सुवारने बा काम देश ख़ान की परिस्थाद में भी ज्यापक कर से कर सकते हैं। मैंने देखा है कि चोड़ा संघटन हो जाने पर खौर सामान सुलभ होने पर लोग उत्साह के साथ यह काम करते हैं। खनः मेरा विश्वात है कि क्षमर उचित ख़बस पर यह काम सुरू किया जाय तो गाँव की समितियों की मार्फत विना बाहरी मदद के उसे बहुत हह दक सफल बनाया जा सकता है।

प्राप्त-सगठन का रूप-रेखा-पिञ्जले महीने के पत्र में मैंने देहातों की कुछ समितियों का ज़िक्र किया था। उसके साथ ही मैंने उन समितियों की रूप-रेखा बताने का बादा किया था। हमने प्रथम से ही सारी सुधार-योजना गाव की ग्रान्तरिक शक्ति संघटिन करके उसी की मार्फत चलाने का ध्येय रक्खा था। क्योंकि स्वावलम्बन के सिद्धान्ता-नुक्षार हमको समाज की बुलियाद से काम ग्रारू करना होगा। इसारा श्रन्तिमध्येय वेन्द्र तन्त्र को ऋमशः घटाकर श्रादर्श स्थिति में उसे शून्य कर देना है। ग्रतः हमारी व्यवस्था ऐसी हो जिससे छमाजक्रमशः व्यक्ति-स्वावलम्बन की चोर ग्रवसर हो। यही कारण है कि हम सब से पहले गांवों की मूल जन संख्या को स्वावलम्बी बनाने की कोशिश करते हैं: फिर ग्राम समिति तथा सकित सोसाइटी की छोर बढते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि हम गाँव में काम करने के लिए सबसे पहले चर्ले के उदांग से ब्रारम्भ करेंगे क्योंकि यही एक उद्योग है जिसमें गाँव का मासेक परिवार शामिल हो सकता है। अतः सर्वप्रयम व्यक्तिगत रूप से जितने घरों में सम्भव हो सकेगा चर्ला चलाकर उनके कते हुए सूत की बुनाई-विकी आदि की व्यवस्था अपनी संस्था द्वारा की जायगी। पिर कातने वालों की एक समिति बनाकर, सूत-सधार, बातने वालियों

पूर्द ।

के स्त की जाँच ग्रादि की जिम्मेदारी उन पर डालनी होगी । फिर घीरे-घीरे

रात्रि-पाठशाला लेकर क्रमशः अधिक कार्यक्रमों का भार मेरे पिछ्ले

पत्रों के बताये क्रमानुसार उनको सौंपा जा सकता है। कार्यक्रमों की

वृद्धि तथा संघटन की मज़बूती के साथ उत्तरोत्तर ग्राधिक परिवार के

लोग समिति में शामिल होकर क्रमशः वहीं समिति सम्पूर्ण गाँव की

समिति तथा पंचायत वन जायगी। बाम-समितियों के संघटन की

इकाई वन जाने पर कुछ गाँव मिलाकर सर्किल सोसाइटी श्रीर कुछ

ऐसा होना चाहिए कि हरेक समिति अपनी आन्तरिक व्यवस्था है लिए स्वतन्त्र हो। ऊपर की कमेटिया केवल सहायक रूप में होगी। ऐसा न करने से इमारा स्वावलम्बन का श्रादर्श सफल नहीं होगा। धीरे-घीरे उक्त कमेटियों को श्रपनी श्रेपनी योग्यतानुसार विभिन्न कार्यक्रम का भार देते रहना चाहिए जिससे कुछसाल में समस्त कार्य-क्रम की जिम्मेदारी वे ले सकें। समितियों का काम समस्त सामाजिक, सार्वजनिक प्रोग्राम तथा उन उद्योगों का संचालन है, जिनके लिए समितित संचालन की श्रावश्यकता हो या जिनको चलाने के लिए साधन की श्रायश्यकता तथा रतनरे की संभावना हो, या जिन्हें श्चाम तौर से व्यक्तिगत रूप में चताना बांद्यतीय न ही सके। मानी मेरे पहले यनाये उदांगों की श्रेशियों में, जिन्हें मैंने ग्राम-उदीत कहा है, उनका मंचालन समितियों के जिल्मे रहेगा। इनमें कीन उचीन या प्रोप्राम प्राम-मिनि, बीन सब्देल सोमाहरी तथा भीन मृनियन खादि के मातहन होगा, इसका निर्माय इस समय नहीं किया

चर्किल सोसाइटियां मिलाकर एक यूनियन के रूप में, इस तरह क्रमशः

जपर की कमेटियों का संघटन किया जा सकता है। इन समितियों

का विधान तथा नियम क्या होगा, आज में क्या बताऊँ शयह ती

जब इस प्रकार का संघटन वास्तविक द्वेत्र में किया जायगा तो स्थानीय

समग्र ग्राम-सेवा की श्रोर

परिहिपति तथा जनता की मानसिक स्थिति देखकर ही किया जायगा। में सिर्फ़ इसका निर्देश करना चाहता हूं कि जो भी विधान बने बर जा सकता। काम की व्यापकता तथा विभिन्न समितियों के सामर्थ्य के. अन्दाज से उनका श्रेणी-विमाग करना होगा।

ग्रव प्रश्न यह उठता है कि उन उद्योगों की व्यवस्था किम प्रकार की होगी जिन्हें मैंने 'कुटुम्ब डवोग' कहा है। उन्हें तो व्यक्तिगत परिवार स्वतन्त्र रूप से चलायेंगे। फिर क्या वे संघटन हीन हालन में ही रहेंगे ! मेरे ख्याल से उनमें अलग-अलग उद्योग चलाने यालों की श्रलग-श्रलग समितियाँ वन जायँ तो अच्छा होगा। जैसे लोहार-बढई समिति, कागजी समिति, तेलपानी समिति ख्रादि। ऐसा विधान बनाया जा सकता है जिसमे विभिन्न सकिल सोसाइटियों के समान ये समितियाँ भी केन्द्रीय यूनियन से शामिल हो सकें। हाँ, ध्रमर चाही तो इतनी शर्त रख सकते हो कि इस प्रकार की शुद्ध उद्योग समितियाँ युनियन में वेबल उद्योग-सम्बन्धी प्रश्नों पर ही ख्रपनी राय दे सर्वे । र्सामतियों के ख़र्च के लिए सदस्यों से उनसे उत्पादित सामान का अुछ श्रंश चन्दा रूप में लिया जा सकता है। इतने से मैं शामों में किस प्रकार का संघटन कायम करने की कल्पना करता हूँ, इसका अन्दाज मिल गया होगा। वस्तुतः इन वातों को भ्राधिक व्यारेवार बताना इन पत्रों में सम्भव नहीं हैं। बास्तविक दोत्र में सही योजना बनाते समय ऊपर लिखे संकेत के अनुसार संघटन की रूप-रेखा, विधान

क्षमत कार लिख सकत के अनुसार स्वयन को रूप-रखा, विधान और नियमादि का व्यीरा निश्चित किया जा स्वेता। मैंने पिछुले एक एवं में पंचायत की मार्पत गांव का मुस्तवा तय करने के लिए जब्दी न करने की सलाइ दो थी। सिनित में जब हम उपपुंक संपटन सम्बत्ता के साथ कर लेंगे तो गांव के फनाड़े आदि अनुसासन का प्रोवाम से सकते हैं। इसका मतलब यद नर्वाई कि अनार हमारी मोजना पूरी होने में दस साल क्या जार्य तो दस साल कक दम गांव के अनुसासन-सन्वन्धी पहनों की उपेद्या ही करते रहें। जिन गांवी में सामिति पर जनता का विश्वाद होने लगेगा उनमें समिति-द्वारा मनाइ। आदि का निक्टारा मोड़ा-बहुत तो होगा ही। प्रगट कर चुका हूं । भैने जो कुछ कहा है वह अपने अनुभव के आधार पर ही कहा है। ग्रतः शास्त्रीय दृष्टि से शायद मेरी राय ठीक न सावित हो । लेकिन मेरे-जैया देढाती सेवक शास्त्री को कढांतक जान सकता है। मैंने जो विचार समस्यास्रों के समाधानों के लिए किया है वह परिस्थित तथा साधन के अनुसार ही किया है। लेकिन तम लीग शास्त्रीय कसौटी पर इनकी परीज्ञा तो कर ही सकते हो श्रीर इसमें जो

कुछ सार हो उन्हें भी श्रलग वर सकते हो। श्रव यह प्रश्न उठता है कि श्रमर कोई छोटी स्वतन्त्र संस्था हो

नो क्या करेंगे ! उनके लिए भी मेरी सलाइ ई कि वे इसी प्रकार की योजना बनायें। हो, स्यानीय परिस्थिति के अनुसार प्रोप्राम के क्रम में अन्तर कर सकते हैं। लेकिन दृष्टिकोण और आदर्श तो ऊपर वताये अनुसार ही हो। आखिर मैने तुमको कोई बोजना तो नहीं मेशी है। योजना बनाने में किन-किन बातों का ध्यान देना चाहिए उन पर विचार मात्र किया है श्रीर मैंने जो विचार किये हैं, वे दोनों प्रकार की संस्थाओं के लिए लाग है। ग्रागर सरकार जनता की हो तो इसमें ग्रन्तर ग्रवश्य होगा। लेकिन वह ग्रन्तर भी कार्यकर्मी के सिलसिले श्रीर समृद्र में ही होगा; दृष्टिकोण श्रीर सिद्धान्त में नहीं। उदस्य तो वहीं आमवासी को स्वायलम्बी धनने की श्रीर ले जाना होगा। राष्टीय सरकार कायम हो जाने पर ग्राम-सुधार योजना किस प्रकार हो, उसकी श्राज एक कलाना मात्र कर सकते हैं। द्यसली विचारतो उस समय की परिस्थिति को देख कर ही हो सकता है। फिर भी कोशिश करूँगा कि में प्रापनी कटानाका नक्शा तुमको भी भेजूँ। लेकिन ' उसे फिर कभी लिखंगा। श्राज पत्र यहाँ ही खत्म करता हैं।

समग्र ग्राम-सेवा की श्रीर

जब किसी व्यक्तिया संस्थापर जनताका विश्वास होने लगता है तो लोग स्वभावतः अपने मामलों को उसके पास ले आते हैं और उसके फैसलों का सम्मान करते हैं। इस प्रकार जैसे जैसे, इमारा मंग्रन मज़बूत होता जायगा वैमे-वैसे अनुशासन-सम्बन्धी काम समितियों पर श्रपने त्राप श्राता जायगा। इस कार्यक्रम की स्वाभाविक प्रगति की हमारे कार्यकर्त्ता श्रवनी सहायता ने श्रागे भी बढ़ा देंगे। मेश कहना केवल यह था कि आज जैमे गाँव में पहुँचते हो ग्राम सेवक पंचायत के भगड़ों को कार्यक्रम के रूप में अपने हाथ में लेने लगते हैं वह तरीका गलत हैं। संयोजित रूप से अनुशासन-सम्बन्धी व्यापर प्रश्न को हम ग्राम-नंपटन का ढांचा पूर्ण ग्रीर मज़बूत होने पर ही उठा सकते हैं। ऐसे समय हमारा काम आसान भी होगा क्योंकि तब तक समितियां अपने नैतिक वल से इस दिशा में काफी प्रगति किये हुए रहेंगी ग्रीर गांवों का नही ग्रीर स्वामाविक नेतृत्व भी प्राकृतिक हुग्रा . रहेगा। हो, गांव की समस्याका एक वड़ा ग्रंश रह गया। वह है देहातियों के कर्ज का प्रश्नाहमारे देहाती कितने कर्ज के भार मे लदे हुए हैं, इसका अन्दालतो करीय करीय सभी को है। यदाविहमा रिसाय जोड़ना संभव नहीं है तयापि लोगों ने जो खन्दात लगाया है यह लगभग १२०० करोड़ रुपये का है। इसके खलावा खरवीं रुपयी का लेन-देन नो हित्रयां पर्दे के भीतर-भीनर फरती रहती है, इनका तो कोई दिसाय दी नहीं लगा मकता है। लेकिन यह प्रश्न इतना जटिल ग्रीर साधन-मापेच्य है कि इसे हम ग्रमी कर ही नहीं मुकते हैं | इसलिए मैंने इस प्रश्न को जानकर भी छोड़ दिया है । इसकी इल सो राष्ट्रीय सरकार भी कर सकती है। अतः हमारे कार्यकर्ताओं को सादधान कर देना चादिए कि ये ज्ञावेश में आकर इस मनते में पेंस न जायें।

में समभेता है, कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम की संस्थाही है द्वारा जिल्ला काम दम कर सकते हैं उसके लिए में अपना विचार यातायात ग्रीर जल की व्यवस्था

प्रगट कर चुका हूं । मैंने जो कुछ कहा है वह अपने अनुनव के आधार पर ही कहा है। ग्रत: शास्त्रीय दृष्टि से शायद मेरी राय ठीक न सावित हो। लेकिन मेरे-जैमा देहाती सेवक शास्त्रों को कहांतक जान सकता है। मैंने जो विचार समस्यार्क्को के समाधानों के लिए किया है वह

परिस्थिति तथा साधन के अनुसार ही किया है। लेकिन तुम लोग शास्त्रीय कसौटी पर इनकी परीचा तो कर ही सकते हो श्रौर इसमें जो कुल सार हो उन्हें भी खलग वर सकते हो। श्रव यह प्रशन उठता है कि खगर कोई छोटी स्वतन्त्र संस्या हो

तो क्या करेंगे ? उनके लिए भी मेरी सलाइ है कि वे इसी प्रकार की योजना बनायें। हा. स्थानीय परिस्थिति के ब्यनुसार प्रोप्राम के कम में ग्रन्तर कर सकते हैं। लेकिन दृष्टिकोण ग्रीर ग्रादर्श तो ऊपर

वनाये श्रमसार ही हो। श्रास्तिर मैंने तुमको कोई योजना तो नहीं मैजी है। योजना बनाने में किन-किन बातों का ध्यान देना चाहिए

उन पर विचार मात्र किया है श्रीर मैंने जो विचार किये हैं, वे दोनों प्रकार की संस्थाओं के लिए लाग हैं। अगर सरकार जनता की हो ती

इसमें श्रन्तर श्रवश्य होगा। लेकिन वह श्रन्तर भी कार्यक्रमों के विल्विले श्रीर समूह में ही होगा; दृष्टिकोण श्रीर सिद्धान्त में नहीं। उद्देश्य तो वहीं ग्रामवासी को स्वावलम्बी बनने की श्रोर ले जाना होगा। राष्ट्रीय सरकार कायम हो जाने पर ब्राम-सुधार योजना किस प्रकार हो, उसकी थान एक कराना गात्र कर सकते हैं। श्रमली विचारतो उस समय फी परिश्यित को देख कर ही हो सकता है। फिर भी कोशिश करूँ गा कि में अपनी कत्यना का नक्शा तुसको भी मेजूँ। लेकिन उसे फिर कमी लिखंगा । आज पत्र यहाँ ही खत्म करता हूँ ।

## [ = ]

## प्रान्त के देहातों की हालत

રપ્—-४<del>---</del>४४

पहली तारीख को मैंने तुमको एक पत्र लिखा था। मिला होगा। च्राज से हमको वाहर सोने को मिलता है। यह पत्र मैं बाहर बैठकर ही लिख रहा हूँ। डेढ़ साल से ऊपर हो गये रात को ब्रासमान का तारा कैसा होता है, नहीं देखा था। त्राज नज़रवन्दों के लिए एक खास त्यौद्दार का दिन है। सभी बैरकों के ब्राइगड़े गुलज़ार दिखाई देते हैं। इधर गर्मी के कारण रात को पढ़ना-लिखना वन्द-सा हो गया था। त्रव रात ही पढ़ने लिखने के लिए खास समय हो गया। मैंने भी सोचा ऐसा अच्छा मौका क्यों छोड़ा जाय, पत्र ही लिख डाल्र् लेकिन समभा में नहीं आया रहा है, क्या लिख्रूं। पिछले पत्र में मैंने बादा किया था कि सरकार-द्वारा किस प्रकार से प्राम-सुधार का काम किया जा सकता है, इसपर मै तुमको अपने विचार लिखूँगा। सन् १६२१ से आज तक का सारा अनुभव लिख डाला। उन अनुभवी के ग्राधार पर मैंने यह भी लिख भैजा कि हमको ग्राम-सुधार की योजना किस त्रादर्श, दृष्टिकोण तथा प्रकार से बनानी चाहिए । इस तरह पिछले पत्रों में मुभको जितना कहना था, कह डाला । मैंने कहा था कि ग्राम-सुधार का काम दो ज़रियों से किया जा सकता है। एक श्रपनी संस्था द्वारा श्रीर दूसरा राष्ट्रीय सरकार द्वारा । मैंने सरकार के साथ राष्ट्रीय जान कर ही जोड़ा है क्योंकि आज जैसी विदेशी सरकार द्वारा ग्राम सुधार योजना कैसे चल सकती है ! विदेशी सरकार का हित प्राम-उजाड़ में ही पूरा हो सकता है: यह प्राम-मुधार केसे कर सकती है। पंजाब में मि० ब्रायेन ऋंग्रेज़ कर्मचारी थे। उनमे प्राम-सुभार का जोश था। एक . सरकारी उच्च कर्मचारी, उसपर श्रॅंडेन श्रतः वे जितना चाहते ये उतना साधन सरकार से मिल सकता था।

फिर भी व्याखिर उनको कहना पड़ा, कि शाम-सुधार का काम सरकारी महकमा त्रीर व्यक्तसरों द्वारा नहीं हो सकता। इसका मनलव यह नहीं है किसी भी सरकार द्वारा ही नहीं हो सकता। चाँद यह

ब्रायेन माहब हो चाहे कोई साहब हो, जब तक

प्राप्त-मुचार- मग्कार का हित और जनता का हित एक दूसरे के बनाम सरकार विरोधी हैं तब तक सरकारी महकमें कहने की प्राप्त-सुचार के महकमें रहेंगे लेकिन अधिलयत में बे

प्राम-विशाण बाजना के एजेंट का हो काम करने। उनकी योजना यहे-यहे विद्वानिक शब्दों में मर-पूर रहेगी लेकिन उनका कार्यक्रम हमेखा देहाती जनों को उत्तरीत्तर पंगु बनाने का ही रहेगा। लेकिन कुछ लोगों का लयाल ही ऐसा हो गया है कि किसो भी सरकारी गहकमा हारा प्राम-मुधार नहीं हो अकता; वह कहां नहीं है। अकर एमा होना नो तुकी, रुस, और कनाहा के कार्यक्रम मफल न हो पति। गयाल सरकारी और गैर-सरकारी का नहीं हैं। क्याल यह है कि जो लोग मुधार-कार्य करगे उनका प्रेय क्या है, उनका ब्रादर्श क्या है ब्रीर उनका हित किसमे हैं। स्वमावतः राष्प्रीय मरकार का उद्देश्य और ब्रादर्श नेता की होगी तो उमके कम-चारियों को जनदिन नती ही होगी तो उमके कम-

में श्रव तक तुमको जो कुछ [लखता रहा वह सब श्रपनी सस्याशों द्वारा काम करने की बात थी। उतना जिखता मेरे लिए श्रामान था क्योंकि दतने माल तक मेने जो कुछ देखा, जो कुछ किया, या जो कुछ गोचा मद श्रपनी मंत्रमा के श्रपना तर कर है किया। दखिए पेरा मारा श्रप्ताच संस्था के माधन के पुताबिक काम करने का दी है। कांग्रेस सरकार के कुमाने में सरकारी महकमा की माकत कुलर कुछ प्रयोग किया था लेकिन पिछले दिनों जो कांग्रेस सरकार थी यह कुछ राष्ट्रीय मरकार सो ची नहीं। उस समय हमारे मंदियों का इतना प्रर समग्र ग्राम-सेवा की ग्रीर

स्रिकिशर ही कहाँ था कि वे जन-हित की दृष्टि से ही सारी व्यवस्था करते। स्रतः उस अनुभव से सुभको लाभ इकर हुआ या किर भी एक यही जनता की सरकार कमा कर सकती है उसका पूरा पूरा अनुभव नहीं मिल सकता था। लेकिन साधारण रूप ने देहाती सम-स्वाओं को मैंने जैसा समस्या है और प्रामीण जनता को जितना पहिचान मका हूँ उसके स्थाधार पर हम स्थपनी सरकार-द्वारा किन

प्रकार से और क्यान्त्रया कर सकते हैं उसकी करणना मात्र हो सकर्ना है। इस पत्र में मैं उसी की कुछ फलक देने की चेदा करूँ गा। इस सिलिसिले में एक बात प्यान में रखनी होगी कि मैं को करणना करूँ गा बढ़ प्रापने उद्देश, 'हिश्कों जा तथा। सिद्धान्त के अनुसार ही होगी। और तुम को मालूम ही है कि मैं उसी मार्ग से चलना चाहता है जो मेरे विचार से बापू का बताबा हुआ मार्ग है और तिनका जिक मैंने जल में प्रथम पत्र में किया था। अतः मैं जिस प्रकार योजना बनाने का विचार करता है उसका मुख होगा अम-स्वायलप्यन। यर मत्र है कि हमारे मेलिस्स हो राष्ट्रीय सरकार प्रारम्म में किंग

यह सब है कि हमार भावर का राष्ट्राय सरकार प्रायम में कि प्रकार की होगी। यह हमयों पना नहीं है। उसकी रूपरेचा तो मारांची जनता तब करेगी। लेकिन विधान चाहे जिस प्रकार का ने यह नी तय ही है कि हमारी सरकार का रूप बुद्ध संचराष्ट्र के नरीचे की होगा। उसमें है एक प्रान्त अपनी-अपनी आन्त्रिक व्यवस्था के को है। इस है कि हमें से स्वरूप के मी की हम हो हम हो पर की विधान के मी की हम हो अपनी सीनारी व्यवस्था के लिए स्वर्तन हो। इस हमी की की माम-मुधार योजना की विधान करें में की साम-मुधार योजना की विधान की सम्मान की साम मुधार योजना की विधान की सम्मान की साम मुधार योजना की विधान की सम्मान की साम मुखार योजना की सम्मान की साम मुखार योजना की सम्मान की साम मुधार योजना की सम्मान की साम मुखार साम की साम मुखार की साम मुखार मुखार की साम मुखार माम मुखार मुखार माम मुखार मुखार माम मुखार माम मुखार माम मुखार माम मुखार मुखार माम मुखार मुखार माम मुखार मुखार माम मुखार माम मुखार माम मुखार माम मुखार मुखार मुखार माम मुखार मुखार मुखार मुखार माम मुखार माम मुखार मुखार माम मुखार मुखार

रंपटत के ई र्श क्यों श्वितः मेरे लिए श्वरते प्रारत की स्थिति दो भाग पर विचार करना श्वासन होगा। मैंने पहले ही कहा ई रिभी योजना बनाने में पहले हमयों त्रिण चेत्र पे ब्रोधाम बनाना है उसकी सीनुदा स्थिति का श्रम्यदन करना होगा। फिर हमको यह संचना होगा कि हम कितने गाल की योजना वनावें। योजना का समय तब करने के लिए हमको यह तम करना होगा कि हमारा ध्येव क्या है। फिर हमको दस बात पर विचार करना होगा कि हमारा मार्ग क्या होगा और संघन का कल-पुराग कित प्रकार का हो। इस अंघन के दो विभाग होंगे (१) उरकारी व्यवस्था सम्बन्धी और (२) देहाती सिनित आदि का। एक निर्रोक्त्सल तमा सहायता के लिए, और हुमन संघटन तथा व्यवस्था के लिए होगा। मैं लिल चुका है कि सरकार होगा भी जो ग्राम सुधार का काम

होगा उसका फिदान्त तथा नरीका वही होगा जो हम अपनी सरधाओं में वर्तत हैं। देखल फर्क यह होगा कि जिन समस्याओं जो हमने प्रपत्न साधन में बादर फर्ट कर छोड़ दिया है उन्हें भी इस योजना में समिशित करना होगा औं हमने बैसे मूल उचोग चलां को लिया है उमीं प्रकार सरकारी योजना में मूल उचोग चेती को लेकर बाकी उचोंगों का उसी से मन्यिषत करना होगा। उन्होंग के सिलिसिसे में एक और शान का-ध्यान होना ज़न्सों हैं। हमको पहले ही तम कन्म होगा कि फिस उचोग को विकेटित आम-उचोगों के रूप में पड़ावा जाय और फिस उचोग को विकेटित आम-उचोगों के रूप में पड़ावा इनकी सूची बताना छिन है। समय आने पर उन्हों तम करना होगा। इस समय कुछ सिदान्तों पर विचार करना काची होगा। पिछले एक पत्र में मैंने आम-उचोगों को तीन श्रीशांगों में विदा है

होगा कि किस उच्चोग को विफेट्सित शाम-उच्चोग के रूप में चलाना ज्ञान श्रार किस उच्चोग को नेन्द्रीय उच्चोग के रूप में चलाना होगा। इनकी पूची पूची वर्षान के रूप में चलाना होगा। इनकी पूची वर्षान करना होगा। एक समय क्रान पर दिन है। समय श्रान पर उच्चोग। होगा। पिछले एक पत्र में मैंने शाम-उच्चोगों को तीन श्रेष्मियों में बीटा है श्रीर इस बेंद्रशारे में एक सिडान्त निष्ट्रियत किया था। प्राम-उच्चोग तथा केन्द्रीय उच्चोग के वारे में भी हमें उसी तरह के निज्ञान के श्रायार पर निश्चय करना होगा। में ग्रुक्त से ही पहला स्थायार पर निश्चय करना होगा। में ग्रुक्त से ही पहला रहा कि नहीं तक सम्भव हो इसको श्रायप्यक समान प्राम-उच्चोग के हारिये सानी विचेन्द्रित प्रशाली से प्राप्त करने की चेंद्रा करनी है। सेकिन कुछ उच्चोग ऐसे हैं जिनके लिए प्रकृति ने हमकी कच्चा माल चेन्द्रित हुए से ही दिया है वा निज्ञेत उत्पादन

में दूर दूर के साधनों की खायश्यकता हो या जिनकी उत्पत्ति में खतरा ज्यादा हो या जिनको उत्पत्ति के लिए इतनी ज्यादा शक्ति की श्रावश्यकता हो जो मनुष्यों या पशुश्रों के परिश्रम से प्राप्त होना सम्मव नहीं है, उन्हें हमेशा केन्द्रीय उद्योगी के रूप में, जन-सेवा के सिदान्त से, चलाना होगा। कुछ ऐसे उद्योगों के उदाहरण के लिए

खानों का काम, लोहे और इस्पात का काम, रेल मौलिक प्राधार तार का काम, जहाल मोटर प्रादि के काम का उल्लेख किया जा सकता है। इसके ग्रलावा श्रिषिकांश दैनिक श्रावर्यकता के सामान तो बाम उद्योग से ही प्राप्त हो सकते हैं । प्राम-उद्योगों के प्रकार तथा कुछ मुख्ये उद्योगों की सूची में पहले पत्र में लिख चुका हूं। हम इस समय केवल प्राम- ' सुधार योजना पर विचार कर रहे हैं । श्रतः थेन्द्रीय उद्योग हमारे विचार के वाहर की चीज़ है। हाँ, उनमें कोई ऐसा उद्योग ही,

जिसपर देहाती कार्यक्रम का कुछ आधार हो तो उसपर गोड़ा विचार कर लिया जायगा।

मैंने कहा है कि सुधार-योजना बनाने से पहले हमको श्राने गांव की मौजूदा स्थिति जान लेनी चाहिए । जिस प्रान्त की योजना वनानी है उसका स्नेत्रफल क्या है, आयादी कितनी श्रीर किस प्रकार की है, लोगों के पेरो क्या है, खीसत आमदनी क्या है, उस श्रामदनी का सर्च किस प्रकार का है, उसका कितना खाते हैं श्रीर दसरे काम में कितना लगाते हैं, लोगों पर कजा है नो कितना है, -कितने में खेती होनी है, खेती सुधार में क्या-क्या वाधाएँ हैं-साधन की कमी के कारण या जानकारी की कमी के कारण या कानूनी बाधा

के कारण; पशुद्रों की क्या तादाद है, उनकी हालत

क्या है, चरागाइ कितना है, जंगल कितना है, उनमें उद्योग के लिए क्या क्या मामान मिल मुक्ता ज्ञानकारी

है, इनमें से कुछ बातों की तो समय-समय पर जॉच पहले से होती रहती है, कुछ चीजों की जांच राष्ट्रीय सरकार को नये छिरे से करना है। इसके मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रीय सरकार कायम होते ही घेवल जाँच ही करती रहे और सम्पूर्ण स्थिति की जाँच होने पर ही कोई काम शुरू करे। शुरू में तो जितनी बातों की जानकारी है उसी के ग्राधार पर काम शुरू करना होगा। इसके ग्रलावा नई सरकार को पिछले महकमों को देखना होगा कि वे कितना और किस दृष्टिकोश से काम करते हैं। उन्हें सुघारा जा सकता है या वदलना जरूरी है। नई परिस्पिति में नये नये दृष्टिकोस के लिए तथा नई आवश्यकताओं के लिए जो कार्यकर्ता ऋय तक काम करते थे उन्हीं से काम चला जायगा या दसरे लोगों को तैयार करना होगा।

यहाँ चेल में बैठ कर संयुक्तप्रान्त की ग्रान की रियति जपर लिखी . बातों पर क्या है, ठीक-ठीक बताना सुष्टिकल है। फिर भी जितना भालूम ई उस पर विचार कर लेना ही ठीक होगा। याकी याती की जौंच तो जब ग्रपनी सरकार होगी तो ग्रामानी से हो जायगी। ग्राज ग्रगर कुछ मुख्य बातों की बाबत ठीक ठीक हियति मालम कर लें तो हम किस तरह की योजना बनावें, यह सोचना हमारे लिए श्रासान हो जायगा । ख्रतः मैं नीचे ख्रपने प्रान्त की हालत की कुछ मुख्य वातों पर प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ।

सेत्रफल तथा त्याबादी—प्रान्त का देवफल १०६२४७ वर्गमील ं है और ग्राबादी ५,५०,२०,६१७ है यानी प्रति वर्गमील की ग्राबादी प्रश्म है। इस खाबादी में ४४५ 'शहरी की ६८,५५,२६८ और १०२३८८ सामों की ४,८८,३५,३४६ है। ऋगोत गाँव की ऋावादी कुल श्रावादों की ८० सैकड़ा है। हमकी इसी ८७ प्रविशव श्रावादी के भविष्य की वात सोचना है। इस प्रान्त के गावों की प्रावादी में प्रत्येक २००० पुरुष में ६५४ सियाँ हैं। इस हिसाव से ग्रौसत प्रति गाँव की श्राबादी ४७० पहती है। प्रति गाँव की जन-संख्या का बॅटवारा

पुरुष

स्त्री,

## इस प्रकार है:---ग्रवस्था

| 84741                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| बुढ़ें (६० से।ऊपर)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 48                                                                                                                                                                                                                          |
| प्रौट (१६ वर्षसे ६० तक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ) રપૂર                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₹₹£'                                                                                                                                                                                                                        |
| लड़के (७ वर्ष से १५ तंक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>হ</b> ০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | દર                                                                                                                                                                                                                          |
| यच्चे (जन्म से ६ तक)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | इद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ŧΥ                                                                                                                                                                                                                          |
| तुमकी सालून होगा सरकारी रिपोटों से मालूम<br>७३ मैकड़ा खेली से गुजा<br>साड़ तिराखा सेकड़ा लोग<br>का परिवार माना जाय तो<br>है। इसमें साड़ अठकर<br>परिवार क्या करते हैं, रागय किसी ने इसका हि<br>इसमें अधिक से अधिक<br>होगे और वाली नैठ करा<br>मुद्द हैं। जो लोग उपयो<br>पोर्चा आदि सेवा का काम<br>में लगे हुए हैं। लेकिन उ<br>गृह-ज्योग में जो कुछ घो<br>की सहिल्यन के कारण र<br>यहां जब कि साईजिंक के<br>शहरों में ही रह गई है।<br>में बले नचे हैं या सेती<br>सुनाई भी कर लेते हैं। दे<br>के लिए करीं कहीं कुछ सं | होगा कि इस री करती है। री करती है। प्रति गाँव की: प्रति गाँव की: परिवार खेती सका हिताव र्रा साव कागाया में साव की सका हिताव र्रा साव कागाया में साव के साव की से साव की स | प्राप्त की कुल श्र<br>प्राप्ति देशती जन<br>प्रवर्ति हैं। श्राप्त<br>करते हैं। श्राप्त<br>करते हैं। श्राप्त<br>करते हैं। वाकी<br>कुल उपयोगी पे<br>स्वाप्त प्रत्यारी पर<br>हैं उनमें कुल तो य<br>वाकी कुल न कुल<br>प्राप्त में हैंस्स क्या<br>है वह मार्थ है वह क<br>विभाग स्वाप्त स्वाप्त<br>है विस्तृत्य हो<br>विस्तृत्य स्वाप्त स्वाप्त<br>क्षाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त<br>क्षाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त<br>क्षाप्त स्वाप्त स्वाप् | विदिध के। संख्या की भ व्यक्ति भ व्यक्ति को होती माड़े तेरह र सकता। मफता हूँ, मफता है, मफता है, मफता है, मफता है, मिफता। स्वामित्र |

कुल

पड़ते हैं। लेकिन उनके काम को हम उद्योग न कह कर किसानों की सेवा कहे तो शायद अधिक गरी होगा। कहीं कहीं एक आप स्थान पर प्राचीन उद्योग का प्यस्तविष रह गया है। लेकिन उनकी संख्या इतनी थोड़ी है कि उनसे प्रति गाँव के हिसाब में कांदे पर्क नहीं पढ़ेगा। आमदनी—मस्तुत: मारत के लोगों की श्रीसत आमदनी क्या है,

इसका दिसाव अर्थशास्त्री अप तक शायद ही टीक से कर पाये हैं। इस मामले में भिन्न-भिन्न पंडिलों का मिन्न-भिन्न मत है। कई ३०) रालाना कक्षा है तो कोई ७०) तक बताता है। इस तरह विभिन्न अर्थशास्त्रियों की राग के अनुसार हमारी औसत आमदनी ३०) से ७०) प्रति ब्यक्ति पति व है। लेकिन यह आमदनी भारत की सारी थाबादी का औसत है। यह तो तुमकी मालूम है कि याज के केन्द्र-बाद के जमाने में धन भी प्रधानतः शहरों में ही केन्द्रित है। गाँव के किसीको कुछ श्रामदनी होने भी लगेतो वे गाँव छोड़ कर शहर में श्राकर वसने लगते हैं। इसलिए उपर्युक्त हिसान से गांन की श्रामदनी का कुछ भी अन्दाल नहीं कर सकोगी । सुभको माजूम नहीं, किसी ने भारत के गांवो का श्रलग हिसाव लगाया है या नहीं। ही, सन् १९३१ म एक सज्जन ने एक हिसाव अन्दाल से निकाला था। इनका कहना र्दे कि खेती करने वालों की प्रति व्यक्ति ग्रामदनी ४२) सालाना है। लैकिन अनके हिसाब से भी ठीक ग्रन्दाज़ा लगाना कठिन है। प्रथमत: उन्होंने खेतो की कुल उत्पत्ति पर श्रपना श्राधार रक्खा है. उनमें से कितना हिस्सा गाँवों के किसानों के पास रहता है और कितना शहर के व्यापारी महाजन श्रादि के पास चैला जाता है, कितने हिस्से उन जमीदारी के हैं जो शहरों में रहते हैं। फिर यह श्रामदनी उनकी ह जो खेती करते हैं। जो १०-१२ परिवार प्रामी में बैसे ही वेकार रहते ्हें वे भी इसी आमदनी में हिस्सा बटाते हैं। इसके उपरान्त उन्होंने उत्पत्ति का बॅटवारा उतनी ही आवादी में किया जो १६२१ की थी।

समग्र ग्राम सेवा की ग्रार •पू २८ दस साल में जो ऋावादी वड़ी उसका हिसाव नहीं किया गया। इस

प्रकार ऋगर सही स्थिति की जाँच की जाय तो ऋामदनी ऋौर कितनी कम हो जायगी, इसका अन्दाज़ तुम खुद कर सकती हो।

श्राज ही मैं लखनऊ के हिन्दुस्थान नामक एक साप्ताहिक पत्र में

(२१ श्रप्रैल सन् १६४४) श्री राधाकमल मुखर्जी का एक लेख पड़ रहा था। उसमें उन्होंने कहा है भारत के खेतिहर परिवारों की श्रीहत श्रामदनी ६०) प्रति परिवार प्रतिवर्ष है। श्री राधाकमल मुखर्जी का

हिसाय काफ़ी सदी माना जा सकता है। उन्होंने कई वर्ष तक स्रीर कई बार भारत के देहातों की क्रार्थिक परिस्थितियों की जाँच खुद की है। श्रतः उनका कहना प्रामाणिक है। ५ व्यक्ति का परिवारमान दर

उनके हिसाब से प्रति व्यक्ति श्रामदनी १८) होती है। यह श्रामदनी लेनिहरों की है; अगर इसमें वेकार आवादी शामिल की जाय ती ग्रीर कम हो जायगी । मध्य-प्रान्त की कांग्रेस सरकार ने श्री कुमारप्ता की प्रधानता में एक कमेटी मुकर्रर की थी। उन लोगों ने ६०६ गाँवीं की सम्पूर्ण जींच की थी। उनका कहना है कि मध्यप्रान्त के गाँवी

की श्रीसत सालाना श्रामदनी लगभग १२) है। श्रगर यह मान लें कि मध्य प्रान्त इमारे सूत्रे से गरीव है श्रीर श्री कुमाराप्पा तथा श्री मुराजी के रिपोटों पर विचार करें तो इस आसानी से यह मान सकते हैं कि युक्तपान्त की प्रामीण जनता की श्रीसत श्रामदनी १५) वार्षिक

प्रति व्यक्ति है । रहन-सहन—ग्रव देखना यह है कि इस १५) में वे गुनर किस तरह करते हैं। क्या साते हैं, क्या पहनते हैं ख़ौर कैसे घर में रहते है ? लेकिन इसमें देखना ही क्या है ? मकान की बात तो पूछा मन, एक लम्बी दीवार; उस पर पूस का या ईस के मुखे पत्ती का छाजन, सी भी चारों श्रोर चृता रहता है। दरवाजा वौंत की कहनों का एक टहर।

फैजाबाद के देहातों में धूमने की कहानी मैंने तुमको लिखी थी; उन पत्रों में इन मरों का बयान कानी किया था। ऋतः उन्हें दिर दोहराना वेकार है श्रीर यह दुःख की कहानी जितनी कम कही जाय उतना हीं अञ्छा । और वस्त्र ! वह तो नहीं के वरावर है । गांव में किन तरह लांग जाड़े में रात भर आग के सामने बैटकर और दिन में धूप खाकर दिन काटते हैं उसका हाल पहले लिख, चुका हूँ। भारत के श्रीसत कपड़े की खपत १३ गत में से शहर वालों का हिस्सा निकाल देने से गौंव की श्रौसत शायद पाट्गल प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की हो और इस प्रान्त की हालत इसते कुछ भिन्न तो है नहीं। श्रद रह गया भोजन । जहाँ एक व्यक्ति की कुल सालाना आमदानी १५) मात्र है वहां के लोगों के भोजन का क्या हिसाव लगाया जाय। तम तो गृहस्थी नलाने वाली हो । सुनते हैं तुम लाग (स्त्री जाति) घर को इस तरह चलाती हो कि दूसरों को पना नहीं चलता। लेकिन तुम लोग भी इसका श्रन्दाज नहीं कर चकतीं कि इतने में परिवार का भोजन किस तरह हो सकता है। ज्यार ३-४ रुपये अन्य आवश्यकताओं में लर्च हों तो मोजन के लिए १) मालिक भी तो नहीं बचना है। हमारे पट लिखे भाई वहिन गाँव की गन्दगी देखकर कहने लगते हैं कि इस गन्दमी के बीच रहकर लोग वीमार होकर मर क्यों नहीं जाते श्रीर गाँव के लोग जिन्दा रहते हैं इसी पर श्राश्चर्य होता है। अगर उन शिक्तित भाइयों को भोजन की स्थिति मालूम हो जाय वीं मारे हर के गाँव को जाना ही नहीं चाहेंगे। क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं होगा कि गांव में जो लीग दील पडते हैं वे जीविन मनध्य हैं। उनको यह शक होगा कि ये कर्ी मृत ग्रामवासी की प्रेतात्मा तो नहीं हैं । स्योंकि वे जीवित मनुष्य होने तो क्या साकर निन्दा रहते १ भोजन-सम्बन्धी स्थिति, जो रिपोर्टी में दिखाई पड़ती है, गांव की स्थित नहीं है नयोंकि रिपोर्टों में हमेशा जितना प्राप्त भोजन है उमे कुल आवादी से तक्तीम किया जाता है। सहर श्रीर गांव का श्रवपात श्रलग कहाँ रहता है। इसलिए भी समस्या की भीपणता मालूम नहीं पड़ती। वैसे गाना गाने के लिए ही देहात "मुजला मुफला शस्य स्वामला" है। şĸ

प्रान्त के देहातों की हालत हर व्यक्तिका २ छँटाक होता है। उसी में से चाहे पिछो चाहे पी यनात्री, चाहे श्रीर कुछ । लेकिन तुमको मालूम है कि इसका ७५

धैकड़ा शहर में ही दूध या घो के रूप में खच हो जाता है। इस तरह देहात में मुश्किल में १ लटाँक दृष वित व्यक्ति के लिए वनता है। इतने में तमको हमारे प्रान्त के देहात की श्रामदनी. श्रीर वे स्या खाते हैं, श्रादि की स्थिति का ग्रन्दाज़ हो गया होगा।

घर-द्वार - पिञ्चले पत्र में मैंने देहात के रास्तों का जिक्र किया था: शहरी भाई इन रास्तों के मारे गाँव जाना ही नहीं पसन्द करते है। दसरों की बात छोड़ दी; हमारे कांग्रेसी भाई, जिनका दावा देहा-तियों की सेवा करने का है, सड़कों के न होने से गाँवों में जाने में घवड़ाते हैं। राणीवां जाने ऋौर देखने के इच्छुक होने पर भी जब लोग रास्त की बात मुनते थे, तो वहाँ जाना स्थगित कर देते थे। इधर जब हम लोगों ने सड़क ब्रादिकी योड़ी सहलेयत कर दी भी तब लोगकुछ-कुछ आरने लगे थे। लेकिन गाँव की शालत

श्रमर देखी जाय तो रास्ते की काठनाई उसके श्रामे कोई न्वीज ही नहीं है। श्रीर हो भी कैसे ! जहाँ ब्रामदनी का यह हाल है, वहाँ घर बनावें कहा में । एक दो मुखिया, नम्बरदार को छोड़ किसी के पास ठिकाने का घर नहीं है। योडी सी मिट्टी की दीवार और ऊपर से

भास याई खंक पत्ते का छाजन । ऋषिकांश घर ऐसे हैं। वे घर भी इतने चते हैं कि बरशात में रात भर आगकर ही काटनी पड़ती हैं। पश्चिमी ज़िलों में कुछ घर ज़रूर इससे श्रच्छे हैं। लेकिन वे भी मिट्टी के देर ही हैं। पणुश्चों को घर के श्वन्दर न्सने की बात मैं पहले लिख चुका हूं। घरों में कहीं भी किसी किस्म के रोशनदान न होने पर इस प्रकार पशुक्रों का बीधना अस्यास्व्यक्तर है, सो तुम समन्त सकती हो। उतने छाटे पर के एक कोने पर ही खाना पकाने का चूल्डाभी होता है। दसरी निकलने की जगह न होने से घर भर में भुर्श्रा भर जाता है। मबेशियों की गन्दर्गा के साम जब इस धुर्श्रा का

५३२ समय प्राम तेवा की श्रोर योग होता है तो कैसा दुःखदायी श्रमुभव होता है, इसे अुक्तोपी ही

जान सकते हैं। निस्पर जब मिट्टी को खुली दिवरी से निकले मिट्टी के तेल के घुएँ की दुर्गन्य उसमें शामिल हो जाती है तो फिर क्या पूछना। गनीमत इतनी ही है कि गरीबी के कारण अधिकाश घरों में दिया ही नहीं जलता है। लोग सारी जिन्दमी अन्यकार में ही बिताते हैं।

घर के आगे-पीछे तथा अगल-वगल की गलियों की हातत देखों तो और परीशान हो जाओगी। मैंने पहले कहा है कि पर यनाने का तरीका ऐसा है कि इसीन का सतह कभी समतल नहीं रह पाती है । सामाविक दाल न होने ते नावदान का पानी निकल नहीं पाता। और वह मीतर-मीतर एड़ता तथा कीचड़ पंदा करता है। छोटे छोटे पुराव किस्स के गाँवों में जावादी की कमो के कारण किर भी गनीमत है। लेकिन पुराने गाँवों की तो अजीव हालत हैं। अब एक परिवार के लड़के खलग होते हैं तो अनवर पैतृक मकान के भी

पा गणाना है। पाकन पुरान थांचा का ता अजाब हालत है। ज्य एक परिवार के लड़के अज़ता होते हैं तो अवसर पैतृक मकान के भी दुकड़े करे लेते हैं। रामावात दुकड़ा किया हुआ घर नये परिवार के काम को चीज़ नहीं रह जाता। मान लो, किसी को आंगन और अप्तर और किसी को को करेरो और तदर मिला। किर दोनो एतक जो उत्तर कि के साथ अपनी आवश्यकतानुसार मजाने को बढ़ाया। उनके बेटों ने उन घरों के किर दुकड़े कि के और माइडों के मन्ये बढ़ाया। इस तरह बढ़ते-बढ़ते अब घरों के विंत पानी में मुश्कल से चलने-फिरने लावक गनिवार हार्म

हैं जब उन्हीं गोल थे से लगातार नावदान के पानी के साथ सर-कूड़ा सड़ता रहता है तो एक खनीब हाल पेदा होंगी है। यह हर्म खीर मनोरंतक होता है जब ऐसी गोलची में जगह-जाद बन्चों की टहियों के बेल-कूटे कहि रहते हैं। ह्याद के पूर और गर्छों में बात मेंने पहले च्यों में कई बार जिक्र किया है। इन गर्छों में गोब मर की टही खीर थोवन का मेला पानी जना પ્રરૂ

होता है उसी में लोग श्रायदस्त लेते हैं, वर्तन मौजते हैं, धोयां का कपड़ा धुलता है, मुझर लोटते हैं श्रीर पहुत्वों को पानी पिलामा जाना है। श्रीर कमी-कमी लोग भी उसी में हुवकी लगाकर ताता है। श्रीर कमी-कमी लोग भी उसी में हुवकी लगाकर ताता है है। श्रीर कमी-कमी होला से पूर्वों ज़िलों में उधारा मयानक है क्वीकि पश्चिमी इलाकों में किर भी पानी सुंखकर वैशास-जैंड की धूप तो लगा जाती है।

ऐसे गरी में कितना सामान होगा, हक्का श्रम्यांक लगाना किनन नहीं होना चाहिए। वर्तनी में जिनके पास कुछ सम्मान पीनल का हो तो वे श्रम्थी देशा में हैं, ऐसा कहा जा उकना है। नहीं तो मिद्री

प्रान्त के देहातों की हालत

फे बर्तन हा काफी हैं। मैंने देखा हि कि ग्राम-उत्थान के प्रचारार्थ जो लोग गांवो में जात है के प्राव: गांव के लोगों के लेवर-प्रेम के खिलाफू खुर लंगों से प्रावा: करते हैं। यह वान गांवों का उद्धार करने बाल खेर लेतर नाया ता वन गया है। लेकिन करा खोंव तो करों, उनके पाव जेवर नाम ले हैं हमा चांवा। मोने का जेवर गो किती के पात है ही नहीं। जो कुछ सोना या वह तो निछले दिनों सरकार की 'मुद्रा-रात्तुस' की कुमा में बाहर भेजकर हमारे लोगों ने, परकारी में क्यों की मापा में, विपुत्त संगति का लाभ उठा लिया है। जो हुछ वार्य या यह भी हम लहाई में हिन्दुस्तान की सरदर, प्रक्रिका, इस्तों और शामकांग की राह्या में गमात कर देना पहा। तिस पर बो हुछ खुर-चन वार्श रहा पह सब जापानी वम्म से पिणतों न पाने, रस्तिए

चन वाशी रहा यह सब जापानी वम से पिणतमे न पाने, रसलिए रॅगलॅंड में सुर्रान्त रक्ला हुआ है। इन प्रकार सोना शायद कहीं किसा कोने-खाँचे में एकाघ दाना अटका रह नया होगा। लेकिन महाजनों की सर्वशांपणों हार्ट में वह बचा है या नहीं, कीन बतावें जिल कर्ज का पैसा पूरा होगा तो उतना "स्वर्ण क्स्ए" बापस हो जायगा, यह आशा कई पुस्त तक तो रहीं है। हो आज जिसके पास भीड़ा चारी का जेवर है से लोग मान्यशाली कहलाते हैं। बाकी लोगों के पास जो रह गये हैं वे हैं कौंग, पीवल आदि पासुओं के

समग्र शाम-सेवा की श्रोर

प्रदेष

वने जेवर। लुटेरो के जाल से छनकर जो कुछ वचा है उसे ग्रामवाशी अपने उदारकों के और मेवकों के प्रचार की आधी ने उड़ने न दे सकें सो गनीमत है।

वाकी सामान में एक चक्की, एकाध हल ख्रीर मरियल दैत दिखाई देगे। कहीं एकाथ फटी कथरी और गुदर्की भी दील पहती

है, सो भी सब के घर नहीं। कर्ज -- गांवों के कर्ज की हालत तो मैं पहले ही लिख चुका हूँ। यहाँ केवल इतना कहना काफी होगा कि सन् ३० तक हमारे प्रान के गौंबों पर १२४ करोड़ का कर्ज़ा या। उसके बाद मंदी के कारण देहाती जनता की हालत अधिक खराव हुई। उसका कोई हिसाव मुभको मालूम नहीं। लेकिन जिस अनुपान ने बाद को कर्ज की रक्म बढ़ी है उससे अगर १७० करोड़ का कर्ज है, ऐसा कहा जाय ती श्चतिशयोक्ति न होगी। यह कर्ज भी उनको ब्राठारह से सैतीस सैकड़ी

तक के चक्रदृद्धि सूद के हिसाव से मिला है। जिस परिस्थिति में लोगों को कर्ज लेना पड़ता है उसको देखते हुए सूद पर रुपया मिल जाती है, यदी गनीमत है। उनके पास है क्या जिसके आधार पर वे महाजन को विश्वास दिला सकें। उनकी ग्रामदनी, भोजन-वस्त्र का ग्रीर उनके घर-दुआर सामानादि का हाल तो देला। ऐसी हालत में मही जन भला किस भरोसे कम सूद पर स्पया दें १ स्राखिर वे कुछ स्रपना दियाला निकालने के लिए तो बैठे नहीं हैं ! उनको तो रूपया न मिलने कास्वत्रा इमेशावना रहताई । इसलिए वेइतना सूदले े लेते हैं जिससे हूबन्त रकम की द्दानि भी पूरी हो सके। ख्राज की परिस्थिति में लोग महाजनी के खिलाफ बेंको तथा को ग्रापरेटिव

क्रींडट सोसाइटी का वेहद प्रचार करते हैं। मुक्तको पूरा विश्वात है कि ऐसे ग्रामीण यंक अगर आज स्थापित किये जाये तो महाजन जितने लोगों को कर्ज़ देता है उनमें ने ६५ सैकड़ा लोगों को कर्ज़ ही नहीं मिलेगा क्योंकि विना सम्पत्ति के ऐसा सम्य धंक वर्ज़ देगा ही नहीं। श्राज को गाँवों में को श्रानरेटिन बोधाइटियों है उनको भी तो भैंने श्राम तीर पर पंद्रह तैकड़ा बुद पर कथना देते देखा है। हालाँ कि उनको कपना बसुल करने का इतना अवरदस्त कानूनो एक प्राप्त है। देशी महाजनों के श्रलावा एक प्रकार का कले श्रीर है। वह है श्रक्रमान महाजनों का, जिनकों इसर झांगा कहते हैं। उनके गुद की दर श्रीर वस्तुली का तरीका श्रीर नी भयंकर है। वे श्राम तीर पर दो श्राना प्रति क्या प्रति मास लेते हैं। हिसाब से डेड़ वी एपया शिक्ष झां पहा। श्रीर वस्तुली का तरीका क्या है, वह तुन्हें जिसकर क्या बता हैं। कीन नहीं जानता है है

कान नहां जानता है। सेने स्वतं को स्पित का मनलव खेती-वारी की सेने हैं। पदले ही मैंने कहा है कि खाट तिरासी मैक्षा लोग - खेती पर भरोश करते हैं। इस खेती की हालत क्या है, उसे भी देख लो। पंजाब के औ हालत साहब के हिसाब से इस मान्त के भी किला जानिया है। इसको सेने हिसाब से इस मान्त के भी किला जानिया है। उसको मान्त है। अक्षा जानिया है। अक्षा कामीदारी अधान मान्त है। अमार उन इमीदारों की, जिनके पाल बड़ी साई सीर हैं, मूर्म पदाकर जोड़ा जाय तो शुक्तान्त में मित किलान के पाल की तत कमीन सामक है। अमार उन इमीदारों की, जिनके पाल बड़ी सीर हैं, मूर्म पदाकर जोड़ा जाय तो शुक्तान्त में मित किलान के पाल की तत कमीन सामक हो जो से एकड़ रह जाय। यहां के छोटे-छोटे खेती की हालत मैंने पहले ही लिखी थी। दो एकड़ खेत अमार के अधाने में में सित की होते कर सहसी हो। मैंने सेकड़ी ऐसे दुकड़े देले हैं जिन पर वैज हल लेकर घूम ही नहीं सकते और साबके से ही उन्हें मोइना पड़ता है।

इस प्राप्त की कुल समीन ६,७६,८६,०८० एकड़ है। जिसकी ५७.१ किका मानी १८,८५५, ७४४ एकड़ सेली खायक है। जिस्ती समीन पर बाज कर की किसा है। उस है। इस प्राप्त कर के सेली हा प्राप्त के उपका ६१.६ किका समीन पर बाज कर की रोड़ी है। १६ प्राप्त में १५,६१६,२०० एकड़ जमीन पर पैदाबार होती है। सेली खायक समीन के २२,६ किडा, पूर्व में वार खनान बोबा जाता है। इस हिसाब से प्रति गांव में

१४७.= एकड़ पर खेती होती है और ३२.३ एकड़ खेती लायक इसीन वेकार पड़ी है। इसका मनलब यह नहीं है कि हर गाँव में ३२. ३ एकड़ खेती लायक जमीन खाली पड़ी है। अत्तर-अ्रता विते ती अत्तर-अ्रता स्थित है। वैने नैनोवात, मांडी और मिनांदुर जिते में क्रमशः खेती लायक झमीन के ७०-६,७६५,७ और ७-२. प्रतिश्चत जमीन पर ही खेतीहोती है। अतः इन जिलों में जिननी खाली जमीन है उतनी खाली झमीन दूचरे जिलों में नहीं है। अलमोड़ा जिते मेंजितनी झमीन खेती लायक है सब पर खेती हो रही हैं। इस तरह अगर देखा जाय तो श्रीसतन २५ एकड़ जोतने लायक हमीन प्रति

उपर्वृक्त समीन का हिशाय मैंने १६४१ की मर्दुमशुमारी की रिपर्ट विश्वां में के श्रातार किया है। लेकिन युक्तशाल सरकार की मेती- संघटन कमेशी १६४६ के लोगों ने पृष्ठ ऐसी तमीन का भी हिगाय किया है जिसको कीशिश्य करने में खेती के काम में लाया जा मनता है। उन्होंने खेती लायक लेकिन खेती नहीं होनी है ऐसी, प्रमीन की दो दिसों में बांश है। एक ऐसे कमर, जिन्हें काम में लाया जा सकता है; दूसरा मानूली। उनके हिसाय पृत्री हुई जमीन रूग प्रकार है:—

सामूली जोनने लायक ६,८६० ४५२ वानी ६६.३ एक इसिन गाँव। उत्तर जोतने लायक ५,१००,६२१ वानी ४६.२ एक इसिनांव। दोनी हिमाब सिताबर हम अपने प्रान्त की गेती लायक इसीन बाहत स्वार बेटबारा कर समने है। में प्राय: प्रति गाव को और त लगा कर ही बनाने की चैंगा करनेगा जिल्हों समझने में आगानी हो। प्रति आम की आँसन

मुत रक्षा ६६४०१ एकडू परती श्रामानी में मेती होने लाहे खेती होती है ३४७.= एकड़

जिन्हें खेत बनाया जा सकता है ६४.० एकड

ऐमें ऊसर जिनको खेत बनाया जा सकता है 🗴 प्रकट

जिस जमीन पर खेती होती है उसमें से ८५.८ एकड़ पर साल में दो परलें होती हैं। इस प्रकार आज परल के लिए प्राप्त कुल जमीन ४३१.६ एकड़ है।

एक शात का ख्याल रखना। मैंने ऊपर का वो हिसाय प्रति गाय का बताया है वह यह मान कर कि सारी खेती लायक जमीन गोय की है। लेकिन ऐसा नहीं होता। तुमने देखा है, छोटे शहरों के अन्दर भी शाफी खेती होती है, लेकिन प्रगमत: उनका हिसाय खलग मिलाना ग्रिंफिल है और यह मीन खतुपात से इतनी कम है कि उमे प्रात के १०१६८८ गांदों में बाटने से वह नहीं के बरायर होगी। इगलिए

उसे मैने अपने हिसाब में छोड़ दिया है। मैंने कहा है कि २ फस्तवाली झमीन को बोड़ने पर इन प्रान्त के प्रति माग में ४३१.६ एकड़ झमीन पर ४७० आदिस्थी के गुझर के

प्रति माग में ४३६६ एकड़ ज़मीन पर ४०० श्चादिमियों के गुज़र के बिए श्रनाज पैदा होता है। फेबल ४०० श्चादमी क्यों, उनी ज़मीन पर उनका भी गुज़र होता है जो देहात के मन्ये सहर में बैठ कर लाते हैं। श्रीर श्रमुतात से उनका ही हिस्सा क्यादा है।

श्रीर श्रनुपात से उनका ही हिस्सा स्यादा है।

| डक जमान पर प | स्लाका बटवाराष्ट्रसंप्रक | ार हैः─     |
|--------------|--------------------------|-------------|
| <b>फ</b> रल  | प्रतिशत                  | एकड़        |
| गेहू         | <b>१</b> ७.€             | ७३.२१       |
| <b>ज</b> ब   | ⊏.३                      | ફે.૭.૨્પ્   |
| चना          | <b>१२.</b> ४             | . પ્રે,ેલ્⊏ |
| चावल .       | <b>१</b> ६.⊏             | હર.હયૂ      |
| <b>उदार</b>  | ٧.٤                      | १७.७७       |
| वाजरा '      | <b>3.</b> Y              | २₹.⊊२       |
|              |                          |             |

श्रदीम

श्ररहर-उद

मटर

ईस्य .

श्चनाज

गह

जव

चना

न्यावल

ज्यार

मसाला

समग्र ग्राम-सेवा की श्रोर

12.40

२८.१५

२३.≍२

२१.६६

4.20

**वेदाबा**र

हजार मन

3848

4938

2001

红线

2008

8.4 3.30 सरसो ٠٩ 2.53 .દેપ 3.78 .હપૂ રૂ ₹0.\$

ग्रलगी .70 6.33 8.70

तिल ग्रन्य तेलदृन

कपास .20 तम्बाक .२१

કૃપૂ.૦૨ ₹.४७

चारा 2,03

सन .¥= .0 ?

नील .002 ٤.٥٤ प.ल-तरकारी £8 \$0.33 कोदो ₹.४४

પૂ.રે રે सावाँ 6.30 श्रात् 2.4.0 .385 . > 5

.05

F.4

પ્ર.પ્

4.0

प्रान्त भर की मुख्य दैदाबार का हिसाब इस प्रकार है:-

वैदावार

हशार मन

UYEJE

રપૂર્વ છ

Y1998

4.7.7.12

22333

EUE.

ग्रनाज

सरमो

निल

बचाम

तः वानः

ग्रसर्धा

वाजरा जोन्हरी

द्र ७०३ 20428

ईख

क्रल खर्च प्रान्त में ७३३११७ हजार मन ऊपर के खंक इतने बड़े हैं कि एक दम से पैदाबार की डालन की

धारणा करना कठिन है। खेती की हालत का श्रन्दान उसकी प्रति एकड़ पैदावार के दिसाय से ही लगाया जाता है। बस्तुतः कहाँ की खेती कैसी है, इसका मिलान लॉग प्रति एकड़ क्या पैदाबार है, इस बात से ही करते हैं। अतः तुम भी इस प्रान्त के कुछ मुख्य अनाओं की पैदाबार कितनी है देख लो नो ग्रागे बोजना बनाने पर ग्रामानी से विचार कर सकाती:-

पैदाबार पेदावार স্থানা ল ग्रनाज प्रति एकड् प्रति एकड् गेहूँ ε मन ≥६ सेर श्चन्य तेल इन ४ मन २० सेर जब १ मन २६ सेर ४ मन ३३ सेर कपास ७ मन ३१ सेर १६ सन २२ सेर चना तम्बाक ७ मन २० सेर ७ मन ३० सेर चावल मटर उशर ५ मन १२ मेर श्राल ७५ मन ३मन २५ सेर **ई**ख वाजरा ३६८ मन जोन्हरी १० मन ५ सेर सरसों ५ मन १⊏ सेर ग्रलर्सा ४ मन २१ सेर तिल २ मन ४ सेर इन खंकों से मालूम हागा कि हमारे वहाँ ख्रीसन पदाबार कितनी

कम है। ऊपर के हिसाब से यह न समकता कि यहाँ की क़र्मान खराब... हैं या यहाँ के किसान वेवकूफ़ हैं। मैंने देखा है, यहाँ ही कियान प्रति एंबड़ १५ १६ मन गेहूँ, २० मन धान, १२५ मन ब्राल् और ६०० मन गन्ना पैदा करते हैं। कम पैदा होने के कई कारण हैं। प्रधान कारण है कि सानों की गरीबी। उनको न तो उपयुक्त खाद मिलती है और न पानी। फिर बहुत कम जमीन होने से मजबूरन जिस जमीन में जो

५.४० समग्र प्राम-सेवा की श्रोर श्रमाज श्रच्छा नहीं हो सकता है, उसमें भी वही श्रमाज बोना पड़ना

है, नहीं तो खार्ये क्या <sup>१</sup> लगान कानृत के कारण भी श्रिषकांश किसानों को जमीन की पैदाबार बढ़ाने में दिलचस्त्री नहीं है। इन नाना

वाधात्रों से किसानों को गुजरना पड़ता है। इन वाधात्रों की कहानी ग्रगर पूरी पूरी वताने लगूँ तो यह पत्र समाप्त ही न हो पायेगा । ग्रतः उन वाधाओं की बात दूसरे किसी अवसर पर छोड़ इस पत्र में गाँव की श्रार्थिक स्थिति पर ही कुछ दो-चार बार्ते बताने की चेष्टा करूँगा। खाद-खेती वारी का मुख्य साधन खाद-पानी है, वह शायद ही किसी को मालूम न हो । ग्रतः हमको यह देखना है कि हमारे प्रान्त में खाद पानी की क्या स्थिति है। पिछले एक पत्र में मैंने कहा है कि हमारे गाँवों में श्रधिकांशं गोवर का बंडा बनाकर जला देते हैं। युक्तप्रान्त पुराना देश है। भारतीय इतिहास के प्रवम युग से ही इसी गंगा यमुना के कंठ पर लोग रहते आये हैं। अतः स्वभावतः इस भृमि पर जंगल बहुत कम रह गया है। ज़मीन के उपजाऊ होने नथा नदीतट पर होने से यहाँ की ग्राबादी भी धनी , हैं। इस कारण लोगों ने श्राधिक से श्राधिक जंगल काट कर खेत बना लिये हैं। ग्रव ग्रावादी के ग्रन्दर कोई जंगल रह ही नहीं गया है। वैसे ही इस प्रान्त में कुल इलाके के बीसवें हिस्से में भी कम जंगल रह गया है। फिर यह जंगल भी जंगली इलाकों में पेन्द्रित है। श्रुतः उन जंगलों का भी फैायदा ग्राम श्रावादी के लोग विशेष नहीं उटा सकते हैं। इस लिए मैंने कहा है कि जिन इलाकों में लकड़ी है, यहाँ ्यायादी नहीं, जहीं श्रायादी है नहीं लहनी नहीं। श्रातः श्राज जलाने और लिए थेवल गोवर का कंडा ही रह गया है। गाँव में चले जाश्रो तो क्या देखोगे ! जिधर निगाह उँगुत्रो उधर ही ऊँचे ऊँच डेरी में कंड भरे पड़े देखोंगे। स्त्राज गोवर का मुख्य उद्देश कंडा हो गया है। ग्रामवानी फेबल उतने धी दिन गोवर साद के लिए स्सर्त हैं डिंतुने दिन कंडा पायना सम्भव नहीं होता । श्रमर यरमान में गोब-

रीली लगने का डर न होता तो शायद लोग हुप्पर के नीचे कंडा पायने की ध्यवस्था करते। इंडा कितने दिन पाया जान, उत्तका एक नियम पुराने जमाने से चला ब्राना है। हमारे देश में हर चीज के लिए त्यौद्वार अनुष्ठानादि की व्यवस्था की गई थी नाकि उसके ज़रिए श्राधिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं की व्यवस्था नियमित रीति से चल धके श्रीर साथ ही उत्सवादि के श्रतुष्टान में सास्कृतिक विकास तथा बिनोद व श्रवकाश का मौका मिले। जिस दिन भ्रातु-द्वितीया का अनुष्ठान होना है उसी दिन यहाँ यमदितीया का उत्सव होता है। उस दिन फ़ियाँ गांधन कटनी है। तुमने कभी गोधन कटना देखा है ? बनारस में रहते समय देखा होगा । उस दिन वे गांबर का एक लम्बा पिंडा बनाती हैं, किर उसकी छुंटी-छोटी चक्रनी बना कर सब अपने यहाँ ले जाती है। उसके बाद की एकादशी का दिन देवीत्यान एकादशी कहलाना है, यानी देवता लीग जी बरसान के मारं सोये पड़े रहते हैं. उस दिन उठते होंगे। देवता चाहे जो कुछ करते हों, इसने मुस्तको बहुत दिलचस्पी नहीं है। मैं तो नरनारायण का उपासक हूं। मुभको देखना है कि नरवाति उस दिन से क्या करने लगती है। उसी दिन से फंडा के लिए गोवर जमा करने का विधान है। फिर होती से पहले ही बंडा पाय कर सुखा लेना है और गाँव में जो संदिर-जैने ऊँचे-ऊँचे हेर दिखाई देते हैं. यैसाबनाडालनाडै। इसका सतलब यह है कि कम ने कम होली। के १५ दिन पहले ही कंटा पायना बन्द करना क़रूरी है। इस प्रकार कार्त्तिक सदी एकादशों से लेकर फाल्यन की श्रमावस्था तक यानी चाल में चार माह गोदर से कंडा बनाया जाता है। यह अनुशासन उस समय का है जिस समय लोग गोधन से धनी वे । लोग गाय-भैस द्भ के लिए रखते थे। वे झगर सिर्फ झ।ट माह का गौबर ही लाद के लिए रखते तो काकी खाद खेती के लिए हो जाती थीं। लेकिन श्राज तो यह हालत रह नहीं गई है। श्राज जो ऋछ जानवर गाँर

५४२ समझ ज्ञान-मवा का ज्ञार है वे सब खेत जोतने के लिए जितने वैलों की ज्ञावश्यकता है उनने भर के लिए काफी होते हैं। ख्रातः ज्ञान की ख्रावश्यकता इस वाप की

है कि लोग मारा गोवर खाद के लिए छोड़ दें। लेकिन छोड़ना तो दूर रहा पुराने नियम पर भी लोग कायम नहीं रह पाते हैं। उस निय-मानुसार तो केवल वे ही चल पाते हैं जो अच्छे जमीदार हैं और

जिनके पास पलाश खादि की लुकड़ी जलाने के लिए है। बाकी लोग, जिनके पास लकड़ी नहीं, 'तब तक 'कडा पायते रहत हैं जब तक प्रसान के कारण केडा पायता प्रस्तान के कारण केडा पायता प्रस्तान ही हो जाता। इस तरह खाज अधिकांश गोवर कंडा में बला जाता है। किर ख़ार म कुल गोवर की खाद बना डाल तव भी हमार प्रान्त भर में '९,६',५ ,०,००० मन खाद होगा। खोर हंगारी ख़ानश्यकता है प्रति एकड़ ३०० मन के हिसाये से १०,६६,५७,६०,००० मन खाद ही। मैंने २०० मन का हि हिसाय सरखा है क्योंकि वाधारणताः अच्छी खेती के लिए इतनी त्यार से काम चल जाता है। वैसे ती विशेष लीग कती से कम ५०० मन प्रति एकड़ खाद की खावश्यकता वताते

चरने समय पशुश्रों के मल के रूप में गिरते हैं। खगर उसे पड़ा रहने दें तो भी बह परील रूप से जमीन के नीचे बहकर कुछ फ़िलाता है। नहीं तो मैदान की पास ही ठीक में जमने पानी। इसके ख़लाबा छत गुज़ हा हाड़-मांल किस प्रकृति बेकार जाता है, यह में लिख ही बुका है। सिचोई—पानी के मामले में हालत ख़ीर भी छाराब है। पेवल हमार् केसान को सुख्यतः वर्षा पर हो मरील करना पड़ना है। पेवल हमार्

हैं। इस प्रकार गोवर का कंडा पायने के ऋलावा लोग जलाने की धुन में उन गोवरों को भी बीन डालते हैं जो मैदान या जंगलों में

कितान की मुख्यतः वर्षा पर हो मरील करना पड़ना है। येवल हमार्न मान्न की ही नहीं बल्ति तारे भारत करना पड़ना है। येवल हमार्न मान्न की ही नहीं बल्ति तारे भारत की यही दशा है। भारत में जितनी नेती होती हैं उलके पाँचने हिस्से में ही सिंचाई हो पानी है। हमारे प्रान्त में स्थिबाई का प्रवन्त खल्दा है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन यहाँ भी जितनी खेती होती ई उसके तिहाई हिस्से में ही सिंचाई हो पाती हैं। कितनी जमीन किस प्रकार में सींची जाती है उसका ब्योरा वो हैं:—

हिनाई का तरिया रक्वा सिंचाई का एकड़ में

एकारी नहर से २०,६२,१६३ कुल जोड़
साम नहर (व्यक्तियन नहर) में ३६,१६१ प्रमुट,१४८,८८
साम तालायों से ५८,५४,०५४ यानी जितनी जमीन
सुत्री से ५५,५४,०५३ उसका २३६ में कड़ा

ऊतर के हिशान से मालूम होगा कि हमारे वहाँ सिंचाई से ४

जिरेंगे हैं। (१) नहर(२) कुआं (३). लाग वालाव और (४) मील, ताल, ताला आदि। नहर अधिकार पहिल्मी जिलों में हैं। इधर प्राव ताल, ताला आदि। नहर अधिकार पहिल्मी जिलों में हैं। इधर प्राव से कैजावाद किलों में भी नहर वनी है। अहुक्तरी निवाई कर रहे। प्रति एकड़ ईख के लए और १) वपे एकड़ अप्य अनाजों के लिए हैं। कुछ विचाई प्राइचेट नहरों से भी होती है।

तुमको बाद हांगा तुम जब रणीवों से चाचिकपुर गाँव को जा रही थी तो रातते में कुछ व्यक्त कुए देखकर पूछा या कि लोग रानको ठीक मयी नहीं कर तहे हैं। उसपर साम गाँव के को दो माई ये उन्होंने कहा था कि वे अप इतने मरीब हो गये हैं कि पड़ा हुआ कुछों तोहना उनके लिए सम्भव नहीं है। पुराने कमाने में हमारे वह यहुत कुए ये। गाँव की साई यो पहुत कुए ये। गाँव की साई विच्यत अपर तो की लादा में में माने के साम तो की लादा के साम का साम का साम का का साम का साम का स

मिला लिया है। इसका कारण गरीबी तो है ही लेकिन एक दूसरा

समग्र ग्राम-सेवा की श्रार वड़ा कारण यह है कि पुराने समय में सम्मिलित परिवारों की चलन होने के कारण एक एक परिवार के पास ज्यादा खेत या ग्रीर वे

खेती के बीच कुएँ बनाते थे। लेकिन बाद को खेती का बँखारा होते होते एक कुएँ के ग्रास-पास की ज़मीनें ऐसे विभिन्न व्यक्तियों के हाथ चली गई है कि वाद को किसी को उन कुछों से कोई दिलचस्यी नहीं रही । श्रौर वे क्रमशः मरम्मत विना भठते चले गये। इस तरह खेती का छोटे छोटे हिस्सों में बँटना भी कुछों के भटने का एक बड़ा कारण है। यह सच है कि बाद को नये कुए भी बनते गये हैं लेकिन वनने की तादाद भठने की संख्या से बहुत कम है। अय इस प्रान्त में कुल १,४०,००० कुएँ रह गये हैं। उनकी भी हालत बहुत अञ्झी नहीं है। आज किय तरह सिंचाई होती है, यह तुमने देखा ही है। सच पूछी तो ऋषिकांश सिंचाई की जो शाब होती है, सिंचाई न कहकर छिड़काव कहा जा सकता है। ऐसा ल्जिङ्काय करने पर भी प्रति कुद्याँ ग्रौसत पाँच ही एकड़ सिंचाई पड़ती है। यस्तुत: ग्रगर कुत्राँ में पानी वड़ाया जाय ग्रीर रहट की तिंचाई

ዺሄሄ

हो ता एक कुएँ से २० एकड़ ज़मीन की अब्छी सिंचाई हो सकती है। प्रान्त के तालावों की हालत कुँख्रों सेभी खराव है। वस्तुनः पहले जमाने में तालाव श्रावपाशी का वहुत वड़ा जरिया होता था। उनका महत्व कही-कहीं कुँ स्रों से भी ज्यादा था। खास तौर से पूर्वी जिलों में जिधर निकल जाश्रो हर भील में ४-६ तालाव दिखाई देंगे। लेकिन सव पट गये हैं। कुएँ ता फिर भी लोग बहुत कुछ कायम रक्खे हुए हैं, नये भी यनवाये हैं लेकिन उालायों की स्त्रोर तो ध्यान ही नहीं। , वर्लिक दिन-दिन उनके श्रास्तित्व के चिह्न भी लुप होकर खेतों में मिलते चले जा रहे हैं। श्राज जितने तालाव हैं भी वे इतने छिछ्छे हो गये हैं कि उनसे मुश्किल से मटर की एक भिचाई लोग कर पाते हैं। इस प्रान्त में ऐसे ताला वों की सख्या कितनी हैं, मुक्तको मालूम नहीं लेकिन मैंने जितना देखा है उससे नि:संकोच कह सकता हूं कि श्रगर उनकी हालत ग्रन्ही होती तो ग्राज जितनी सिचाई तालाबी से होती है उससे ७-८ गुनी सिचाई हो सकती थी। फैजाबाद जिले में ही त्राज की हालत में भी भील तालाव त्रादि से ६१५,३२० एकड़ की सिंचाई होती है।

इसके अलावा हमारे प्रान्त के पश्चिमी ज़िलों में विजली के रपृप्षेत का प्रचार इधर कुछ सालों ते हो रहा∘ई। उसके श्रंक समको मालूम न होने से मै तुमको भेज नहीं सका। किसी सरकारी खेती विभाग की रिपोर्ट से देख लेना।

पशु—गाँव के पशुश्रों की स्थिति खेती की परिस्थिति के श्रन्तर्गत है। अतः इसी सिर्लासले में प्रान्त के जानवरों की हालत देख लें तो ग्रच्छा होगा। हमारे गाँव के पशुत्रों की हालत में पहले भी लिख चुका हूँ अतः आज तिर्फ युक्तप्रान्त में कितने कौन जानवर हैं और पे कितना काम तथा पैदा करते हैं, इसका हिलाब बताकर इस प्रश्न

को समाप्त बर्से गा।

इस प्रान्त के कुल जानवरों की संख्या इस प्रकार है:--साँह 2,80,000 बैल 202,58,000 गाय ६२,३३,००० भैंसा ७,८१,००० भेंस ¥0,52,000 वछड़ा पंड़वा'श्रादि १०२,५६,००० भेंड् २२,३१,००० यक रियाँ ्६५,६३,००० गोडे ४,६७,००० गमें श्रीर खच्चड़ ₹,७१,००० कॅट ₹६,०००

समग्र ग्राम-सेवा की ग्रोर <u>ሂ</u>ሄ६ इन जानवरों में गाय ऋौर भैंस मिलाकर १००,२७४,०००

मन दूध देती हैं। यानी ख्रोसत प्रति पशु ६ मन २६ सेर प्रति वर्ष दूध होता है। इस हिसाय से गाय गैंस मिलाकर एक सेर एक छटांक प्रति

दिन का श्रीसत पड़ा । यद्यपि इमारा प्रान्त दृध-घी के लिए खास प्रान्त कहा जाता है पर यह ग्रीसत बहुत कम है। ऊपर का हिसाय सारे प्रान्त का है। श्रालग से देहातों के पशुश्री की संख्याका नहीं किया गया है। लेकिन जिस ऋनुपात से शहर

श्रीर गाँव के पशुश्रों को देखा जाता है उसके श्रन्दान से गाँव की त्रावादी करीव इस प्रकार होगी :---

तादाद प्रति ग्राम तादाद कुल प्रान्त् वशु

संड २०४७७६ 58

द्यं ००५६१ वैल પૂર્

પ્રજરદપ્રદેશ. गाय

٠ Ę ٠

६१४३२८ भैसा

રૂપ્ર ३५८३५८० भैंस

58 वस्टड़ा-पँड़वा **८६००४६**२ 35 १९४५३७२ ្លែ 4.8 प्रपुर⊏६२३ वकरी ŧ

१०२३८८ घोड़ा-घोड़ी २००० ऊँट कुल जोड़—३३८ गाँच में दूध की पैदाबार प्रति पशु प्रान्त के ख्रोसत से बहुत कम होगी। मैंने पहले ही कहा है कि शहर के ग्वाले हमेशा देहातों है

छाटकर अञ्छे पशु ले जाया करते हैं। इस तरह शहर में चुनी हुई श्रच्छी दूध देने वाली गांय-भेंचें ही रहती हैं। दूसरी बात यह है शहर के ग्वाले बिना दूध वाला पशु रखते ही नहीं; वे एक बार क<sup>हके</sup>

दूध ले लेने के बाद उसे बेंच देते हैं। उन्हें या तो काट दिया जाता है या देहातों को फिर बेंचा जाता है। इस प्रकार विना दूध देने याली गाय भेंसी केन होने से भी शहर की श्रीसत पैदाबार बहुत श्रिषिक बढ़ जाती है। श्रागर हिसाब सगाया जाय तो तुमको मासूम हो जायगा कि गाँव को गाय-भेंस शायद ही ख्रौसत ३ पाव प्रति दिन में श्रिधिक दृध देती होंगी। यह हुई दृध देने बाले जानवरों की हालत । श्रव जरा देलों की कहाती सुनो । इस मामले में हमारे प्रान्त थे दा हिस्से होते हैं। पूर्वों ज़िलों का ऋौर पश्चिमी ज़िलों का हिसाव इतना भिन्न है कि अगर एक नाथ औरत निकाला जाय तो समकता 'कठिन होगा। इसलिए मैं दोनों क्रिस्म के ज़िलों का हिसाब ब्रेलग-श्रलग बताने की कोशिश करूँगा । वैसे श्रगर श्रीसत निकालना चाहती हो तो प्रति ग्राम ३४७ ८ एकड़ ज़मीन के लिए बैल और भेंसा मिला कर ६० पशुक्रों पर ४५ इल काम में ब्राते हैं यानी एक इल से ७० ⊏ एकड़ खेती की जाती है। लेकिन कुल बैल इस तो नहीं चलाते हैं। इद्ध गाड़ी में काम करते हैं, कुछ तेलों की पानी इत्यादि दुसरे कामों में भी चलते हैं। उन्हें अपर घटा दिया जाय तब एक इल के लिए श्रीसत साई सात एकड़ के करीब पड़ जायगी। मैं

पाँरचमा श्रीर पूर्वी जिली का दिखाय श्रलग से चाहता था। वह इस मकार हे :---प्रति इल मवेशियों की खुराक १०० दूध देनेवाले जानवरी के लिए के लिए, कुल भूमि जुनाई श्लाका भृभिकाश्चनुपात चाराको भरि प्रतिशत (एकड़) एकड़ र्पाइचमो जिले ৬६.६८ ८,५₹ 19.4 पूर्वी ज़िले 4.38

ત્ર.૨૪ 1.4

—खेती-सुधार कमेटी मू० पी० १६४३ <sup>र</sup>

485

कपर के खंकों से मालूम होगा कि ख्राज हमारे प्रान्त में मवेशियें के लिए कितनी कम जमीन पर खुराक पैदा करते हैं। ऐसी हालत में वे कम काम करेंगे इसमें संदेह ही क्या है। यद्यपि पश्चिमी निली की हालत कुळ अञ्छी है लेकिन मिश्र ग्रादि देशों की तुलना में यह इलाबी

समग्र ग्राम-सेवा की श्रोर

भी बहुत पीछे है। इसके ग्रलावा हमारे प्रान्त में चरागाह केवल ५२ लाख एकड़ ही है। इस ५२ लाख एकड़ पर १०३,१५००० गाय-मैंते श्रीर ८७,६४०० मेंड्-वकरियाँ चरने के लिए हैं। इतना कम चरागाह भी सारे प्रान्त में समान येंटा हुआ। नहीं है। इस चरागाह का ग्राध-

काश जंगल के पास श्रीर नदी के किनारों पर ही होगा। इसलिए क्रियिकांश देहातों में चरागाह नहीं के बराबर ही होगा। जब पशुर्की की खूराक इतनी कम है और दूध के लिए गाँव का कोई महत्व नहीं

वों लोग गौद्यों को कसाई के हाम चैंच दें, इसमें खाश्चर्य ही नगा है। फलतः स्रोरप्रान्त में इर साल ४,८०,००० गीत्रों की मांत के लिए हत्या की जाती है !

जंगल — हमारे प्रान्त के जंगल प्रधानतः हिमालय की तराई, विन्थ्य गिरिमाला, •युन्देलखंड श्रादि इलाके में ही है। प्रान्त के कुत च्चेत्रफल का v.म हिस्सा जंगल है। ग्रय तक इस प्रान्त के लंगली का इस्तेमाल फेवल लकड़ी के लिए ही है। उद्योग के लिए बंगलों से क्या-क्याकच्चामाल मिल सकता है इसकी पूरी जाँच भी नहीं हुई है।

लोग कुछ स्थानीय माल की वावत शरूर जानते हैं लेकिन कोई संयोजित जाँच की चेषा हुई ई, यह मुभको मालूम नहीं हुन्ना। इसलिए इस प्रश्न पर राशनी डालना मेरे लिए सम्भव नहीं है।

रिाला — पिछले एक पन में मैंने लिखा मा कि हमारे प्रारंग रिाला कितनी कम है। गाँवों में हुँदने से एक मिटिल पाठ खादनी मिलेगा, स्त्रियों की तो कोई बात हो नहीं। फैजाबाद में में जब स्त्री नुधार योजना का प्रयोग कर रहा या उस समय प्राम सेविका ग्रिडी शिविर के लिए कितनी कोशिश करने पर भी दर्जा ४ पात ५० विमी मिल नहीं सकी और फिर मुफको करीब अशिक्तिता कियों को ही तियार कर परीक्षा पास करने का प्रवन्ध करना पड़ा। अगर इस सारे प्रान्त के साचर तथा शिव्तित लोगों की गंख्या की श्रोर देखें ती- श्रवाक होना पड़ेगा । वस्तुत: श्रंग्रेज़ी राज्य में शिद्धा की जितनी अवनित हुई है शायद किसी बात की उनंनी न हुई होगी। यह श्रवनित ख़ास तौर पर देहातों में ब्राधिक हुई; शहरों में राज्य-संघटन का केन्द्र होने के कारण कुछ शिवा उन्होंने श्रपने ढंग से दी भी है पर गाँव से मतलव ही क्या ! पहले हमारे यहाँ जगह-जगह पाठंशालाएँ चलती थीं। वहाँ के गुरु वास्तविक गुरु थे। वे विद्यान्दान् के लिए ही पाठशाला चलाते थे, व्यापार के लिए नहीं। यही कारण या कि गाँव-गाँव शिद्धालयों का प्रचार था। पाठशाला के प्रति जनता में आदर-भाव इस तरह कूट-कृट करके भर दिया गया था कि ब्रार्ज भी पाठशाला के नाम पर गरीय से गरीय देहाती घर से कुछ न कुछ दान मिल जाता है। तुम कह सकती हो कि उस प्रानी प्रणाली की शिजा से आज की प्रगति-शील दुनिया में क्या लाभ ? यह ठीक हो सकता है कि उस शिक्षा से श्राज की दुनियों में विशेष लाभ नहीं लेकिन को सार्वजनिक शिद्धा-लयों का स्वाभाविक संघटन था, शिल्क की जो सेवा वृत्ति तथा विद्या-दान की भावना थी, पाठशालाओं के संचालन के लिए जैसा सहज तथा स्याभाविक स्त्रार्थिक प्रबन्ध था स्त्रगर वह कायम रह पाता तो तुम उसी में समयोपयोगी पद्धति से भी शिचा दे सकतीं। ग्राज जब कुछ होता हो नहीं है तो अन्त्री बुरी वालों का कीई गवाल ही नहीं उठता ।

हों नहीं है तो अच्छी चुरी वार्तों का कोई यवाल ही नहीं उठता । इस पान्त में कुल ४०,६०,४०० पुरुष और ६,३०,८६७ कियाँ मक्दर हैं। कुल आवादी के पुरुष तथा कियों का अनुषात कमझः १०.८ और २,२ है। कुल सावस्ता का अनुपात सम्पूर्ण आवादी का ८,४ मिलयत है। वह अनुपात भारत के ज्ञीवत से भी कम है। चारे मारत में छन् ११ तक सावस आवादी का अनुपात ११ सेकड़ा था। अब यो कुछ बढ़ा ही होना। इस प्रकार भारत की सावस्ता से हमारे प्रान्त की सास्त्रता करीव ४ सैकड़ा कम है। लेकिन मदु मशुगारी दी रिपे टों में उन्हीं को साद्धर कहा गया है जो किसी तरह अपना नाम

लिख सकते हैं। मैंने पिछुले पत्रों में साहर उनको कहा है जो कितात पढ़ना और अन्त्री तरह लिखना जानते हैं। अगर मेरा हिसान न भी लिया जाय तो दर्जा २ विना पास किये हुए लोगों को साहर तो तुम

कह ही नहीं सकती हो। प्रान्त भर में कितने लड़के श्रीर लड़कियी दर्जा २ से ए ट्रेंस तक के स्कूलों में जाते हैं, उसका दिसाव देखने ने ग्रसली शिद्धा का कुछ ग्रन्दान हो सकेगा---<sup>•</sup> लड़ंकियाँ लड़के कुल कद्या २ a ५, २६ a .

१⊏०,२७५ २५,०२३ ą १**४६,३३**६ १४,३० 🗖 १३५,०२८ 3 ११०,२५५ ६,७३४ १००,५२१ ¥ ५०,६७७ .४,₹⊏€ ų, **૪**૫,⊏४२ ३,≒०४ Ę 83,E8 . १,८४८ 9

५५,६६६ ¥8,8¥8 44,534 १६,२२१ १४,८५८ १,३६३ = ر ۲<sub>۲</sub>,۹۶۶ १३,६३० ६०७ । 3 १२,८५२ १२,३१४ प्र३⊏ १० ٧,३٠٠ ,3,583 ३११ ११ 4.11 ३,६३६ \$E4. १२ ۶,٤٥,٥<sup>٥,٥</sup> ६,०५,३०० द्द,४२०

साधारणतः इन दर्जों में २० साल में २२ साल नक की उन्ने

लड़फेलड़कियां ही पड़ते हैं। श्रीर उनकी प्रान्त भर की झाबारी

१,१८,८४,४५३ है। यानी इस उस की आबादी के ६ ग्रेक्श लहें स्तूल में पहले हैं। तुम्हें मालूम ही है कि पढ़ाई श्रीपेकतर शही में ही होती है। अगर शहर की आवादी पटाकर जोड़ा जाव तो दर

श्रनुपात ४ सेकड़ा ते भी कम हो जायगा। यह पड़ाई भी ऐसी है कि लड़के दुनियाँ का बुछ सीख नहीं पाते हैं। लड़कियों की ती कोई बात ही नहीं। रामायण, महाभारत की कहानी तक वे नहीं जानती हैं। इस तिलसिले में एक मजेदार बात तुमने कभी देखी है। इसारे उन नौजवानों को जो स्कूलों में पढ़ते हैं, गाँव की साधारण वातों का भी श्रान नहीं होता है और तमाशे की बात यह है कि यह न जानना भी उनके लिए एक गुण्-सा है। हमारे स्कूलों में इसी प्रकार साधारण वार्तों को न जानने के गुए का आज कल इतना महत्व हो गया है कि देहाती मीजवान भी जो स्कूलों की शिक्षा पाते हैं जब अपने सम्बन्धियों के बीच बैठते हैं,तो वे साधारण सांसारिक ख्रीर यहस्थी के वार्तों को, ' जिन्हें वे जानते और समकते भी हैं, न जानने का डोंग करते हैं। ऐसे . भीले बनकर पूछते हैं मानो वे बातों को जानते ही नहीं । इस तरह न जानने का नाटक करके वे अपने सम्बन्धियों पर यह श्रमर डालना " चाहते हैं कि ने शिद्यत श्रीर सम्य हो रहे हैं। मैंने देखा है कि यह हाल येयल हाई स्कुल या इंटर कालेज के लड़कों का हो नहीं; वहत से मिडिल में पड़ने बालों में भी यह रोग फैज़ रहा है। सेती प्रधान प्रान्त होने पर भी यहाँ खेती-शिह्ना की विशेष व्य-

क्योर १—मीरलंबुर का स्कूल । वे इतने सर्वोत है कि इस किरम की रिक्का वायजीनक हांना अध्यतमय है। वीनी शिवालयों से प्रति क्वियायी के लिए प्रति वर्ष केवल सरकारी क्षेत्र ही इस प्रकार है :—

१—कानपुर कालेज ६२४) इसके ऋलावा छात्रों का १—बुतन्दराहर स्कूल ३६१) १—गोरलपुर स्कूल ४२०) ऋपना खर्च भी होता है ्इतने खर्चे से कितने खेतिहरों की शिज्ञा की व्यवस्थाकी जा सकती है, तुम समक्त सकती हो ।

प्राप्त-उद्योग की शिक्ता का तो कोई थेन्द्र आज है ही नहीं। हम लोगों ने रणीयों में कुछ श्राप्त-उद्योगों की शिक्ता का प्रवन्य किया था। उन्हें तो सरकार ने ⊏ श्रगस्त के प्रस्ताव के बहाने स्तनम ही कर दिशा है। कावेस सरकार कुछ चमड़ा श्रीर कागज़ बनाना सिलाने की

व्यवस्था कर रही थी। लेकिन वह ख्राज मतप्राय ही है। वेकारी-- ब्राज संसार में ब्रगर कोई एक चीज़ सारे राजनीतिथी, श्रयशास्त्रियों, समाजसेवियों, साहित्यकों, कवियों, पांडेतों, पादियों श्रीर जितने समान लोग हैं उन सबको परीशान करती है तो वह है 'वेकार-समस्या।' यही एक समस्या इल 'कर सकने न कर सकने पर साम्राज्यों श्रीर सरकारों का बनना विगड़ना निर्भर करती है। जो सरकार इसी एक समस्या को इल कर लेती है उसकी वादवाही संसार भर में होती है। जब श्राज यह समस्या इतने मदत्व की हो गुई है तो किसी राष्ट्र की पुनर्गठन-योजना का मध्य विन्दु इसी प्रश्न का वन जाना स्वामाविक ही है। ऐसी हालत में श्रगर हमको श्रपंने प्रान्त की ग्राम-सुधार योजना पर विचार करना है तो पहले देव लेना चाहिए कि इस प्रान्त के देहातों में वेकारों का श्रनुपात क्या है। शायद ऐसा कोई श्रर्थशास्त्री न वर्वा होगा जिसने इस प्रश्न पर गौर से विचार न किया हो छौर इनका हिसाय निकालने की चेश न की हो । यस्तुतः जितना समय बीत रहा है अतनी ही वेकारी हमारे देश में यह रही है। आवादी की वृद्धि व साय-साय जहाँ एक तरफ प्रति परिवार ज़मीन का रक्षा घटना जा रहा है, यहाँ कर्ज की यद्ती खीर जमीदारी प्रमा यो मेहरवानी से रूपरी तरफ रोतीहीन आवादी बदली जा रही है। नतीना यह होग है कि रोतीहीन श्रावादी बढ़ने पर भी जमीन के लिए मजदूर की माँग घटती जा रही है। जब लोगों के पास इतने थोड़े की

रइ गये कि अपने परिवार में ही श्रादमी ज़रूरत से ज्यादा है, तो उनको मजदरों की जरूरत ही क्या है ! सारे भारत में १६२१ में प्रति १००० आवादी में २६१ खेतीहीन मज़रूरों की संख्या थी यह बढ़कर सन् १९३१ में ४०७ हो गई थी। आज १९४४ में क्या हाल होगा र यह संख्या ६००।७०० हो गई होगी। श्री राधा-कमल मुखर्जीका कहना है कि हमारे प्रान्त में सन् १६११ में ४,५५५, ०४३ मजदूर खेतों में मजदूरी करते ये श्रीर सन् २१ में ४,०३५. ८८७ मजदूर काम करते थे। इसका मतलब यह हुआ कि प्रति १० साल में ११ ३ सैकड़ा मजदूर खेत में काम करने से वंचित होते जा रहे हैं। सन् १६२६ के बाद तो यह अनुपात और भी बढ गया होगा। क्योंकि मंदी के कारण लोग अपने हाथ से ही ज्यादा काम करने लगे हैं। लेकिन इस प्रकार के हिसावों से भी असली स्थिति का पता नहीं चल सकता। क्योंकि इस प्रकार जितने भी हिसाब लगाये गये हैं सब ऊपर ऊपर से ही परिस्थितियों को देखकर लगाये गये हैं। इन हिसाबों में यह देखने की चेष्टा नहीं की गई है कि कितने परिवार खेती में श्रीर श्रंन्य उपयोगी कमें में लगे हैं: खेती में मौसम के दिसाय से कितने दिन ,काम, के हैं और कितने दिन खाली हैं श्रीर कितने लोग जरूरत न होने न्पर भी मंजवूरन खेत में वेकार काम करते रहते हैं। इत्यादि। लेकिन श्रगर हमकी ठीक-ठीक हिराय लगाना हो तो उतने से ही काम नहीं चलेगा। इसको यह भी देखना है कि जितने ऋादमी ''खेती मे लगे हैं" ऐसा मालूम होता है, दर ग्रमल उतने ग्रादमी लगाने चाहिएँ या नहीं । सदियों से श्रधिक श्रादमियों से कम खेती का काम करते रहने से स्वभावत: काम की गति में जो कमी आई है या गरीबी के कारण जो क्यहिली श्रीर सुरती श्रा गई है उसकी बजह से जो ज़रूरत से कुछ ज्यादा श्रादमियों की किसी काम के लिए श्रावश्यकता हाती है उसे श्रागर श्राज इम छोड़ भी दें तब भी इतना ता जोड़ना ही चाहिए कि गांव की श्राज की श्रायादी की राक्ति श्रीर सामर्थ्य के श्रनुसार गांगों में जितनी खेती होती है उसमें कितने श्रादमी लगने चाहिएँ। श्रीर उसमें ज्यादा श्रादमी श्रापर मजबूरन उसमें पड़े हैं तो उन्हें वेकारों में गिनना चाहिए। इसर जेल में लाली बैठे बैठे मैंने दूसरा एक हिसाब निकाला था। यह शायद तुम्हारे लिए दिलचस्य हो। श्रातः में उसकी नकल नीचे लिख देता हैं।

नीचे लिख देता हैं।

इस हिसान में मतुष्य और पशुखों के अम की गांत आज की गांत के खनुसार रक्ली है। मेरा खनुमन पूर्वी ज़िलों का ही है।
इस हिसान में मतुष्य और पशुखों के अम की गांत आज की गांत के खनुसार रक्ली है। करा खनुमन पूर्वी ज़िलों के हिसान से ही रक्ली है। अगर पूरे प्रान्त का हिसान लिया जाय तो औसत गांत मेरे हिसान के ज्यादा ही होगी। लेकिन मेंने उसे लोंड ही दिया है जिससे लाग यह न कह सकें कि मैंने वेकारी का हिसान यहाकर रक्ला है। येजल इल की गांति पूरे प्रान्त की खीसत के हिसान ये लगाई गई है। जो हिसान किया है उसे असली हालत ने कम ही सम्मन्ता। खेती की मिल्लिय किया है उसे असली हालत ने कम ही सम्मन्ता। खेती की मिल्लिय हिमा की उस स्वार्थ है। आखी है सुम उन्हें समभ सकागी। दिसान में मैंने काम की दुल हालिंगी लगाई है, बाकी समय वेकारी का ही सममन्ता चाहिए। काम ही हिसान इस प्रमार है:—

(१) पशुओं का चाना---वैसे तो १०० पशुओं को एक चरवादा कारी होना चाहिए। लेकिन खाज की परिस्पिन में १० पर एक चरवादा का दिवाब किया गया है।

| • |     |                                | श्राचत्रयक |        |       |  |
|---|-----|--------------------------------|------------|--------|-------|--|
|   | • 1 | ांव के पशुर्त्रों<br>की संख्या | पुरुष '-   | स्त्री | किशार |  |
|   | गाप | 64                             | ą          | 2      | Ę     |  |
| : | án  | 2.8                            |            | ٠      | ş     |  |

|     | वकरी     | ५०                     |              | ₹       | ,       | 8      | 1       | ŧ.    |
|-----|----------|------------------------|--------------|---------|---------|--------|---------|-------|
| ,   | भेड़     | १००                    |              | ŧ       |         | ę      | 3       |       |
|     |          |                        | कुल          | યૂ      | ,       | ą      | १०      |       |
|     |          |                        | श्वाल :      | मर ब    | ी हाजिर | Í      |         |       |
|     |          |                        | पुरुप        | -       | રપ્પૂપ  | L      |         |       |
|     |          |                        | स्त्री       |         | २५५५    | Ļ      |         |       |
|     | ,        |                        | वालक         | 5       | ६५३०    | ,      |         |       |
| ŧų  |          | ालक में द<br>१० होंगे। | से १० व      | ग्राल   | तक के   | वालव   | ३ श्रीर | ११ से |
|     | खेती     | के लि                  | ए आव         | श्य     | क आ     | स्मी   | श्रीर प | য়    |
| जेट | ٠.       |                        |              |         |         |        |         |       |
| F   | नरवाही ( | (घास-खर                | की सफाई      | )       |         | कुल ह  | ाज़िरी  |       |
|     | 56       | १ एकड़                 |              |         |         |        |         |       |
|     |          |                        |              |         | पुरुष   | स्त्रो | किशोर   | वैल   |
| खा  | द ढोवाई  | हे, धान, प             | वार, वार्    | ŧ₹ſ,    | -       |        |         |       |
|     | जोन्हर   | ो, तिल, म              | साला, व      | होदो,   |         |        |         |       |
|     | सावां,   | सरसों १८               | ∘'४ एकः      | 5       | २१७     |        |         |       |
| Åå  | . एकड़ र | गाड़ी से (             | <u>ξ</u> χχ. | ) ३=    | गाड़ी ए | ξ      | •••     | હદ્   |
| 23  | प.इ४ व   | (कड़ द्याद             | मीसे ⊏       | ग्राद्य | गी      |        |         |       |
| -   | मिति ए   |                        |              |         | ५४२     | પ્૪१   | •••     |       |
| क्  | गुरु ६ ५ | ७ केतर्भ               | ४ ব্যৱ       |         |         |        |         |       |
|     |          | ਜ ≾ ਸ਼ਾਰ               | ~ 1          |         |         |        |         | 5~    |

| प्रप्र                                                      |                | समग्र ग्रा | म-सेवा व | ही श्रोर   |
|-------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|------------|
| सिंचाई कपास, ईख, ज्वार ३४ ४ ए<br>बैल से ⊏ एकड़ (३ श्रादमी,  | कड़            |            |          |            |
| ४ वैल=१ एकड्)                                               | २४             |            |          | ३२         |
| द्यादमी से २६'४ एक इं (१ एक इ                               |                |            |          |            |
| ८ ग्रादमी)                                                  | १७१            | Ϋ́ο        | •••      |            |
| जोड़                                                        | १०६२           | ५ं⊏१       |          | १७२        |
| श्रपाद                                                      |                |            |          |            |
|                                                             | पुरु           | ग स्त्री   | किशोर    | वेल        |
| श्रधनी धान वेहन जोताई वोश्राई                               |                |            |          |            |
| १ एकड़ ४ बार ़-                                             | ્ય             | •••        | •••      | •          |
| श्रधनी धान जोताई २४ ७५ एकड़ १<br>भदही धान ४८ एकड़ जोताई बोश |                | •••        | •••      | ६२         |
| ३ वॉंड                                                      | <b>?</b> E0    |            |          | ३६०        |
| भदही धान घूर दहानी या बदहनी                                 | •              |            |          | દ્દ        |
| ज्वार बाजरा ३६३६ एकड                                        |                |            |          |            |
| जीताई वीद्याई ३ वी                                          |                |            | •••      | २६६ .      |
| श्चरहर उर्द २३६२ एकड जीना                                   |                |            |          | 20=        |
| योग्राई ३ योह                                               | . ≂€           | •••        | •••      | ११२        |
| चरी १५:०२ एकड़ जोताई योग्राई ३                              |                | •••        | •••      |            |
| जोन्दरी १६५५० एक हु,, ,, ३                                  |                |            |          | १४६        |
|                                                             | वांद्द १२      | ·          | •••      | ξY         |
| ंसनई १६ एकड़ ,, ,, २ व<br>तरकारी मसाना ४ एकड़ जोत           | बोह ४०<br>व्हे | •••        | "        | <b>=</b> • |
| debiet wotal a day and                                      | • •            |            |          |            |

योग्राई ४ वांह तरकारी मधाला सोहनी गोड़ाई

| प्रान्त के देहातों की हालत                                      |                 |            |       | प्रुष्         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------|----------------|
| मकई ब्रस्हर धूर दहानी ३१'५ एकड्                                 |                 |            |       | ६४             |
| कपास, जोन्हरी २५.८७ एकड़ गोड़ा                                  |                 |            |       |                |
| र बार                                                           | ·¥ <b>१</b> १   | •••        |       | **             |
| साब बोदो १६ ४ एकड़ वोग्राई २ वां                                | ६ ४१            |            |       |                |
| রী <u>র</u>                                                     | १२३६            | ५०         | 9     | १५५०           |
| सावन                                                            |                 |            |       |                |
|                                                                 | पुरुष           | स्रो       | किशोर | वैल            |
| श्रधनी धान २४'७५ एकड् जोताई                                     | ३२              |            |       | 48             |
| ,, ,, ,, ৰীয়াई                                                 | 280             | 280        | •••   |                |
| भदोंही ४० एकड़ गोहनी २ वार                                      |                 |            |       |                |
| ्(११पु० १५ स्त्री ६ वच्चा २.ए०                                  | ›) <b>પ્</b> ર⊏ | ७२०        | ४३२   |                |
| " उर्द सोहनी ११ दर एकड़                                         | १३२             | १८०        | १०८   |                |
| ज्वार वाजरा ३६.३६ एकड़ सोहनी                                    | ४३≒             | ५६२        | રયુપ્ | •••            |
| तम्बाकु ६ एकड़ जोताई ४ बार                                      | <del>ሄ</del> ሂ  |            |       | 80             |
| मसाला तरकारी ४ ए० सोहमी मोड़ाई ह                                | ग्रादि४४        | ξo         | ३६    |                |
| सनई उलटना १४ एकड़                                               | ₹⊏              |            | ••••  | ३६             |
| तिल ३,२४ एकड़ सोहनी २ वार                                       | ₹६′             | 3¥         | ₹६    |                |
| सावाँ कोदो १६.४ सोहनी १ वार                                     | ່າຍ             | <u>۵</u> 0 | २०    | 4              |
| कुल जीड़                                                        | १४८३            | दद्        | €⊏0   | १८०            |
| भादों .                                                         | -               |            |       |                |
| ***                                                             | पुरुष           | स्त्री     | किशोर | येल            |
| गेहूँ ७६-२१ ए० जोताई बोग्राई ४ व                                |                 |            | THEIR | पता<br>७६२ - १ |
| नहु उप-११ एठ जाता र पात्राइ र प<br>भदोही ४८ एकड़ सोहनी १ बार (२ |                 | •••        | •••   | ७५५            |
| ३ स्री१ लड़का प्रति एकड़)                                       | -               | 388        | ¥S    |                |
| जोन्हरी रखवाली (३० ब्रादमी ३० दि                                |                 |            |       |                |
| a carrella (to Silva de la                                      | .,              | ,,,,       | ~***  | •••            |

## १५३,३१ एकड़ आदमी से (ब्रति एकड़ ४ प० ४ छी)

६१३ ६१३ कुल जोड़ १७२५, ११३५

२१६ १५००

क'र्त्तिक

तरकारी मसाला सोहनी गोड़ाई श्रादि

पुरुष २∘

રપૂ

स्त्री किशोर दैल

७३२

**ं** ४ एकड

गैहूँ ७३.२१ एकड़ जोताई वोग्राई ४ वाँह ३८१ चना, मटर, जब, ग्रलसी, तम्बाक, ग्रालू १२४-३५ ए० जोताई ४ वाँह

६२२

.. १२४४

तोरी २.६० एकड़ कटाई દક 23 त्राल् १.५ एकड़ वोश्राई (२५ त्रादमी

१ एकड़ में)

" मिद्दी चढ़ाई ( १६ स्रादमी

२ बार १२

२०

२० <sup>°</sup>१⊑ ¥

१ एकड़ में ) " १-५ एकड सिंचाई ५ एकड बैल से

"

२ वार ş " १ एकड़ छादमी से

4

मसाता तरकारी खुदाई कटाई भाई श्रादि २५ मसाला तरकारी ४ एकड़ जोताई ४ वाँ ह र०

कपास खुनाई ६.३७ एकड़ ५ बार ( प्रति

एकड़ ६ स्त्री ५ वच्चे )

34.8

... १६१ बोड़ १३३६ २⊏० १६६ २०५०

×

રપ્ર

| <b>₹</b> \$€                          | ē          | मग्र ग्रा | म-सेवा व | ी श्रार  |
|---------------------------------------|------------|-----------|----------|----------|
| सरसों २-६ एकड जोताई ४ वाँड            | <b>१</b> ३ |           |          | २६       |
| तम्बाकु ६ एकड़ जोताई २ वाँह           | ₹          |           |          | ٧        |
| सावा प्रभु३ एकड़ कटाई (१ एकड़ में     |            |           |          |          |
| ६ ग्रादमी)                            | १०         | १६        | પૂ       |          |
| कुल जोड़                              | ६७५        | ४१०       | પૂપૂર    | ७६२      |
| कुत्रार                               |            |           |          |          |
| •                                     | पुरुष      | स्त्री    | किशोर    | वैल      |
| कपास ६ ३७ एकड़ चुनाई २ वार            | •          |           |          |          |
| (४ स्त्री ४ लड़के)                    |            | ७७        | 99       |          |
| गेहूँ ७६-२१ एकड़ जोताई ४ बाँह         | ३⊏१        |           |          | ७६२      |
| भदोंही ४⊏ एकड़ कटाई (प्रति ए० ४ पु    | •          |           |          | •        |
| ५ स्त्री २ लड़के) ု                   | १६२        | २४०       | દ્દ      | •••      |
| " " दॅगाई (प्रति एकड़                 |            |           |          |          |
| ३ पु०५ स्त्री६ यैल्)                  | ७२         | ۸Z        | •••      | 433      |
| मकई १६-५ एकड़ कटाई (प्रति एकड़        |            |           |          |          |
| ३ पु०२ स्त्रीश्लडका)                  | પ્રદ       | ₹ξ        | २०       | •••      |
| कोदो उर्द २२.५६ एकड़ कटाई (प्रति      |            |           |          |          |
| एकड़३ पु॰ ४ स्त्री १ लड़का)           | ξ⊏         | -         | ' २३     |          |
| ्रसायां कोदो उर्द २८-२२ एकड् देवाई    | 45         | र⊏        | •••      | ex<br>ex |
| तम्बाक् ६ एकड़ जोताई २ वॉद            | ₹.         | • • • •   |          | *        |
| मदोंही, सक्ई, सावां कोदो ८३-८ एकड़    |            |           |          | *50      |
| जोताई २ वॉह                           | २१०        | •••       | •••      | • **     |
| साद, ढांबाई, गेहूँ, चना, मटर, तम्बाक् |            |           |          |          |
| तरकारी, महाला, श्रलही श्रालू २०४०३    |            |           |          | _        |
| प्रशाही से प्रथम गाड़ी = ४३ गाड़ी     | ===        | •••       | · · · ·  | E.       |

७६२

| १५३,३१ एकड़ छादमी से (प्रति एकड़ |
|----------------------------------|
| ४ पु०४ स्त्री)                   |

दश्द दश्द कुल जोड़ १७२५ ११३५ २१६ १५००

का चित्र

तरकारी मसाला सोहनी गोडाई छादि

′ ४ एकड

गेहँ ७६.२१ एकड़ जोताई बोब्राई ४ वॉह ३८१

चना, मटर, जब, श्रलसी, तम्बाक, श्राल १२४-३५ ए० जोताई ४ वाँह

तीरी २-६० एकड कटाई

श्रालु १.५ एकड् बोब्राई (२५ ब्रादमी

१ एकड़ में) " मिट्टी चढ़ाई ( १६ ग्रादमी

१ एकड में )

" १५ एकड़ सिंचाई ५ एकड़ बैल से

,,

१ एकड़ ग्रादमी से २ वार १२ मसाला तरकारी खदाई कटाई माई ग्रादि २५. २५.

मसाला तरकारी ४ एकड़ जीताई ४ वाँद २० ... कपास चुनाई ६०३७ एकड़ ५ बार (प्रति

एकड़ ६ स्त्री ५ वच्चे )

जोङ् १३३६

परुष स्त्री किशोर वैल

₹. 24

२०

२ वार ş

६२२ ... १२४४ १३

83 **રું** શ્⊏

٧ ×

34.

... १६१

२८० १६६ २०५०

| पूर्   | समग्र ग्राम-सेवा की ग्रीर |
|--------|---------------------------|
| श्रगहन |                           |

| श्रमहर |
|--------|
|--------|

किशोर पुरुष स्त्री सिनाई-गेहूँ,चना,मटर,जव,त्राल् , तम्बाक् ग्रलसी,मसाला, तरकारी २०४-३१ एकड़ 208 १५३ ...

५१ एकड बैलासे १५३-३१ एकड ब्राइमी से ०५3 ¥55 33

श्रधनी धान २४.७५ एकड् कटाई ग्रधनी धान २४०७५ एकड़ देवाई ज्वार, वाजरा, कटाई ३६-३६ एकड़

ज्यार, वाजार, दंबाई ३६ ३६ एकड़ खाद डोवाई ११ एकड ईख

३ एकड़ गाड़ी से खाद डोंबाई ११ एकड़ ईल.

८ एकड श्रादमी से तिल कटाई ३.२४ एकड

तिल देवाई

दैख जोताई २ बार १०॥ एकड़

वौप

२० एक इ बैल से ५८-६१ एकड़ श्रादमी से

ईस १०∙⊏३एकड़ कटाई द्विलाई २५ दिन १००

ईख

पुरुष सिचाई गेहूँ, ग्रालू, तम्बाक् ७८-६१ एकह

"पराई गुड़ बनाई २५ दिन १५० १००

284 880

३०६

٧o १२०

₹ა રપ્

१५८ १६७ 30

६०

३२ ३२

> 3 ₹ ₹ ų

२७ '

जोड १५०२ ७३८

38

... 194

¥ ...

> 44 **4**43

E .

१३३

(क्षणोर स्त्री

| प्रान्त के देहातों की हालत                |        |        |             | प्रदश      |
|-------------------------------------------|--------|--------|-------------|------------|
| मकई १६-५ पिटाई                            | ५०     | ५०     | २०          |            |
| फुटकर काम तरकारी महाला                    | ५०     | પ્ર    |             | •••        |
| जो                                        | ड़ ७६२ | ₹80    | १००         | १८०        |
| माघ                                       |        |        |             |            |
|                                           | पुरुष  | स्त्री | किशोर       | वैल        |
| त्राल् तम्बाक् विचाई २ ४ एकड़             |        |        |             |            |
| { एक एकड़ बैल से<br>{ १'४ एकड़ ब्रादमी से | ş      |        | •••         | x          |
|                                           | 3      | ₹      |             |            |
| ईख कटाई छिलाई                             | १००    | 50     | ₹•          |            |
| ईख पेराई गुड़ बनाई                        | १५०    | १००    | <b>પૂ</b> ૦ | २००        |
| ईल १०•⊏३ एकड़ जोताई २ वांह                | ₹⊏     |        |             | ५६         |
| फ़टकर काम तरकारी मसाला                    | પ્ર    | ५०     |             |            |
| जोड़                                      | ३४०    | २३३    | 50          | २६०        |
| <b>फाल्गुन</b>                            |        |        |             |            |
| · ·                                       | पुरुष  | स्त्री | किशोर       | वैल        |
| श्राल् तम्याक् सिंचाई २४ एकड़             |        |        |             |            |
| { १ एकड़ यैल से<br>{१'४ एकड़ द्यादमी से   | ş      |        |             | ٧          |
|                                           | 3      | Ę      |             |            |
| ईख कटाई ख़िलाई                            | 200    | Ç0     | ₹.          | •••        |
| ईख पेराई गुड़ बनाई                        | १५०    | 800    | 40          | २००        |
| ईख जीताई ३ बांह                           | ४१     |        |             | <b>⊏</b> ? |
| ईख बोग्राई                                | 33     | 33     |             | ६६         |

जोड़ २८६

२४४ ,

⊏० ३५२

**352कर काम तरकारी मधाला** 

| ५६१                                   | €             | समग्र अस् | म-सेवा क | ग्रीर      |
|---------------------------------------|---------------|-----------|----------|------------|
| चैत ′्                                | पुरुप         | स्त्री    | किशोर    | वैन        |
| कटाई, गेहूँ, मटर, चना, जब             |               |           |          |            |
| ग्रलसी १६⊏'११ ए॰                      | 900           | 600       |          | •••        |
| तम्याकू *६ एकड़ कटाई                  | પ્            | ų,        | •••      | •••        |
| ग्राल १५५ एकड् स्वोदाई                | १०            | ς.        |          | •••        |
| ग्ररहर १२ एकड़ कटाई ६ ग्राटमी         |               |           |          |            |
| प्रति एकड़                            | ३६            | ३६        | •••      | •••        |
| गन्ना सिंचाई ११ एकड                   |               |           |          | <b>१</b> २ |
| { इ.एकड़ बैल में<br>{ ⊏.एकड़ ऋादमा से | 3             | •••       | •        | • •        |
| र्⊏एकड़ श्रादमा से _                  | Υ₹            |           |          |            |
| जोड़                                  | ⊏५३           | द्धर°     | ·        | 15         |
| \$                                    |               |           |          |            |
| वेग्राख                               | परुप          | स्त्री    | किशोर    | वैल        |
| देवाई चना, मटर ८१'८३ एकह              | १०५           |           | •••      | २४६        |
| दंबाई गेहूं, ०६·२१ एकड़ (६ श्रादमी    |               |           |          |            |
| ४स्ता १२ वेत = १ एक्ड)                | <b>የ</b> ሂ७   | રૂ ૦૫     |          | F SA       |
| श्रलसी २ ≔२ एकड़ देवाई                | Ę             | २         | •••      | ٩          |
| श्चरहर १२ एकड़ पिटाई (४ पुरुप         |               |           |          |            |
| ४ स्रो=१ एकड़)                        | Y             | ¥Ξ        |          |            |
| ंतःबाक् ६ एकड़ कटाई                   | ሂ             | ሢ         |          |            |
| गन्ना १० = ३ एक ह २ चार               |               |           |          |            |
| ्रील में                              | ٤             |           |          | <b>१</b> न |
| ्येत में<br>श्रादमां में              | , <b>Y</b> \$ | રશ        |          | •••        |
| अव ३० २५ एक देवाई                     | २२३           | 345       | •••      | 463        |
| 414 40 17 411                         |               |           |          | 153        |

बोह 9== 44.

2571

प्रति गांव की खेती पर की श्रीसत कुल श्रावादी साढ़े श्रठत्तर परिवार की लोक-संख्या ३९२ है जिसमें उम्र और स्त्री पुरुप का श्रनुपान इस प्रकार है :---

| ਰਸ਼                | कुल        | पुरुष | स्त्री |
|--------------------|------------|-------|--------|
| ७० से ऊपर ब्ह़े    | <b>?</b> o | પૂ    | ų      |
| १६ से ७६ मीड़      | २३२        | ११८   | \$ \$8 |
| ११ से १५ किशोर     | <b>૪</b> ૬ | २४    | २२     |
| ६ से १० वालक       | Yς         | રપૂ   | २३     |
| जन्म से ५ तक बच्चे | પ્રવ       | 35    | २७     |
|                    |            |       |        |

## स्कृत जाने वाले कुल लड़के

| दर्जा ४ तक                |        | 3\$,02,838      |
|---------------------------|--------|-----------------|
| दर्जा ५ से ७ तक           |        | <u>१,६२,७१०</u> |
|                           | जोड़ं. | १४,५४,६५५       |
| इसमे शहर के करीब के लड़के |        | २,००,०००        |
|                           | शेप    | १२,६४,६५५       |
|                           |        |                 |

यानी प्रति ग्राम १२ जिसमे किशोर ३ और वालक ६ होंगे।

श्राज जितनी खेती होती है उस पर काम के दिन का हिसाब इस तरह निकलता है। लेकिन इस हिसाव से भी वेकारी का अन्दाज़ लगाना शायर ठीक न हो । मैंने जो काम के दिन लगाये हैं उनमें कई वार्तों का ख्याल नहीं किया क्योंकि उनका ब्योरा मुक्ते प्राप्त नहीं है। लेकिन अपने अनुभव से तुमको कुछ अन्दाज देही सकता हूँ। जिस तरह की खेती आधार पर काम की हाजिरी जोड़ी गई है वह उन खेतिहरों की है जो खुशहाल हैं और जिनके पास खाद पानी का साधन है । लेकिन तुमको मालूम है कि हमारे प्रान्त में श्रथिकांश किसान गरीव और साधनहीन हैं। न तो वे ज़मीन को इतनी बार जोत सकते हैं ग्रौर न उतना पानी ही सींच सकते हैं। इध.४°/ू ज़मीन पर तो पानी की सिचाई की व्यवस्था ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि केवल २२.६<sup>०</sup>ं ज़नीन पर, जिसके लिए सिंचाई का प्रवत्य है, भी गरीव किसान ग्रानपान से कम पानी सींच पाटे हैं। फिर मैंने सारी ज़मोन की सिंचाई की मज़दूरी कुएँ क हिसाब से जोड़ी है। लेकिन हकीकत यह नहीं है। नालाब से सिंचाई में मज़दूरी बहुत कम लगती हैं। नहर की और पहाड़ यातराई के इलाकों की सिंचाई में तो मनदरी नहीं के बरावर लगती है। इसके अलावा तराई, मौका या कछार के 'इलाकों की खेती में कुछ विशेष परिश्रम ही नहीं है। जो लाखों बीधा ताल-तराइयां हैं उनमें तो केवल बीज छीट देने का ही काम रहता है। श्रमर इन सारी वार्तों का हिसाब कहीं से ठीक ठीक मिल सके तो तुम देखोगी कि मैने जो काम के दिन बताये हैं उनमें श्रौर वास्तविक स्थिति में करीव २५°/ का अन्तर पड़ जायगा। इसलिए परिस्थिति को समभने के बास्ते तो तुम ऊपर बताये दिनों से १५ छैकड़ा दिन नि:संकोच घटा सकती हो। खेनी के काम, पशु चराने आदि के अलावा गहरमी के और काम भी रहते हैं। उन्हें भी बोड़ लेना चाहिए। खेती के काम में १५ रैकड़ा पटाकर ग्रीर ग्रन्य कार्यक्रमों को बोड़कर काम के दिन इस प्रकार होंगे :--

| पुरुष | स्त्री |  |
|-------|--------|--|
|       |        |  |

•••

8

=

¥

3

13

१०

3

ξ

•••

141

विश्वीर २१४==६ माह । १८१ =६ माह। १८६=६ माह। २०८=६ मा द्यगर ६० दैन-भंगों के स्थानी ममय के लिए स्टाइ देश दाने याली को वेकारी में जोड़ना हो तो जो परिस्थित देश होती उ<sup>मने</sup> पवदाकर कही पागल न हो जाना। श्रमर पुरुषों का एक सार्वी

न्त्री

समग्र ग्राम-सेवा की श्रोर दिन

4्६

٦٧

¥

×

섲 =

> १७६ F ŧ

...

٤ş

20

٠,

U

80

24

२०

t=Y

क्रिशोर वैल काम ٧ŧ **-**5 ᄄᅺ ५ द

खेती पशु चराना १६ ٥ ۶ ,

स्कृल मकान तथा श्वन्य निर्माणी की मरम्भत

५६६

मेह बँघाई

ग्रातिय्य

बीमारी सुभूपा

मकान की सफाई

श्रनाज सक्ताई श्रलग से

त्यौडार

प्रमुती

. बैलगाई। केंद्रा पावना

फ़रकर काम

बेग्रागि के दिन पुरुष

लकडी काटना चीरना

श्चनाज दोवाई वाजरा की

समय दीगर काम के लिए निकाल दिया जाय तो कल श्रावादी ६ माह वेकार रहती है।

यह वेकारी तो केवल उन ७८॥ परिवारों के लोगों की ई जो खेती पर गुज़र करते हैं। इसके श्रलाबा प्रति श्राम के ६४ परिवार में से श्रीर १५॥ परिवार वचते हैं। उनकी हालत पर भी विचार करना त्रावश्यक है। इनमें से ३.४ परिवार तो नाई, घोथी, केंद्रार. लोहार बढ़ई, कुम्हार ग्रादि के रूप में वहीं ७८॥ ग्रध-भूखे परिवारों से नीच कर किसी प्रकार गुजारा करते हैं। वे भी किसी न किसी काम में लगे रहते हैं, ऐसा मान लो। इस प्रकार विभिन्न कामों के लिए साउ पाँच परिवारों को घटाने पर भी १० परिवार के लिए एक सात्र काम

"लय सीताराम" मजना हो है।

उपर्यंक्त हिसाब से सारे प्रान्त की ग्रामीण जनता की वेदारी किस प्रकार होगी, उसका अन्दाल लगा सकती हो। अगर प्रति ग्राम की वेकारी को प्रान्त भर के १०२३== ब्रामों ने गुए। किया जाय तो परिन्थिति इस प्रकार होगी:-

७८॥ परिवारों के १, २०, ८१, ७८४-औड पुरुष ६ माह यानी ६०, ४०, ८६२ प्रीड पुरुप सम्पूर्ण बेकार रहते हैं।

१,१६,७२,२३२ प्रौड़ स्त्रियाँ ६ माह यानी ५८, ३६, ११६ प्रौड़ सियां सम्पूर्ण वेकार रहती हैं।

४७,०६,⊏४८ किशोर ६ माइ यानी २३.५४,६२४ किशोर ं

सम्पूर्ण बेकार रहते हैं।

यानी कुल संख्या २,⊏४,६३,⊏६४ में कुल १,४२.३१,६३२ श्रादमी सदा वेकार रहते हैं।

जो दस परिवार राम-भरोसे पड़े हैं उनमें १५ x १०२३== यानी १५,३५,८२० प्रौड़ पुरुष, १४.४ 🗙 १०२३८८ == १४,७४,३८७ प्रौड़ बियाँ श्रीर ५.८ x १०२३८८=५,६३,८५० किशोर हैं। श्रयांत् उन में कुल सत्तम वेकार आवादी की संख्या ३६,०४,०५७ है। इस तरह

समग्र ग्राम-सेवा की श्रोर 4६८ हमारे प्रान्त की देहाती जनता में १,७८,३५,६८६ श्रम करने लायक श्रावादी साल में ३६५ दिन वेकार बैठी रहती है। यानी श्रम करने लायक कुल त्रावादी के ६२ हैकड़ा के करीव लोग खाली रहते हैं। जो लोग बाहरी रिपोटों के ब्राधार पर ही सारा हिसाब लगाते हैं वे

यह कह सकते हैं कि मेरा यह हिसाव एक देहाती का पागलपंत है। हो सकता है, वे कोई २--- ४ ऐसे कामों के नाम बता दें जिन्हें कम बैकार नहीं है, यह सावित करना किसी जादगर की भी शिष्टि = ५२ यानी प्रान्त भर में ५३,२४,१७६ दैल भेंत की सम्पूर्ण ग्रांक

मेंने अपने हिसाव में शामिल नहीं किया। आगर योड़ी देर के लिए मैं उन मित्रों से समभौता करना चाहूं तो ब्यादा से ब्यादा २५, ३५,६८६ की संख्या कम होगी। फिर भी डेड करोड़ छादमी से से वाहर है। क्या तुमको मालूम है, इतने श्रादमी दुनिया में मिलकर क्या कर सकते हैं ! अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र में लड़ाई से पहले उदांगी में लगे कुल मजदूर १,५४,७५,००० ही थे, जिसमें पुरुष, स्त्री श्रीर किशोर एव शामिल हैं। इतने श्रादमी मिलकर जो सामान पैदा करते हैं उससे श्रपने देश की मांग पूरी करने के बाद फालन माल को सारे ब्रह्मांड के बागरों में खपाने की श्रावश्यकता पड़ जाती है। श्रीर हमारे देश के केवल एक प्रान्त की लिए देहाती जनता में इतनी ही सत्तम श्रावादी वेकार पड़ी है। इतनी वेकारी ही वस नहीं है। इस पर बैलों का खाली समय भी जोड़ना है। तुमने देख लिया कि हमार प्रान्त में प्रति ग्राम ६० दैल भैंस ह माह के लिए बेकार है। ग्रार मान लें कि उनको महीने में ५ रोज़ आराम की आवश्यकता है तो भी वे ७ माइ वेकार हैं ही । इस दिसाय से प्रति ग्राम (६० ×७) ÷ १? वेकार पत्नी है। आज कल औरवागिक दुनियाँ में शक्ति के नार की -इकाई १ घोड़े की शक्ति के बरावर समभी जाती है। १॥ करोड़ महान शक्ति श्रीर श्राधा करोड़ वैत शक्ति मिलाकर किनने थोड़ी की शक्ति फे बरायर होती है उसका अन्दान कर सकती हो। आम मनुष्य-

समाज श्रीद्यागिक कार्य के लिए शक्ति के श्रानुसन्धान के पीछे पागल हो रहा है। तेल, कोयला, पानी और विचृत् से उसकी प्यासनहीं मिट रही है; वह समुद्र की लहरों से शक्ति निकाल कर उसे इस्तेमाल करने के फेर में है। उससे ज़रा पूछों कि भारत के एक एक प्रान्त के इतने जीवित प्राणियों की वेकार शक्ति का वे किस तरह उपयोग करने को कहते हैं ? बचपन में एक कहानी पढ़ी थी। किसी ने तपस्या करके एक ऐसे देत्य को नौकर रख लिया जो इच्छामात्र प्रकट करने से त्रावरयकता पूरी कर सकता था। उस दैत्य की एक खास शत यह भी कि अप्रगर उसे आवश्यकता पूरी करने को काम न मिले तो बढ मालिक की गर्दन तोड़ देगा । श्राज मनुष्य-समाज अपने श्राराम के लिए तपस्या करके जिन दानवी शिक्तियों को नौकर रखता जा रहा है उनकी भी क्या बढ़ी खास शतें देखने में नहीं आती हैं। अगर त्रावश्यकता पूर्ति के लिए काम न मिले तो अपने मालिक मनुष्य-समाज के नाशा के लिए वे विव्यंसकारी युद्ध-सामग्री बनाने लग जायँगी। क्योंकि इस दानयों को नौकरी की शर्त ही ऐसी है कि उन्हें तम खाली न वैठने दो।

तुम साक्षा न बटन दा। सिखते-लिखते बहुत सिख गया। श्रव समाप्त करना ही टीक होगा। श्रवः श्राज विदा। स्वय भाई-बहिनों को नमस्कार।

[ ٤ ]

## स्रधार की समस्याएँ

₹~~#~~ &&

गत महीने की २५ तारीख को एक लम्बा पत्र लिखा था; मिला होगा। श्राज फिर इतनी जल्दी लिखने बैठ गया। बहुत सी बार्ते

मैंने ग्रपने प्रान्त की वर्ष्तमान स्थिति पर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश की थी। वस्तुतः ग्राम-निर्माण की दृष्टि से ग्रागर परिस्थित को जानना हो तो हर प्रश्न पर जाँच करना जरूरी है। ब्राज उसकी सुविधा तो है नहीं । ग्रतः जहाँ तक सम्भव हो सका कुछ सरकारो रिपोर्टो से ग्रीर कुछ ग्रपने ग्रनुभव से स्विति को देखने की कोशिश की गई है। मैंने जो हिसाव निकाला है वह आधिकतर अनुभव के आधारपर ही बनाया गया है। श्राज सरकारी रिपोटों में जो श्रांकड़े निकलते हैं मेरा हिसाव उनसे कम प्रामाणिक नहीं है। मैने तो फिर भी श्रपने निजी अनुभव तथा जिम्मेदार मित्रों के ऋनुभव के ऋाधार पर ही विभिन्न श्रंकों को निकाला है। लेकिन जो अकिड़े सरकारी रिपोटों में दर्ज किये जाते हैं उन्हें कैसे एकत्र किया जाता है, मालूम है ? एक जिले का ऋपतर नीचे वाले डिप्टी के पास कागज भेजता है, डिप्टी कानूनगा के पास श्रीर कानूनगो पटवारी के पास कागज भेज देता है। ये पटवारी किस तरह इन जाँच-रिपोटों को लिखते हैं, यह तुम्हें मालूम हो तो परीशान हो जात्रोगी। ये पटवारी महाशय कलम ख्रीर खाता लेकर ख्रपने घर के सामने दालान मे बैठते हैं श्रीर जो मन में आता है दर्ज कर डालते हैं। ऋधिक खेत में कम पैदाबार श्रीर कम खेत में ज्यादा पैदावार लिखना तो मालूमी बात है। तुमने आत्रामतौर पर बृद्धियों को माला फेर कर पूजा करते देखा हैन ! जिस तरह वे राम नाम के . साथ घर गृहस्थी की सारी खुराफात की वार्ते करती हैं---------------करती हैं, गाली देती हैं और साय-साय माला भी फेरती रहती हैं, ठीक उसी तरह ये पटवारी लोग लोगों से हर तरह की वात-चीन, भगड़ा, गाली आदि के साय-साथ रजिस्टर में दर्ज भी करते चलते ्हैं। रजिस्टरों के पिछले पन्नों को विन्कुल कोरा रख कर श्रमले पन्ने पर कुछ का कुछ दने करके सिर्फ उन्हीं पत्नी को खोलकर कचहरी के सामने गवाही दे आने तक का उदाहरण विरल नहीं है। अतः

दिमाग में ग्रा रही थीं। सोचा, उन्हें भी लिख भेजूँ। पिछले पत्र में

जो चित्र मैंने श्रपने प्रान्त का दिया है उसे प्रायः रही सम्मना। सम से कम उसे मविष्य-पोजना पर पित्तार करने का द्याधार नां मान ही स्वार्तिक हो। येमे तो जब राष्ट्रीय स्वारत होगी तो उनको सार्ग वानी की लोज पिर से करनी ही परेगी।

प्राप्त की मीजूदा परिस्पिति की जानकारी कर लेने के बाद हम हो प्राप्ती समस्याद्धी पर विचार कर लेना चाहिए। हमकी करना क्या है । हर तरह की ममन्त्राव्धी बीर अपने उद्देश्य पर विचार कर लेने के बाद ही उनके ममाधान को बात मोची जा सकती है। खाटा आज में इन्हीं बानी पर विचार करने की कि शिश्व करूंगा।

श्रम,वस्त्र तथा श्राक्षय मनुष्य की तीन जुनिपादी श्रावश्यकताएँ

हैं। सबसे पहले इमको इन्हीं तीन प्रश्नों पर विचार करना है। वस्तुतः श्रगर इनका इल हम कर लों तो पूरी तरह मुखी हो सकते हैं। इमें यह देखना है कि समस्त ज्याबादी के स्वस्य जीवन धारण के लिए कितने और किस प्रका के मंजन की आवस्यकता है और उसमें कितना श्रनाज, कितना दूध-घी, कितना नमक-मसाला, कितना प्रलादि चाहिए । फिर निर्फ ग्राबादी की सोजन-सामग्री मानव की मौतिक सही वस नहीं होता। हमें यह भी देखना है कि धावश्यकताएँ मोजन के अलावा, मबेशियों के लिए, बीज के लिए, रिजय के लिए और इसरी-इसरी मदी के लिए किननी श्रीर सामग्री चाहिए। श्राज मे जो बदती सामग्री की ग्रावश्यकता होगी वह कहाँ में भ्रावेगी। ग्राज जितनी जमीन है उसी . पर खेती की पैदाबार बड़ाकर कुल श्रावश्यक श्रवाजादि सामग्री पूरी हो सबेगी क्या ! अगर पैदाबार बहुाई जा सकता है तो किस हद तक ! इसमे श्रावश्यकता अगर पूरी न हो तो और रोत कहाँ में आहे ? फल के लिए बमीन का प्रयन्थ कैने किया जाय ? पैदाबार बड़ाने के लिए श्रीर क्या क्या साधन चाहिएँ, कितनी खाद श्रीर पानी चाहिए। ये

साधन कहाँ ,ते आर्यें १ क्या खेती के आज के तरीके पर ही साधन

समग्र याम-सेवा की ग्रोर

यदलना है तो उसकी रूप-रेखा क्या हो र आज के तरीके में क्या क्या दीन हैं ? क्या कानवर्ट हैं ? आज जिस तरह छोटे-छोटे दुकड़ों में ज़मीन वें टी हैं उसे कैसे मिलाया जाय ? इस प्रकार चकवन्दी के लिए अट्राइत परिस्थित है या नहीं । अगर नहीं है तो इसे वदलकर चकवन्दी करना अंग होगा क्या ? अगर अंग है तो किय उपाय ने उसे करना है ? शाव कानृती वाधाएँ क्या है ? किसानी कानृत में आज जैसी झमीदारीत्या! विमिन किस्स की कार्तकारी दर कार्तकारी आर्थि इस प्रका का सिलसिला काम्स रहते हुए चकवन्दी की योजना

बढ़ाने से काम चलेगा या तरीकों को ही बदलना है । ग्रागर तरीका

પ્રહર

चल सकती या नहीं । यदि नहीं चल सकती तो उसमें किस प्रकार में श्रीर क्या क्या तन्दीलियों करनो हैं । खेती खला- खला कारतकार-द्वारा खला हो या सम्मिलत । खरार सम्मिलित खेती श्रेय हैं ता इसके होने में क्या-क्या वाधाएँ हैं । कितनी कानूनी वाधा है, कितनी को होती हो तो क्या समिलित खेती होती हो तो क्या समिलित खेती होती हो तो क्या समिलित की सिहरुयत सम्मिलत हो । या हामीन की मिहरुयत सम्मिलत हो । या हामीन की मिहरुयत स्विकार

ज़मान की मिल्क्यित सम्मिलित हो । या ज़मीन की मिल्क्यित व्यक्तित करा के स्वकर सहकारी विद्वान्त पर विमिलित खेती हो । इस प्रकार के रांघटन का नया स्वरुप हो । उसका निरीच्या प्राहित कीन कर । व्यक्तियत कर के श्रीसत कितनी ज़मीन का प्रवच्य प्रति किशान परिवार के लिए करना होगा । विभिन्न ग्रमानों की खेती का बँटवारा किस ग्रहुगत से करना होगा । ग्राह्म ज़ानों की खेती का बँटवारा किस ग्रहुगत से करना होगा । ग्राह्म ज़ानों की खेती का बँटवारा किस ग्रहुगत से करना होगा । ग्राह्म ज़ानों के लिए करना होगा । ग्राह्म ज़ानों के स्वता होती है उससे व्यवद्या सेत पर एक से ग्राह्म करना है । विशेष भाग ही इस प्रकार खेती किस हद तक बढ़ाई जा सकती है । इससे शाय होते हमें इस वात पर दिचार करना है कि क्या कुत मूमि पर हमेगा सेती होती रहे या कुत्र सुप्त पर हमेगा सेती होती रहे या कुत्र सुप्त पर हमेगा सेती

परती छोड़ी जाय। श्राज प्रान्त में खेती के लिए इलादि जिन श्रोजारों का इस्तेमल होना है वे काफी है या उनको वदलना होगा विदलना क्षेय होगा या नहीं । द्वारा बदलना हो तो कितना साधन आहिए ! उतना साधन प्राप्त हो स्प्रेगा क्या ! क्राय साधन विना बदला नहीं जा स्कता हो या हमारी खेती की स्थिति को देखते हुए उन्हें बदलना अंथ न हो तो भीजूरा श्रीकारों में क्या-क्या परिवर्तन करना होगा।

मज़दूरों की धमस्या क्या है ? खेती मज़दूरों से कराई जाय या खुद किसान काम करें ! ब्रगर मज़दूर चाहिएँ तो किस स्थित में ब्रौर किस ब्रनुवात से ? ऐसे मज़दूरों की मज़दूरी क्या होनी चाहिए ?

तीन साल पहले आगरा केले से मैं जो पत्र लिखता या उसमें हमारे यहाँ की जमीदारी प्रया की हानियों का जिक रहता था। हमको माबि स्वयस्था की योजना बनाते समय इस समस्या पर विचार कर लेना होगा। यह प्रया रहेंगी या हटेगी ( अक्षत होगी तो उसका मतिना (उनके तरीका होगा। योजदा जमीदारों को क्या मुझावला मिलेगा (उनके तरीका होगा। योजदा जमीदारों को क्या मुझावला मिलेगा (उनके तर परकारों वस्त तहसील पर क्या अक्षर पड़ेगा। आज किवनी मालगुलारी सरकार को मिलतो है और किसना कितना लगान देता है ( लगान के अलावा मिलना) नारित के सितनो एका है । वमीदारों एवा हटने पर सरकार किसना से कितना लगान तेंगी, इत्यादि वातों पर विमा विचार किसे एकाएक कोई पंजना सनो तेंगी, इत्यादि वातों पर विमा विचार किसे एकाएक कोई पंजना सनो लेगे पर वह स्थावहां कि नहीं हो सितनी

तुमको मालूम है, हमारा प्रान्त गाय मैस के लिए काफी मशहूर है। मैसे तो पंजाब और सिम्ब की गायें ही अच्छी होती हैं, तेकिन बाहर बुक्यान्त से ही था आदि सामान का चालान जाने से यह प्रान्त काफ़ी विख्यात है। इस दिशा में हमको खोजना है कि जिये वैल और भैते आज जीताई के लिए हैं ये काफ़ी हैं या उन्हें यहाना होगा। किस तादाद में बढ़ाना है या इनको नल्ल सुधार कर हमकी कमेशिक को बढ़ाना है! येसा सुधार किस तरीके से किया जा सकता

८ अ ग्रानन्सवा वर्षाः

है ? उन्नत बैलों के एक जोड़ा से कितने एकड़ खेत जोता जा सकेगा ? उस हिसाय से कितने बैल चाहिएँ ? ब्राज जितनी तादाद है उसमें ब्राधिक या कम ? ब्रगर कम चाहिएँ तो किस उपाय से यह तादाद घटाई जा सकती है ? बैलों की नस्ल सुधारने

ताबाव चटार चा एकता हु । बला चा नरहा हु । साधनों का सवाल के लिए अनिवार्यतः गीओं के प्रति ध्यान देना होगा। इस प्रकार जो गीओं की संख्या बढ़ेगी

उनका क्या करना होगा ? उन्हें रखना होगा या कटवा डालना है। ज्ञार रखना है तो मैंनों के उपराना ही रखना होगा क्या ? हर समस्या पर हमें भलीभीति दिवार करना है क्यों कि आज धी के लिए में सा ही पसन्द की जाती है। अगर हमारे व्यवस्य अविक मैंस के धो-तूब का हो इस्तेमाल करने के लिए मैंसों की तादाद बढ़ानों पड़े तो में के उपरान्त गीओं को किस मकार रक्षण जा सकता है। दोनों को रखने के लिए हमारे पात काफी चारा हो उकेगा क्या ? बढ़ाने पड़े तो में के उपरान्त गीओं को किस मकार रक्षण जा सकता है। दोनों को रखने के लिए हमारे पात काफी चारा हो उकेगा क्या ? बढ़ाने दूध का बाजार हमको मिल सकेगा क्या ? अगर चारा का साधन नहीं है और दूध का बाजार नहीं है तो गांव और भेसी में किसे तरजीह देना है? इस प्रत्न पर आर्थिक, साख गुग्ग, आस्कृतिक तथा धार्मिक सभी हिए से कि तथा दूसका पाती चाहिए है आप जितना चारा है उससे आर्थक चारा कैसे पैदा धे ?

केवल साधन के प्रश्न हल होने पर ही खेली की समस्याओं का हल नहीं हो जाता। आज जो प्रति ग्राम अन्।। परिवार खेली में लगे हैं क्या सभी हमारी संयोजित खेली के काम में लग जायेंगे ? आतर नहीं तो जितने परिवार आज फालार खेली के सहारे पढ़े हैं उनकी निकालने का क्या प्रवत्य होगा ? उनको दूसरा क्या काम देना होगा? "
पहलुत: आज प्रायः सभी लोग यह महस्स करते करते हैं की को यह महस्स करते हैं कि लोग यह महस्स करते हैं कि लोग हों महस्स करते हैं कि लोग हों महस्स करते हैं कि लोग हों महस्स करते हैं कि लोग स्वार मारी का बीफ बहुत ब्यादा है।

भूमिकाभार कैसे हैं कि खेती 'पर ब्रादमी का बोक बहुत ब्यादा है। कम हो ? लेकिन वे सब इसलिए किकतब्यविमुख हो जाते कम हो ? लेकिन वे सब इसलिए किकतब्यविमुख हो जाते हैं कि उनके सामने खेती में से ब्रावादी को निकाल

कर नया काम दें, इसका स्पष्ट जवाव नहीं है। अतः देहाती समस्याओं का इल श्राधिकतर इस बात पर निर्भर करता है कि जमीन पर के इस यों क को किस तरह इल्का किया जा सकता है। खेती की उन्नति की समस्या पर विचार करने के बाद इसको उन जुमीनों की समस्या पर सोचना होगा (१) जा खेती लायक है लेकिन किन्हीं कारणों से आज लोग उनमें खेती करते नहीं, (२) जो खेती लायक हैं लेकिन ग्रव तक उन्हें खेत के लिए तैयार नहीं किया जा सका और (३) जो आज जसर है लेकिन वैज्ञानिक तरीके से खेती लायक बनाई जा सकती हैं। उनमें से किस किस्म की और कितनी इमे अभी खेती में शामिल करनी है, कितनी और किस किस्म की जुमीन पर बाग तथा ईंघन के लिए पेड़ लगाने हैं, श्रोर किस किस्म की श्रीर कितनी जमीन श्राग त्राने वाली बढ़ती श्राबादी के लिए छोड़नी है। श्राखिर हम कोई भी योजना बनावेंगे तो उसकी ब्रावधि १०११५, साल तक की हो ही जायगी। उससे कम में कोई पुनगठन की योजना नो बन नहीं सकती हैं। ऐसी हालत में जब तक हमारी योजना पूरी होगी तब तक ब्राबादी भी काफी बढ जायगी। इस बढती आपवादी का हिसाब जोड़कर ही जमीन का हिसाब करना है। केवल क्या चाहिए, इसका हिसाब लगाने से भी काम नहीं बलेगा। देखना यह पड़ेगा कि नई लमीन को खेत में मिलाने के लिए कितने और किल प्रकार के साधनों को त्रावश्यकता होगी। हमारी स्थिति में वे प्राप्त हो सकेंगे या नहीं। श्रमर प्राप्त होंगे तो उन साधनों को कोई दूसरी श्रधिक उपयोगी श्रीर श्रावश्यक योजना में लगाना तो श्रेय नहीं है।

सेती की समस्यान्नों पर विचार के सिलिसिले में स्वभावतः ईपिन की समस्या सामने ज्ञा जाती है। ईपिन की समस्या के साम् लकड़ो की समस्या गुँची हुई है। अतः इमको यह देखना है कि ज्ञाज हमारे प्राप्त में जितने जंगल हैं उन्हें हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जंगल की ज्यावस्या किस प्रकार हो है ज्यादा से ज्यादा ईपिन कैसे ग्राप्त

समग्र ग्राम-सेवा की ग्रोर

किया जा सकता है। मकानादि के लिए लकड़ी की व्यवस्था कित तरीके से हों, जिससे जंगलों पर बोफ कम पड़े। जंगलों की लकड़ी कितनी दूर तक मेजी जा सकती है। उसके लिए क्या-क्या जिस्से काम में लाये जा सकते हैं।

काम म लाय आ सकत ह।

मैंने कहा है कि खेती की पैदाबार बढ़ाने के लिए खाद और
पानी का माकूल प्रथम करना हमारा सर्यमप्तम कार्य होगा। खाल
यह है कि उन्हें किए तरह प्राप्त किया जा सकेगा। खाद के लिए
हड्डी, टडी क्रांदि चीजों का इस्तेमाल क्रांज की सामाजिक परिस्थिति
मैं कहाँ तक सम्मंब हो सकेगा। इनके लिए क्या क्या बावाएँ हैं; उन्हें

में कहाँ तक सम्भव हो सचेगा। इनके लिए क्या क्या वाधाएं है; उन्हें पार करने का क्या उपाय है। राम्यायनिक लाद काम में लाना चाहिए क्या ! अगर चाहिए तो किस हद तक ! कहाँ तक उनका अचार अग होना ! पानी के लिए नहर, विजली-द्वारा चालिंग स्य ववेल, कुआ, तालाव, नदी, नाला आदि साधनों का स्थान क्या

ट्यू वर्वन, कुआ, तालाश, नदा, नाला आदि साधना का रेपान है हैं। कहीं किस प्रकार की व्यवस्था श्रेय होगी हैं इन प्रश्नों पर हता सतमेद हैं, हतने रालत ख्यालात हैं कि पूर्णरूप से विचार किये बिना किसी प्रकार की योजना आदम्म करने का मैं पद्याती नहीं हूँ। खेती की समस्याओं पर विचार करने के नाद हमें यह देखा

खेती की तमस्याद्या पर विचार करन कर गाँद हम यह पर्भा होगा कि भोजन-सामग्री श्रीर किन उपायों से ग्राप्त को जा सकती है! महालियों की खेती कैसे बढ़ाई जा सकती है! श्राहे श्रादि मोखाहारों का सामान कितना श्रीर किस तरह पैदा किया जा सकता है। मास के लिए पशुग्रों को पालना कहाँ तक श्रेम श्रीर सम्भव होगा!

आज संसार भर में इरी बात पर ऋषि बहाया जाता है कि भारत के लोग भूखे हैं, मेंगे हैं। दुनियों के सामने यह बात इतनी ज्यादा भगट हो चुकी है कि यह भूख और नंगापन पैदा करने वाले वृध्यि प्रेमु लोग भी वेते नहीं तो आँख में मिर्ची लगाकर भी थोड़ा आँख बहा

प्रेमुलोग भी वैसे नहीं तो आर्थिस में मिर्चालगाकर भी थाड़ा श्रार्षि वहां डालते हैं। श्रतः यस्त्र की समस्या हमारे लिए श्रद्धन-समस्या जितना ही महत्व का प्रश्न है। हमको इस बात का विचार कर हिसाव लगाना होगा कि हर आदमी को कितना कपड़ा चाहिए ै इतना कपड़ा कहीं से आवेगा ! चलां कीन चलावेगा ! किस समय चलावेगा ! उसके लिए कई कहीं से प्राप्त होगी ! आज इसकी कला मृतगाम हैं। उसे बढ़ाने का च्या उपाय है ि कला-विशेष्ठ कहीं से आवेगे ! कीन वीनेगा ! कीन विनावेगा ! क्या चत्र लोग कार्ति ! या खाल लोगों के लिए कि कताई का ही काम मुकर्र किया जायगा ! इस्यादि पूर्रेनों का उच्चर संतीयजनक रूप से अपनी योजना में होना चाहिए !

त्रज, मस्त और आश्रय की तमस्याओं पर विचार करने के बाद हमको दूसरी आवस्यकताओं की बात तोचनी है। उबरे आम-उद्योग क्यान्या हो तकते हैं! उनकी करपेखा क्या हो, उन्हें कहीं कहीं किया जाय ! संब चांड़ें तब जमह हो तकती है या इन्हें चोड़ें कुड़ खाद स्यानों में ही बन तक्यों ! जिन बीजी की बनाना सब जगह सरस है उन्हें विस्तृत कर से सभी जगह बनाने की व्यवस्या को जाय

समग्र ग्राम-सेवा की ग्रीर या लास-खास उद्योगों के लिए ख़ास-ख़ास केन्द्रों का संगठन किया

जाय । उन्हें व्यक्तिगत रूप से चलाया जाय या सहयोग-समिनियों की मार्फत । उत्पत्ति के प्रकरण में कितना भाग व्यक्तिगत व्यवस्था है हो श्रौर कितना भाग समिति का। सरकार की. श्रोर से कुल उद्योग चलाना श्रेय होगा क्या ? कच्चे माल का कहां से ग्रौर किस प्रकार संग्रह किया जाय, उन्हें कौन स्टाक करे ? माल का बँटवारा दिस तरह हो; उसके लिए किस प्रकार का संघटन हो सकता है। उद्योग-शिचा की क्या-क्या व्यवस्था सम्भव है; उसके लिए तरीका क्या होगा ? इसकी रूपरेला और सिलम्लि पर भी विचार करना पड़ेगा। उपर्युक्त वातों पर कोई निश्चित सिद्धान्त तय करने से पहले देखना होगा कि कौन-कौन उद्योग त्राज मौजूद हें श्रीर उनकी दशा क्या है ; कीन-शीन मृतप्राय हैं, जिन्हें प्रसारित करने की श्रावश्यकर्ता

405

होती ही नहीं थी श्रीर श्राज उसके लिए नये उद्योग की सृष्टि करनी होगी। श्रपनी योजना के लिए यह भी तय करना होगा कि कीन कीन उद्योग पहले शुरू करना है ऋौर किस कम से द्यरे उद्योगों का प्रसार किया जायगा । ग्राम-उद्योग की योजना के लिए यह ब्रावश्यन है कि हम यह जान लें कि सारी उत्पत्ति के लिए क्या क्या क्या माल चाहिए श्रीर उन्हें प्राप्त कहाँ से किया जाय रै कितनी रोती श्रीर वाग से पैदा करना होगा, कितना श्रीर क्या-क्या सामान प्रान्त के श्चन्दर के जंगलों से प्राप्त किया जा सपेगा, कितना प्रान्त के बाहर मे सँगाना होगा ।

है। बौन-कौन उद्योग मर चुने हैं श्रीर उन्हें पुनर्जीवित करना है। क्या ऐसी भी किसी चीज़ की आवश्यकता है जिसकी उत्पत्ति कभी

इम चाहे जितना स्वायलम्बन फेश्राधार पर श्रपनी योजना बनायें, गाँव में उत्पन्न हुए माल में से देशत की आवर्यकता पूरी करने में बाद जो माल वर्चेगा उसकी वित्री का क्या प्रबन्ध होगा, इसकी भी तन करना होगा। सहयोग-समितियाँ वर्नेगी या वनियों को वेच देना होगा। श्रगर बनियों की मार्फत बँचना होगा तो उन पर कुछ श्रन्तशासन होगा या नहीं। श्रगर श्रम्ततासन रत्सना है तो कीन इसकी क्रिम्मेदारी लं—सरकार या उत्पादक समितियाँ? मैंने पिछले पत्र में बताया है कि बेकारी की समस्या जटिल है

श्रीर हमारे प्रान्त की वेकारी की स्थिति कितनी भयानक है। हमको इस प्रश्न पर गम्भीर विचार करना होगा कि जितनी स्नावादी है उस

को किस तरह काम में लगाया जाय। जितने परिवार खेती में लगेंगे वे ज़मीन पर पुराकाम पासकते हैं क्या? प्रगर खेती से पूरा काम सम्भव नहीं है तो वाली समय में किसान क्या करें है खेती में खपने के बाद बाकी आबादी के लिए क्या क्या व्यवस्था सम्मव ई। कितने प्राम-उद्योगी में खपैंगे और कितने नौकरी-चाकरी में, कितने जंगल की व्यवस्था में लगेंगे श्रीर कितने बड़े-बड़े केन्द्रीय उद्योगों में काम करेंगे ! मज़र्रों की मज़र्री का क्या सिद्धान्त हो ! उस सिद्धान्त से चलने पर काम चलेगा या नहीं १ इन सब बातों का पूरा-पूरा विचार करना होगा। क्योंकि बेकारी की समस्या हल करने छीर न करने पर ही इस योजना की सफलता श्रीर विफलता निर्भर करती है। स्वास्थ्य की समस्याएँ क्या-क्या हैं ? ग्रामीण जनता का सुधार किस तरह हो सकेगा ! नायदान कैसा बने ! गलियों का सस्कार कैसे हो। नालियों के पानी का क्या-क्या उपयोग हो सकता है। टहियाँ कैसे बनें ! उनका इस्तेमाल किस प्रकार हो, इस प्रश्न को हल करने में प्रया का श्रह भा दर किया जा संदेगा क्या ? इस कठिनाई को फैसे पार किया जा सकेगा रै खेल-कृद व्यायामादि का संघटन करना होगा क्या १ श्राम करना है तो किस प्रकार १ श्रामोद-प्रमोद के लिए किस-किस प्रकार के कार्यक्रम बनाये जा सर्केंगे ! प्रस्ति और शिशुपालन की शिक्ता किस प्रकार की हो १ क्या प्रसुतिगृह झलग बनाना है ? जब सब स्त्री पुरुषों के लिए काम निश्चित करने वैठेंगे श्रीर सब लड़कों को पढ़ने भेज देंगे तो छोटे बच्चों की देख-भाल कीन करेगा और उसका, सुधार की समस्याएँ

ሂ⊏የ

स्पेमा १ इतने विस्तृत पैमाने में शिक्षा का प्रसार करने से लिए जितने शिक्षां की व्यावस्थलता होगी उनके लिए व्याव की पढ़ी हुई जनता की तादाद काफी है क्या १ व्याव काफी है की कित तरह रिहानमार की व्यवस्था की जाय १ व्यार काफी नहीं है तो कित तरह रिहानमार की व्यवस्था की जाय १ व्यार तादाद काफी है तो क्या उनकी थिया तथा हिट्टिकोण १ में निव व्यवस्था के प्रति हैं तो उनका व्यवन तरीके की शिक्षा देने से वांग्य नमार्ग का प्रमाप ही है तो उनका व्यवन तरीके की शिक्षा देने से वांग्य नमार्ग का प्रमाप हो एकता है। शिक्षा के प्रमाप का प्रमाप हो सकता है। शिक्षा के स्वावस्था की स्वावस्थ

मैंने पहले के एक पत्र में लिखा था कि हमारे देहातों में गड़कों का प्राप्त पूर्व रूप से अवाब है। अगर हमकी आवश्यक शामान आम-उद्योग से ही प्राप्त करना है और शांकृतिक विकास करना है किस गांतावात की सुदिधा होना आनवार्य है। हमके लिए हमें सड़क हिस प्रकार की जनानों है और कितनी सड़क ननानी है, दशका हिशाव लगा लेना है। हमारे गरीव देश की परिस्थित में उन्हें बनवाने का स्था तरीका हो एकता है।

गाँव के भगड़े-इसाद कौन तब करेगा, यह भी एक बटिल प्रश्न है डिजर लिए पंचायतों का संघटन किन तरह हो सकता है है पंचायत सम्बन्ध को परिस्थित को किस प्रकार तन्दील किया जो सकता है ? मुलामी के कारण इस दिशा में खरावियाँ आ गई हैं उन्हें किस तरह दूर किया जा सकता है ?

श्राज गाँव की श्राधिक स्थिति जैसी है उनके रहते हुए हम किस तरह गयटन चना सहते हैं श्राज जिस प्रकार कर्ज लोगों पर लंदा '' हुआ है उससे किस तरह जटहररा मिल सकता है ! सविष्य में कर्ज

हुआ है उससे क्षित तरह छुटकररा मिल सकता है। भविष्य में कर्ज की व्यवस्था कैसे होगी; महाजनों को संघटित करना होगा या जनता सघार की समस्याएँ

५८१

स्पेराग १ इतने विस्तृत पैमाने में शिला का प्रसार करने के लिए जितने शिल्ला की बातरुगकता होगी उनके लिए ब्राज की पड़ी हुई जनता भी तादाद काफी है नमा १ खगर काफी नहीं है तो किस तरह पिता-पत्र की खगर की बादाद काफी है तो क्या र ब्रायर काफी नहीं है तो क्या उनकी शिला तमा हिट्टिकोण हम विस्त प्रकार की शिला का प्रताव करते हैं, उसके ख़नुकुल है! खगर नहीं है तो उनको ख़पने तरीके की शिला देने के योग्य ननाने का क्या प्रकार हो सकता है! शिला के प्रस्ता पर विचान करने के साथ हो मामीण सामाजिक जीवन का संप्यन किस प्रकार का किया जा सकता है और उसकी रूप-रेला क्या होगी? नाटक रामाज, मजन-मंदली, ग्रामसीमित ख्रादि संस्ताओं का संप्यन किस प्रकार होगा, इन बालों का भी निर्ण्य करना है।

मैंने पहले के एक पत्र में लिला या कि हमारे देहातों में सङ्कों का प्राय: पूर्व रूप से अमाव है। अगर इमको आवश्यक सामान प्राम-उद्योग से ही प्राप्त करना है जीर लांक्तिक विकास करना है तो बातायात को सुविधा होना अनिवार्य है। इसके लिए हमें सड़क किस प्रकार को बनानी है और कितनी सड़क बनानी है, इसका हिसाब लगा लेना है। इसारे गरीय देश की परिस्थित में उन्हें बनवाने का क्या लेना हो सबार है। की परिष्यित में उन्हें बनवाने का क्या समा स्वार्य के कि कितनी सड़क बनानी है। इसारे भरीय देश की परिष्यित में उन्हें बनवाने का क्या स्वार्य को करना है।

ाप के कार्यक्र आता कार्य वा करता, यह भा एक बादता शर्य है। उसके तिए पंचायतों का रंघटन किस तरह हो सकता है ? पंचायत सम्बन्धे आज की परिस्थिति को किस प्रकार तब्दील किया जा सकता है? गुलामी के कारज इस दिशा में खराबियाँ आ गई हैं उन्हें किस तरह दूर किया जा सकता है ?

श्राज गाँव की श्रापिक स्थिति जैसी है उसके रहते हुए हम किस तरह मध्यन चला सकते हैं। श्राज जिस प्रकार कर्जे लांगों पर लदा के हुआ है उससे किस तरह हुटकारा मिल सकता है। भविष्य में कर्ज की व्यवस्था कैसे होगी; महाजर्जों की संघटित करना होगा या जनता प्रवन्ध करना है तो उसके लिए पूंजी कहीं से खायेगी है सारी योजना चलाने के लिए संघटनों का स्वरूप किस प्रकार हो

सकता है ! सरकारी संघटन कैसा हो ख्रीर ग्रामीस व्यवस्था किस प्रकार की हो । प्राम-संघटनों पर किस हद तक सरकार का कड़ोल हो १ दोनों व्यवस्थात्रों का पारस्परिक सम्बन्ध किस प्रकार का होना चाहिए ! सरकारी तथा ग्रामीण संघटनों को चलाने के लिए जो खर्च होंगा वह रकम कहा से स्त्रीर कैसे वसूल की जाय र जो सुधार-योजना वनेगी उसके लिए कितनी पूँजी चाहिए ! वह पूँजी कहां से प्राप्त की जायगी ? इत्यादि वातों पर पूर्ण रूप से विचार कर लेने पर ही हम भावी व्यवस्था के बारे में कोई निश्चित नीति तय कर स्केंगे। वस्तुतः श्रव तक सारी सुधार योजनाएँ, इसी वात पर खत्म कर दी जाती हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं। पिछले दिनों कांग्रेस सरकार का भी यही रोना था। तुम योजनाएँ तो लम्बी लम्बी वना सकती हो लेकिन साय-साथ इसका भी व्यावहारिक प्रस्ताव होना चाहिए कि योजना चलाने के लिए पैसा कहा से आवे श और वह पैसा जुटाने में जनता पर कर-मार वढ़ न जाय, इसका भी ख्याल रखना है। कार्यक्रमों के संचालन के ऋलावा जब इमारी परिस्थिति ऐसी है कि गांव में काई काम हे ही नहीं ऋौर सभी काम नये सिरे से करना है तो पूंजी की समस्या जठिल होगी। इसलिए ही मैं पूजी ख्रौर खर्च के सवाल की महत्व देता हैं। मेरे इस प्रकार एक सांस में इतनी समस्यार्थ्रो ऋौर प्रश्नों का

जमघट लगाते देख तम परीशान होती होगो। कहोगी, भले श्रादमी प्रश्न पर प्रश्न करते ही चले जा रहे हैं, कहीं रकीगे भी शिक्त व्यागर प्रान्त भर के देहातों को किर से गड़ने के लिए क्या तरीका होगा, उह पर विचार करना है तो ये सब प्रश्न तुम्हारे सामने निश्चित रूप से ब्राविंगे ही । वस्तुतः व्यागर हम ऊपर-लिखे प्रश्नों का संतीपजनक उत्तर दे सकें तो बढ़ी इसारे काम की योजना हो जायगी। लेकिन क्रमार मैंने प्रश्नों का स्तूप चहुन भारी चना दिया है तो ब्राज अब और नहीं लिख्रोंगा। कुछ समय इन पर विचार कर लो, फिर में अपने बिचार प्रकट करने को लेश करूँगा।

[ \* ]

### समस्यात्रों का समाधान

१-६-४४

पिछला पत्र लिखे एक माह से श्रिधिक हो गया है। श्रित्र तक तुमने उसमें लिखे प्रश्नों पर निचार कर लिया होगा। श्रान के पत्र में में कुछ श्रपनी वताई समस्याओं पर क्या करना चाहिए, यह लिखने की चेटा करूँगा।

आवश्यक भोजन सामधी— मैंने कहा है सबसे पहले हमको मोजन के प्रश्न पर ही विचार करना है। यह सभी जानते हैं कि हमारे यही लाना सबसे नहीं मिलता है। यह मान को लोग दिन्दुरपान अपनान मोदाम कहते हैं। किर भी यहां की क्या परिद्यति है, परले के पन में लिला चुका हूँ। भारत में लेजन १८ // लोगों को पेट भर लाना मिलता है। वाकी ४१ // को पोड़ा खाना मिलता है । वाकी ४१ // को पोड़ा खाना मिलता है । बोली ४१ शें को चोड़ा खाना मिलता है । बोली ४१ शें को चोड़ा खाना मिलता है और २० // तो प्रायः अनवमन में ही काटते हैं। यह राव मेरी नहीं है बोल मेनज के लेरल सर मेगा की है जो इंडियन मेडिकल सर्विच के बाहरेन्दर-जैनस्त थे। यह हिताब शहर और गोव दोनों का है। केवल गांव का दिसान अगर कलग जोड़ा जाव तो हालत इससे मी त्यराव होंगों। अपने प्राप्त की ही स्थित को अगर लिया जाग तो माल्यून देंगों के पहले के लिए १६२६ में एक करेटी ननाई पी। उपका कहना है कि हमारे प्रान्त में २,२५,०००० मन आदा और दाल

समग्र ग्राम-सेवा की ग्रोर

की कमी है जब कि यह हिसाब लगाने के लिए प्रति ब्यक्ति की

458

खुराक मानी गई है ⊏ छुटांक ऋनाज, ऋौर २ छुटांक ऋन्य सामग्री । लेकिन यह सब हिसाय, ग्राज साधारणत: जो भोजन का प्रकार है उसी पर लगाया गया है। हमको अगर भावी समाज को बनाना है तो हमारी मोजन-सामग्री इस प्रकार की ग्रौर ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारी समस्त जनता शारीरिक ग्रीर मानसिक स्वास्थ्य ग्रब्ही तरह कायम रख सके। खाना कितना होना चाहिए, उसका माप दुनिया में लाने के शक्तिःमान से किया जाता है। यानी श्रमुक लाग्र में कितनी शक्ति का तापमान होता है। सन् १६४३ में संसार के विशेपज्ञों ने यह तय किया था कि प्रति वालिंग पुरुप के लिए विभिन्न त्रावीहवा के लिहान से २५०० से ४५०० क्यालारी, प्रति स्त्री के लिए २१०० से २००० क्यालोरी और वच्चों के लिए

१२०० से १८०० क्यालोरी शक्ति के भोजन की ग्रावश्यकर्ता है। अभी कुछ दिन पूर्व भारत के बड़े-बड़े ब्यापारियों ने एक योजना देशभर के लिए बनाई है। उन लोगों ने विशेषज्ञों से राय लेकर, भारत की आवोहवा का विचार करके औसत प्रति मनुष्य के लिए २६०० क्यालोरी के शक्तिनाले भोजन की स्रायश्यकता बताई है। कुछ वरवादी का हिसाव लगाकर वे कहते हैं कि हमको २८०० क्यालोरी वाले भोजन की श्रावश्यकता होगी। इतनी शक्ति के लिए निम्नलिखित भोजन चाहिए:--दूध ४ छटांक श्रमाज ८ छटांक तरकारी ३ छटांक

या मांस, मछली दाल १३. पल या श्रंडा १० छुटाक चीनी १ तेल घी 3 11

यह हिसाब हमारे देश के भोजन-विशारदों का है।

श्रपने प्रान्त की देहाती जनता के लिए क्या मोजन होगा, तय करते समय हमें ऊपर बताई भोजन शक्ति के माप का ख्वाल तो करना होगा लेकिन खाय-सामग्री का तर्ज वहां के लोग जिस प्रकार खाना खाने के प्रादी हैं उसके दिनाव से रखना पड़ेगा। भोजन के देनल शक्ति-माप से ही इस अपने स्वारण्य को ठीक नहीं रख सकते। स्विक्तमाप से ही इस अपने स्वारण्य को ठीक नहीं रख सकते। स्विक्तमाप खार उसे हम पचा नहीं तक तो हमारा खारण्य कभी ठीक नहीं रह सकता। प्रवाने में मोजन से तृति और संताप का कम हिस्सा नहीं है। खाय सामग्री के तियत के अग्रकुक करने के लिए जरूरी है कि हम जो कुछ खाय हिस के साथ खाम । बतः हमारे भोजन का तर्ज ऐसा होना चाहिए किससे हमारी जनता अपनी आदत के अग्रसार पसन्द भी करे। हन सारी यातों का विचार करके मेरे ख्याल से इस प्रान्त की देशती अनता के लिए निम्मलिखित हिसाब से मोजन-सामग्री चाहिए। "इसमें सिकमान, खाद, आदत सवका उचित ख्याल रखा स्था गई:—

|               | ***         | विश्यकता      |               |
|---------------|-------------|---------------|---------------|
| ब्यौरा सामान  | प्रति वालिग | किशोर व वालक  | प्रति यच्चा   |
|               | १६ में ऊपर  | ६ से १५ साल   | ० से ५ साल तक |
| श्राटा        | एक पाय      | डाई छुटांक    | দ্ক স্তথাক    |
| चावल          | एक पाव      | ढाई छुटांक    | एक छुटांक     |
| श्रन्य श्रनाव | श्राघ पाव   | डेढ़ छराक     | ग्राधा छटोक   |
| दाल           | डेड़ छुटाक  | एक छुटांक     | ग्राघा छुडौंक |
| तस्कारी       | ल: ल्टॉक    | सुः सुरांक    | दां छुटांक    |
| मसाला         | है तीला     | <b>≩</b> तोला | ×             |
| नमक           | देद तोला    | डेढ़ तोला     | श्राभा तोला   |
| तेल           | ऋाषा छ्टाक  | श्राषा छटांक  | बेड तोला      |
| घी            | डेढ़ तोला   | डेड् तोसा     | श्राधा तोला   |
| पूर्ण दूध     | श्चाध पाव   | तीन झुयंक     | ढाई पाय       |
| श्रपूर्ण दूध  | डेढ़ पाय    | टेड पाय       | श्राध पाय     |
|               |             |               |               |

५८६ समग्र ग्राम-सेवा की श्रोर मीठा एक छटांक एक छटांक एक छटांक

चौथाई तोला• तम्बाक ग्राधा तोला श्राध पाव तीन छटांक एक छटांक फल , × खटाई श्राधा तोला चौथाई तोला डेड सेर तीन पाव पकाने के लिए डेढ सेर लकडी

नोट --पौने चार छटांक दूध के स्थान पर एक छटाक गोश्त, मछली या अडे से काम चल सकता है।

या अड स काम चल सकता है।

मैंने मराला वश्चों की आवर्यकर्ता में शामिल नहीं किया है।
लेकिन जब प्रति वश्चे के लिए तरकारी आघ पाव और दाल आधी
लुटांक का हिराव किया गया है तो कुछ मराला उसमें पड़ेगा ही।
इतना मराला वालिग और किशोर के लिए जो अनुमान किया गया है,
उसमें से वच जायगा। लकड़ी का हिराव कुछ स्थादा ही रक्ला गया
है। कारण् यह है कि इस हिसाव से लकड़ी की व्यवस्था करने पर भी
कुछ कम ईथन मिलने की संमावना हो सकती है।

बच्चों की ल्राक की तालिका में अपूर्ण दूध का उमानेश रेख कर उन्हें शायद अच्छा न लगे। ऐसा होना स्वामाविक ही है। अस लोगा माता की जाति हो, बच्चों के मामले में उम लोगों का चीकता रहना स्वामाविक हो ही। लेकिन गीर ने विचार करने पर उर की कीर लात नहीं मालूम होगी। बच्चों के लिए तो अपूर्ण दूध का अद्भात और भी बढ़ाया जा उकता है। लेकिन रावधानों के लिए मैंने सिर्फ आभ पात्र मति बच्चा रस्ला है। बस्ततः पूर्ण और अपूर्ण दूध का अस्त बच्चों पर करीव करीव बरावर पड़ता है। डाक्टर एन. ती. राहट की रिराटों को इस विषय में काफी प्रमाखित माना जाता है। उन्होंने अपनी रिपोटों में बच्चों को तीन माह तक पूर्ण तथा अपूर्ण (भन्तत निकाला हुआ) पिलाने के प्रयोग का नतीजा बताया है। वह स्व

. पूर्व दूभ से इदि (श्रीसत) श्रापूर्ण दूभ से इदि श्रीसत ऊँचाई बद्दन ऊँचाई बद्दन रूप्पे .६७ इच ३. ८४ पींड .६१ इंच ४ ७७ पीड रुप्पियों .४१ — ५. ५४ पोंड .८० इंच ४.८० पींड

उत्पर के खंकों से मालूम हो जायगा कि पूर्व और खपूर्व दूध का श्रसर बच्चों पर करीब-करीब बराबर होता है। बल्कि श्रपूर्ण दूध का ग्रस्र फुछ ग्रन्छाही हुन्नाहै। सम्भव हो सकताहै कि दूसरों स्थानों का अनुभव इतसे थोड़ा भिन्न हो लेकिन दोनों प्रकार के दूध का असर लगभग समान होगा, इतना तो माना ही जा सकता है। इसका कारण भी साक है। जहाँ पूर्ण दूध ऋषिक पुष्टिकर है वहाँ वह ऋषिक दुष्पच मी है। श्रपूर्ण दूध के श्रासानी से पच जाने के कारण उसमें जितनी कमी है जतने श्रिषक श्रनुपात में खादगुरा शरीर को मिल जाता दै। इसलिए दोनों में पुष्टि के लिहाज से विशेष ग्रान्तर नहीं पड़ता है। हाँ, एक बात का ख्याल रखना। कहीं यह न समभ बैठना कि बड़ों के लिए यानी जिनकी पाचन शक्ति अधिक है यही बात लागूहोगी। फिर भी बड़ों के लिए मैंने अपूर्ण दूध का अनुपान ही अधिक रक्ला है इस पर भी प्रकाश डालना आवश्यक है। खाद्य गुरा के विशेषकों का कहना है कि प्रति व्यक्ति को ४ छठौंक पूर्ण दूध पुष्टि के लिए काफी है। मैने वालिगों के लिए पूर्ण २ छटौंक श्रीर श्रपूर्ण ६ छटौंक तथा किशार य बालकों के लिए पूर्ण ३ छुटौंक श्रीर श्रपूर्ण ६ छुटाक दूध की व्यवस्था का प्रास्तव किया है। दोनों दूध इस परिमाख में देने पर ४ छटाँक पूर्ण द्घ से जो पुष्टि मिलती है उससे कहीं श्रधिक लाभ होगा।

मेरी तालिका के हिंसान से खुशक की खाद शक्ति का नवा परि-माग है उनकी जांच करने का साधन मेरे पास वहीं है नहीं। तुम किसी संध्या की मार्फत इसकी जीन करा तो लेकिन मेरा श्रन्दाल यह है कि इक्की खादा शक्ति ३००० नवालोरी से कम न होगी।

| 455 |                  | समग्र ग्राम-सेवा की श्रो |           |                   |
|-----|------------------|--------------------------|-----------|-------------------|
|     |                  |                          | -         |                   |
|     | ऊपर की तालिका के | श्राधार पर               | सारे गाँव | की तथा प्रान्त की |

|       | -         |              | -          |                   |
|-------|-----------|--------------|------------|-------------------|
| ऊपर व | की तालिका | के श्राधार प | पर सारेगीय | की तथा प्रान्त की |
|       |           |              | कार होगी:- |                   |
|       | •         | किशोर        |            |                   |
| मामान | वालिग     | बालक         | वच्चे      | योग               |
|       | (s=s)     | (sce)        | (EE)       |                   |

| माजन-स | मिन्नाकः। श्रीव      | र्यकता इस प्रका | € € 611 :— |               |
|--------|----------------------|-----------------|------------|---------------|
|        | •                    | किशोर           |            |               |
| नामान  | यालिग                | वालक            | वच्चे      | योग           |
|        | (२⊏२)                | (१२२)           | (६६)       |               |
| ग्राटा | વજગુડ્શા             | १०३॥५०॥-        | इजार्रगा=  | ⊏४.४।॥े.४।॥≽  |
| चावल   | <b>ક્ષ્યકા</b> ડ્ડાા | ક જ ગાાડિયા .   | ±01124111≈ | ëarallilarli⊫ |
|        | _                    |                 |            |               |

|        | (₹⊏₹)           | (१२२)        | (६६)       |                          |
|--------|-----------------|--------------|------------|--------------------------|
| ग्राटा | વજગુડ્શા        | १०शाऽणा-     | \$011ZX11= | व्यरशारिशाा <sub>७</sub> |
| चावल   | <b>ક</b> ૪રો/સા | દળગ્રાાદળાા- | इजारुया।=  | EN AIIIZAIII             |
| दाल    | २४११८॥७         | ६९॥(२        | १=॥(२॥-    | ₹રદાાડ્યાાં              |

दाल २४१९६॥७ हहारि १८॥८२॥। ३२६॥८४॥०

अन्वज्ञनाज इरशार्रहा १०४८मा - १८॥१८॥१ ४४४॥१४॥

तरकारी हदभागुन्मा ४१७गुन्मा ७५गुरः १४५७गुन्मा मसाखा ५४८४ हा॥रेरा॥≽ ... इआरेहा॥≽

त्रेल दर्शाहार १४॥८६॥ १२७॥८३॥। त्रेलाहिशाह ey R=12 SEIREIII= R VAIII= 1037RIII. मीठा १६०॥।९३० ६६॥५३० ३७॥५४॥० २६८९१॥॥७

तम्बक् १६८३८ अर्था × १६८४॥

फेल ६२१।/६। २४८॥/८० १७॥/५॥७ ५६८/२।

खटाई १६८३८ ३४४१ × १६८४॥०

पूर्ण दूधवेररशाहुवा २०८॥।हाः वेषाहुप्रशाः प्रवृद्धाः

अर्थेत र्वेहहरताहिला। रस्टिशा व्यारेश इत्रकारिशा रमशारिका। महत्त्वरारिका लकड़ी ३८५६॥।९५ १६६६॥।९५

त्राटे में गेहूँ ४१९, जब २२६, ज्यार ५०, बागरा १००, त्रीर जीन्द्रश् (मकई) ६२।॥९४॥।इ होगी। चावल में घान ६४४, ज्यार १००, टीगुन वाकरा कोटो खादि १००॥।९४॥।इ होगे। खत्य खानों मे—चना २१६, मटर १५०, बॉन्टरी ७४॥।९४।इ होगी। स्रीर दाल में—ब्ररहर १३४, मूँग उर्द १२४, श्रीर चना ६६॥।४॥।इ

पूर्ण दूध में २८० ( दूध के बदले ८० ) गोश्त महली ग्रहा की स्थावश्यकता है।

कपर की तालिका के देशने से मालून होगा कि खाद्य सामित्र्यों को पाने के लिए तीन मुख्य सामनों की श्रावश्यकता है—(१) खेती (२) वाग तथा जंगल (३) श्रीर पशु ।

(१) खेती - खेती के जिस्ते जो खाय-धामग्री प्राप्त है उसे प्रपाततः चार श्रीएवों में विभक्त कर सकते हैं:—(१) जनाज (२) मीडा (३) तेल और (४) तरकारी । तन्त्राक्त भी खेती ते प्राप्त है। लेकिन ज्ञाज की परिस्थित में ज्ञावस्थक सामग्री होने पर भी उसे तुम डोक खाय-सामग्री नहीं कह सकती। बस्तृतः हमारी कीशिश यही होनी चाहिए कि इसका ब्यवहार कमश्रा कम होता जाय।

श्चव दमको देलना है कि खेती से हमें कुल कितनी सामगी लेनी है। इतका हिरान करने के लिए हमें भावन के श्रलावा कितना साहर की श्रावादों के लिए, कितना बीन के लिए श्चीर कितना साहर मीसम के रिजर्व के लिए श्चीर सामान चाहिए; इसका श्वन्दाक करना है। उत् १६४१ को मार्ड मगुमारी की रिपोर्ट को देखने से मार्जूम होगा कि इमारे प्रान्त की खहरी श्वावादी देहाती श्वावादी की करीव १४ में कड़ा पड़ती है। लेकिन खहरवालों को पैदाबार की सभी चीजें गांव के लोगों के शाप समान मात्रा में श्वावादी सीक हो श्वावादी वे कित है। अतः उनकी श्वावश्वक नहीं होगां। खाने-सोन के समान से उनका जवनियोक गोंव के समान हो। अतः उनकी श्वावश्वकतालों के शास हो। अतः

करना त्रावश्यक है कि वे कौन शामान किस मात्रा में इस्तेमाल करेंगे।

संयुक्त प्रान्त की सरकार ने राज् १६३६ में जो खेती-संघरन कमेटी बनाई थी उसने हिसाब जोड़कर बताया है कि इस प्रान्त की खेती के लिए पैदासार का श्रीसन मातृ सात प्रतिश्वत ग्रनाज बीज के लिए श्रावस्यक है। मैंने त्रुपने हिसाब में इसी अनुपात से बीज का परिमाण निकाला है; इसमें जो कुछ थोड़ी-बहुत मिन्नता मिन्न श्रिमा अनाज के लिए होगी, बह नगरव है।

श्रव रही स्ला-पाला ग्रादि दैव-दुघंटना के लिए रिजर की बात । तुम्हें मालूम है कि हमारे देश की खेती प्रधानतः वर्षा पर ही निभर करती है लेकिन प्रकृति ने इस देश को वर्षा कुछ अजीव ढंग से दी है। यहाँ की वर्षा का श्रीसत परिमाण ४५ इंच सालाना है। सम्पूर्ण खेती के लिए इतनी वर्षा की आवश्यकता भी नहीं है लेकिन हमारी ऋतुएँ इतनी असमान हैं कि हम अपने देश की वर्षाकों पूरा र काम में नहीं ला सकते। खेती के शाही कमीशन का कहना है कि इधर इसारे देश में जितना पानं। वारिश का होता है उसमें से ३५°/ तो ज़मीन सोख ही नहीं पाती श्रीर वहकर फिर समुद्र में जा मिलता है। श्रीर श्रपने साथ वहां लमीन पर की सारी उर्वरता भी ले जाता है। इस देश में बहुत थोड़े समय में बहुत ऋषिक वर्षा होते के कारण थोड़े समय के लिए भी अगर अतिवृष्टि या अनावृष्टि हो जाती है तो सारा पंजा चौरस ही हो जाता है। ऐसी हालत में हमारी किसी भी योजना में दैव-दुर्घटना के लिए रिजर्ब का स्थान बहुत महत्व का है । सौभाग्यवश हमारे प्रान्त में साधार शत: इस प्रकार की दुर्घटनाएँ कम होती हैं, फिर भी कुछ हिस्सों में कमी कभी भयानक अप्रकाल की परिस्थिति पैदा हो जाती है। पिछले ४०-५० साल का अनुभव यह है कि इस प्रान्त के किसी किसी हिस्से में प्रति ६ से १० गुल में एक बार भयानक दुर्घटना हो जाती है । ग्रमर यह मान

समस्यात्रों का समाधान

ही रह जाती है तो ऋव तक की परिस्पिति में प्रति वर्ष आवश्यकता

का १० सैकड़ा सामान रिजर्व रखते जाने पर ही काम चल सकता है। लेकिन योजनानुनार यातायात की सुविधा की मात्रा काफी बढ़ नायगी जिससे जस्दी से दूसरे देशों से मदद पहुँचाना खासान हो

जायगा । द्यतः हमको इस मद में खौसत सारे प्रान्त की खौसत के श्राधार पर ही निकालना है। फिर हम जब सारे ह्रेत्र का पुनर्गटन करेंगे तो विचाई श्रादि का माकुल इन्तज़ाम करके वर्षा की श्रसमानना से बचत का उपाय करेंगे ही । फिर भी मेरी समक्त में कम से कम गोजन के लिए जितना सामान चाहिए उसका ४ प्रतिशत सामान तो रिजर्व के लिए ऋावश्यक होगा। इस प्रकार प्रान्त को प्रति ग्राम कुल ग्रनाज ग्रीर उसके लिए भीन निम्नलिखन मात्रा में चाहिए।

लिया जाय कि ऐसी दुर्घटनाओं में साधारण पैदाबार की २५ % पैदाबार

E DADBARARA ដ≘្ឌី ឯាំំា្សមារិងិសិសិស្សសិ<sub>យស</sub> <sup>గ్</sup>డ్ ప్ప్లుప్ట్లిట్ " ప్పు<sub>న</sub> ្ត្រី ស្គ្រីខាងសមិខាមមិខាងសំ<sub>ឯក</sub> क्योत क्षेत्र अव अव क्षेत्र क्षेत्र कर्दर उद्दे

समग्र ग्राम-सेवा की श्रीर 4.8.8

शहर के लिए रे॰°/ू ५७२८ ३५४६८ + २६६८ वीज के लिए = ३८१९८ ५३७ प्रति एकड़ की पैदाबार के हिसाब से ७.२ एकड़ भूमि

चाहिए। भोजन के लिए आवश्यक १२७ मन २२ सेर १४ छुटांक तेल की उत्पत्ति में तीन सौ तिरासी मन २८ सेर १० खटांक सरसों चाहिए।

इसके त्राधार पर कुल सरसों की त्रावश्यकता इस प्रकार होगी।

मोबन् रिजर्व ४°/ १५६६ } ४६७८ + ३४८ बीज के लिए = कुल ५०९८ शहर के लिए १८°/ ६८६८

इसी प्रकार तरकारी, मसाला श्रीर तम्बाक् की श्रावश्यकता निम्नलिखित मात्रा में होगी :--

शहर के लिए कुल पैदाबार ब्रावश्यक

सामान भोजन प्रतिशत तौल जोड़ जोड़ प्रति एकड़ मृमि एकड़ र तरकारी १४५८ २ २ २६८ १४८७ १४५७

५००९ श्राल होगा

પ્ર•६ मसाला ३४/ २०.० थ/ २४/ २४/ २५/

नीट-इंतके भ्रजायों रिजर्व के लिए ? मन मसाला, १ मन सम्बाह् चौर बीज के लिए ३ मन मंसाखे की ज़रूरत होगी।

श्रावरयक भोजन पाने का उपाय श्राज हमारे प्रान्त में श्रीकृत प्रति प्राप्त १४०,० एकइ झमीन पर सेतो हो रही हैं। जिसमें २२,६ सैकड़ा जमीन पर श्रयंत् ⊏६,० एकइ पर दोहरी खेशी होती हैं। श्रयांत् कुल ४११,६ एकड़ जमीन जोतनी

पड़ती है। इतनी जमीन जातने के लिए ग्राज ४५ जोड़े येल ग्रीर भेंसे काम कर रहे हैं। इस तश्ह आयाज के बैल से इस प्रति इल ६.३ एकड़ दी जमीन जोतं पाते हैं। यह काम बहुत कम है, ऐसा सर्वमाना है। श्रपनी योजनानुसार सुधरे हुए देल श्राधक काम कर सकेंगे। शुरू शुरू में जो जमीन पहले जोती जा रही है, हम अपने आवश्यक सामान पाने के लिए उसकी उन्नति करेंने । परिमित खाद पानी की व्यवस्था करके इम अपनी पैदावार छाज से ३० शा बढार्येंगे श्रीर करीय २३२,३ एकडू में दोडरी खेती करके कुन ५⊏० बीघा जमीन ,जोत सकेंगे। यह किस प्रकार होगा, उसका व्यौरा फिर लिख्रेंगा। फिल हाल इतना वता देना काकी है। गौ जाति की नस्त सुपार कर इम कम से कम १५॥ एकड़ जमीन एक इल से जीत सर्केंगे। इस हिसाव से हमको सिर्फ २७ जोड़े ६ल की ग्रावश्यकता है। ग्रव सवाल यह है कि इसमें कितने बैल हों छोर कितने मेंसे। इसको दूघ के लिए ६५ गार्वे चाहिएँ। जानकार लोग कहते हैं कि गौ जाति में बछड़े श्रीर विख्या करीव-करीव समान संख्या में पैदा होती हैं। श्रमी . थेन्द्रीय असेन्वली की बहस के क्ख से माजूम हाता है कि गौओं की

ह्या कानून से बन्द कराने के यह में करीव सभी चिन्तासील हिन्हुक्तानी है। इतंद साने के लिए जो कुछ भी जानवर काम में आवेंगे थे सब देज दी होगे। इस तरह जहां गाय की आनादी ६५ होगों, वही चैल की ६० से अधिक नहीं होगी। वाकी हैं १४ भें से होगी। इतेर २४ में से बी आवादी में १४ भें से का होना अवस्थात से ठीक भी पड़ेगा। इतने पहुझी के शाय बहुईा, बिहेमा, पाइग, पाइगे आदि बच्चे ६० भी संख्या में होगे। फुटकर आनयरों में

की तादाद बढ़ाने में लाभ हो सकता है। मेरा अनुभव है कि अगर हम प्रति गांव ५० वकरियाँ श्रीर २०० भेंड़े पालें तो गाँव का काम चल ।सबेगा। दूध के लिए हमें भैंस के स्थान पर गाय, को ही तरजीह देनी है, यह मैं पहले ही लिख चुका हूं लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपनी योजना में भैंस का कोई स्थान ही न रक्लें ? चाहे जितनी कोशिश करें १५ साल में भैस का अन्त नहीं हो सबेगा। ही, उन्हें

५४ वकरियाँ हैं। वकरियों की तायदाद बढ़ाने के लिएं हमारे समने कोई हेतु नहीं है। लेकिन जनी माल और खाद आदि के लिए मेंड

## निम्नलिखित संख्या मे जानवरों का रखने को प्रस्ताव हम करते हैं:-२२८४ मन द्ध प्रति वर्ष के लिए आवश्यक जानवर

धर्याना तो आवश्यक है ही। व्यावहारिकता की दृष्टि से दूध के लिए

# श्रौसत दूध प्रति दिन कुल दूध प्रतिवर्ग संख्या जानवर

भैस ऽ३ सेर 21 " · · · 55228 211 " · · · · · 55228 वकरी · u o भेड़ ٦١ ,,,

गाय 52 ,, आज भारत में दृष का श्रीसत प्रति गाय ५०० पाँड श्रीर प्रति मेंस ७०० पींड : बताया जाता है । यह श्रीसत श्राज की दुर्शा की

है। १० - १५ साल संयोजित चेष्टा के बाद यह श्रीसत तिगुना होना ्र ग्रासान होगा। ग्रतः मैंने ग्रपनी योजना में गाय श्रीर भेंस का जो . श्रीसत प्रति दिन का रक्ता है उस हिसाब से वार्षिक १४०० पीड श्रीर २२०० पाँड का श्रीसत पड़ेगा। उपर्युक पशुक्रों के अलावा लेती के लिए वैल और मैंसों की भी

त्यावश्यकता होगी।

### ंश्रावश्यक भोजन पाने का उपाय

त्राज हमारे प्रान्त में ग्रीसत प्रति प्राम ३४७,८ एकड़ ज़मीन पर खेतो हो रही है। जिसमें २२,६ सैकड़ा जमीन पर ग्रर्थान् ८६.८ एकड़ पर दोहरी खेती होती है। अर्थात् कुल ४३३.६ एकड़ जमीन जोतनी पड़ती है। इतनी जमीन जोतने के लिए ग्राज ४५ जोड़े यैल ग्रीर मेंसे काम कर रहे हैं। इस तरह छाज के यैल से इम प्रति इल ६.३ एकड़ ही जमीन जोतं पाते हैं। यह काम बहुत कम है, ऐसा सबैमान्य है। अपनी योजनानुसार सुधरे हुए वैल अधिक काम कर सकेंगे। शुरू शिरू में जो जमीन पहले जोती जा रही है. हम ऋपने श्रायश्यक सामान पाने के लिए उसकी उन्नति करेंने। परिमित खाद पानी की न्यवस्था करके हम अपनी पैदाबार ब्राज मे ३० शत बढ़ायेंगे श्रीर करीब २३२,३ एकड़ में दोहरी खेनी करके कुन ५८० बीघा जमीन ्जोत सकेंगे। यह किस प्रकार होगा, उसका ब्यौरा फिर लिख्ँगा। फिलदाल इतना बता देना काफी है। गी जाति की नस्त सुघार कर हम कम से कम १५॥ एक इं जमीन एक इल से जोत सर्केंगे । इस दिसाव से हमको सिर्फ ३७ जोड़े इस की श्रावश्यकता है। श्रव सवाल यह है कि इसमें कितने बैल हो ब्रोर कितने भेंसे। हमको दूध के लिए ६५ गार्थे चाहिए। जानकार लोग कहते हैं कि गौ जाति में नछड़े श्रीर विद्या करीव-करीच समान संख्या में पैदा होती हैं। श्रमी . भेन्द्रीय ग्रसेम्बली की बहस के रूख से मालूम होता है कि गौग्रों की हत्या कानून से बन्द कराने के पता में करीब सभी चिन्ताशील हिन्दुस्तानी है। द्यतः लाने के लिए जो कुछ भी जानवर काम में आवेंगे वे सब बैल ही होंगे। इस तरह जहाँ गाय की आपादी ६५ होगी, वहा यैल की ६० से ऋधिक नहीं होगी! याकी? १४ में से होंगी। श्रीर २४ में सकी ब्रावादी में १४ में साका होना श्रनुपात से ठीक भी पड़ेगा। इतने पशुद्रों के साथ बल्लुड़ा, बिद्या, पाड़ा, पाड़ी खादि बच्चे ६० की संख्या में होंगे। फ़टकर जानवरों में

समग्र ग्राम-सेवा की स्रोर

481

प्रति गांव का श्रीसत १ घोड़ा श्रीर २ ऊँट माना जा सकता है। इतने पशुस्रों के भोजन की व्यवस्था करनी है। इनके लिए हमें चाहिए चरी, भूसा, खली, दाना, दाल की भूसी और नमक। प्रत्येक जानवर की स्वस्थ श्रीर सबल रखने के लिए कितना सामान चाहिए श्रीर उस हिसाव से कुल कितने सामान की श्रावश्यकता होगी उसकी

# प्रति जानवर आवश्यक भोजन (प्रति दिन)

ब्यौरेवार तालिका नीचे दी जाती है:--

| जानवर | चरी एकड़ में | भृषा पुत्राल<br>श्रादि | खली | বানা | मृसी नमक |  |
|-------|--------------|------------------------|-----|------|----------|--|
| वैल   | *            | (=1)                   | ۲۱  | ζIJ  | 51 5     |  |

गाय

₹ ₹0 که اکر "ک ای ડુપ

<u>۲</u> ک او اای ای भेंस (दर्ग

که اکه ااک ای भेंसा (독11

"ک ٹاک ٹاک سک में इ

... 5= 51= 5011 ्यक्ररी

گ اک از او प ोडा ς×

... 5" 5" 51 बच्चे ٤,

सं० पशु

## पशुओं की कुल वार्षिक आवश्यकता

चरी भूसा एकड़में ऋादि खली दाना भूसी नमक

| भैंसा १४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ર•્પ       | =₹°5                     | ३२५    | £82     | ३२८    | 5      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------|---------|--------|--------|
| मेंड़ १००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                          |        | ररश     | ३४३ऽ   | १ध     |
| वकरी ५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •••        | •••                      |        | યહ      | १७२९   | 582    |
| वच्चे ६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ৩.খ        | <b>ર</b> પ્ર <b>ર</b> ર્ |        | १०५५    | १०५९   | २६८    |
| घोड़ा १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,          | ٧٩S                      | રુ     | १६८     | 55     | ż      |
| सौंड़ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>१</b> ७ | પ્રશુ                    | •••    | 35      | 35     | 15     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ३०.६७ ११४  | • વાડ્ય રા               | s¥ु हद | ગાડિત દ | ००२९ २ | ولا ال |
| खनान की कुल ध्यानश्यकता—इस हिरान से हमारे पात को मोजन-धन्त्रणी कितना खनाव चाहिए, उसका खन्याज किया जा सकता है। परिस्थित को सममने के लिए इस महान एक कना यायद धावर्यक होगा। भैंने जिस प्रकार खन्य-खन्य हिरान बताया है उससे एक साथ स्थित समस्ता शायद उन्हों लिए खासान न होगा। बास्त्रय में ख्रस्ती बात सममने की यह है कि हमको प्रत्येक |            |                          |        |         |        |        |

| ६००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ६०० समग्र ग्राम-सेवा की ग्रोर |                |                   |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|--|--|--|
| मनुष्य और पशु के लिए स्वास्त्यकर भोजन के वास्ते कुल किता सामान बाएए और आज प्रान्त भर में कितना पेदा होता है, दिस्ते यह प्रत्याज लग सके कि हमको करना क्या है रे खगर तुम प्रपानत अनाज की खोर नजर डालोगी तो स्थिति सांक हो जादगी। हमारी भोजन सामग्री में प्रधान वस्तु खनाज ही है खर: तुम्हारी जानकारी के लिए हमको कितना धनाज चाहिए और कितना धाज मिलता है, हसका हिसाय भेज रहा हूँ। इससे तुम ठीक-टीक सम्भ सकोगी कि कितने सामान की कमी है और कितना काम हमके करना है। यह हिसाब निम्म प्रकार है। |                               |                |                   |  |  |  |
| নাম খ্যনাল                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मनप्यों के लिए                | जानवरों के लिए | ग्राज की उत्पत्ति |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मनों में                      | मनी में        | मनी में           |  |  |  |
| गेहूँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 'प्रद                         |                | 985.0X            |  |  |  |
| स्रय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३७१                           | •••            | ₹%≃-₹?            |  |  |  |
| चना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | इ७३                           | દપ્ર           | ४१६००र            |  |  |  |
| चायल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | #\$X                          | •••            | / <b>५</b> ४५/६२  |  |  |  |
| ज्यार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ሂ⊏                            | •••            | 37.53             |  |  |  |
| वाजरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ११६                           | •••            | ७८.३७             |  |  |  |
| जोन्दरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १६४                           | १४५            | \$ \$ \$ \$       |  |  |  |
| ° कोदो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ११३                           | •••            | \$ = 0 - 3 =      |  |  |  |
| सावाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ११२                           | •••            | ५६.३•             |  |  |  |
| मट₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १=२                           | . १५.१         | 2.08.0€           |  |  |  |

**E ?** •

१२२१

いきにつ

₹ € ₹ ₹ • ¥ .

ं श्ररहर उद्देश्य

जय पेराई

इस प्रकार प्रति प्राम अताव की आवश्यकता कुल ४४६८८ की है और पैदाबार कुल २६६४८ की है। अयाः हमारे प्रति के प्रति प्राम १५५५८ अतात को कमी पहली है। अर्थात हमारे प्रति में अपर तकको स्वास्थ्यकर भोजन देना है तो आज जितना अनाज पेदा होते हैं उसके उपरान्त १५,४०,६३,६४० मन और चाहिए। अगर हम प्रात से वाहर जाने वाली अनाज की मात्रा से, वाहर से आनेवाली अनाज की मात्रा परा दें तो प्रान की साव्य-सामधी की बमी के परिमाण में (१,५५,५५,००० मन – १,१२,४५,५०० मन – ) ४२,३०००

मन श्रीर यह जायेंगे।

इन दिसावों से तुम सम्मम सकती हां कि श्राम तौर पर लोगों का लि स्वाम है कि "श्रामर हमारा अनाज विदेश जाने से रोका जाय तो हम सारे देश को पेट मर लाना है सकते हैं " कितना ग़लत है। मैंने काफी पढ़ें-लिले लोगों को भी हर प्रकार की वार्ते कहते हुना है। इस तरह का स्थाल हतना गहरा है कि हमारे राष्ट्रीय कायेकतों पेहाती 'समाश्रों में मायया देते समय पहते तक कह ब जातते हैं कि श्रामर हमारा अमान विदेश जाने से रोक दिया जाय तो हम एक चाल वैदा करके तीन साल देउकर ला सकते हैं। देलों, हमारी जनता कितनी घोर गलतकहमों में पड़ी हुई है। यह एन्द्रह सीलह करोड़ मन श्रनात्र की कमी उस प्रति की है जिसे लोग भारत का गल्ला-गोदाम कहा करते हैं। सात वताश्रों श्रामर सारत की विरिद्धांत का दिसाय लगाया जान ने ती हमा पढ़ा श्रामर सारत की विरिद्धांत का दिसाय लगाया जान ने ती हमा दसाम सहसा हमते

जभीन का हिसाब और क्रांप-मुवार — अब स्वाल यह है कि यह बहुती अनाज आवे कहां से १ इस प्रश्न से स्वमावतः हमारा प्यान । गत में प्राप्य इमीन की और जाता है। मैंने दहले के पत्र में नदी में दी रहे है से पत्र में नदी होती हैं। रैं कि हमारे प्रान में प्रति आमे २४७-म एकड़ में ही खेती होती हैं। आगर स्थ-म एकड़ दौहरी खेती की इमीन भी जोड़ी जाय तो कुल ४३३-२ एकड़ पर ही छुख पैरानार हो रही है। इसके अलावा प्रति शाम—(१) ३२.३ एकड झमीत ऐसी है बिस पर खेती हो सकती है लेकिन सामान्य साधन न होने से लोग जोतते नहीं (२) ६६.३ एकड़ ऐसी झमीन है जिसे विशेष-साधनों से खेती के उपयुक्त बनाया बा सकता है श्रीर (३) ४६.⊏ बीबा ऐसा ऊसर है जिसे वैशानिङ

श्राविष्कारों का इस्तेमाल करके, काम में लाया जा सकता है।
श्रमार खेती की उन्नति करनी है तो किसी न किसी तर पोदर
जलाना वन्द करना ही है। इसका मतलब यह है ईपन के लिए हमके
लकड़ी चाहिए। फिर खादा की तालिका में देखा होगा कि मैंने भोजनी
स्वर एक मनुष्य के लिए फल व खाना श्रनिवार्य बताया है।
इसलिए फल श्रीर जंगल के लिए पेड़ खाना जरूरी है। श्रतः ३२-३
एकड़ ज़मीन तो बाग श्रीर जंगल के काम में ही समात हो वावगी।

वाजी दो किरम की वृमीनों में से योड़ा-योड़ा करके नया खेत बनायां जा सकता है। लेकिन हमको अपनी मस्तावित रियति पर पहुँचते में कम से कम १५ साल लग जायेंगे। तब तक हमारी आवादी भी बाड़ी बढ़ जायगी। यह डीक है—शिखा, संस्कृति और आर्थिक रियति के परिवर्तन के साथ-साथ आवादी की बृद्धि की गति कुछ कम हो सकती है। फिर भी शृद्धि तो होगी ही। इस तरह जो नवा

है। फिर भी चूदि तो होगी हो। इस तरह जा नग उपज ट्योदी करो स्पेत बनता जायगा उसे नई खाबादी के लिए हीह कर ही खपनी समस्या हल करनी होगी। हसड़ा

मतलब यह होता है कि श्रांत जितने खेत जोते हैं उतने पर ही रोगें की उसति करणे हमें श्रांत तथा श्रन्य भोजन सामग्री पूरी कर्जी होगी। यानी श्रांत मति एकड़ जितनी श्रीसत पैदाबार है हमें उत्हों ५.0° दैदाबार श्रोर नज़ानी है। इसके दो उपाय हो नकृति है। स्पमत: मृति एकड़ देदाबार श्रांत जितनी है उसमें गुरंद हो, तिर

प्रयमतः प्रति एकड पैदाबार खाज जितनी है उत्तमें श्रंद हो, शिर खाज जितनी जमीन पर दोहरी खेती होती है उत्तमें खरिक कोशिश्य हम बान की करनी होगी कि कुछ बमीन पर तीन परसें भी हो सकें जमीन की देराबार वढ़ाने के लिए प्रवमतः तीन उपाय बताये जाते हैं—(१) पुराने तरीके के हल झादि श्रीजारों को तबरील करके श्रानकल की मधीनी द्वारा खेती का काम करना।(१) आज जो छोटी छोटी दुर्काह्मों में जमीन बेटी है उन्हें मिलाकर चक्कंदी करना श्रीर (३) लाद तथा पानी की माङ्गल व्यवस्था करना।

प्राम-सेवा के काम के स्लिसिल में मैंने जितने लोगों ने बात की हैं प्राय: सबका ही कहना है कि "इस तरह पुराकालोन हल प्रारि से जमीन को बिना टीक ये जीते हुए, किस तरह खेतीं सुधर सकती है। प्राच् की नैज्ञानिक दुनिनों में जो कुछ जसा मधीनों को प्राविक्कार हुआ है उन्हें स्ततेमाल किने बिना हमारा उदार नहीं हो सकता है।" इत्यादि । हमारे देश को दुर्देशा देखकर, और सुरोप मी खुराहाली है। सहनान करके लोगों का ऐसा

पांचुवाता ता । सलान करक लाग का एका पश्चिमी देडों से सोचना स्वाभाविक ही है। होकिन किसी चीड़ पर इमारी परिस्थित एकांमी विचार करके निरूचन करना टीक नहीं। की भिन्नता पश्चिनी देशों को परिस्थित हमारे देश से भिन्न हैं। वहाँ दो ही प्रकार को परिस्थितियाँ हैं। युरोप

है। यहाँ दो ही प्रकार की परिस्पितियाँ हैं। पुरोप और अमेरिका के खुराहाल देखों को द्वम प्रधानतः दो अंग्री में यदि सकती हो। एक ऐसे मुक्क जिनपर आवादी बहुत योड़ी है और इस्तेमाल करने के लिए प्रकृति की देन खावादी के खुदापत से खुपर है। दूसरे ऐसे मुक्क जिनपर खावादी तो धनी है लेकिन लूटने के लिए साझाज्य का विस्तार खपर है। खतः इन दोनों अग्रियों में से एक के साथ भी भारत नहीं उदर करवा है। हमारे यहाँ खावादी पत्री हैं, लूटने के लिए न कोई ताझाज्य होनेयाला हैन इम उसे अंग्रेय भागी हैं, लूटने के लिए न कोई ताझाज्य होनेयाला हैन इम उसे अंग्रेय भागी हैं, लूटने के लिए न कोई ताझाज्य होनेयाला है न इम उसे अंग्रेय समस्ते हैं। खतः पहाँ की परिस्थिति और समस्ता होगा। न तो इमको आवेग्र में खाकर कुछ कर डालना है और न दूसरी परिस्थित योले देशों की नकल ही करना है। खत्यद वह कहकर कि हकरें

समप्र ब्रॉमेन्सेवा की श्रोर 608. देशों में ट्रैक्टर 'श्रादि मशोनों से करीव हाथ मर मिट्टी की गोड़ाई करके फस्त की जेड़ों को खुराक लेने के लिए वहुन ज्यादा मौका

देते हैं और भोड़ी जमीन पर अधिक फस्त पैदा कर लेते हैं, और हमारा किसान सदियों की रूढ़ि का गुलाम वनकर नाखून बसदर हल से दो-तीन इंच जमीन जोतकर फरल को बढ़ने नहीं देता तथा अपनी जमीन से थोड़ा-बहुत पैदा करके, सन्तोप कर लेता है, श्रफ्रीत करने से कोई लाभ नहीं। ग्रागर हम इन बातों को सोचकर, ग्रापने यहाँ वड़ी-वड़ी मशीनें लाने की कोशिश करने लगेंगे तो हम थीड़े हिस्सों में श्रपना खाका, यूरोप के द ग बना ज़रूर लेंगे लेक्ट्रिन श्रपनी

समस्यात्र्यों को इल नहीं कर सर्केंगे। हमें इस स्वाल पर गम्भीर विचार करके ही किसी नतीजे पर पहुँचना पड़ेगा। वस्तुतः केवल पैदावार के अनुपात से ही खेती के तरीकों की श्रच्छाई या बुराई का फैसला करना गलत होगा। पैदाबार चेवल कुमीन की जोत पर ही निर्मर नहीं है। भूमि के प्रकार, जलवायु तथा लमीन की प्राचीनता श्रौर न्वीनता पर भी पैदाबार निभेर रहती है। इसके उपरांत किसानों के साधन की स्थिति भी उपन के मामले में

महत्वका स्थान रखती है। किन्हीं दो मुल्कों या दो भूमियों की तुलना करते समय उपर्युक्त समस्त वातों का ध्यान रखना होगा । स्पेन में चावल की प्रति एकड़ उपन श्रमेरिका की तिगुनी है लेकिन कीन नहीं जानता कि यात्रिक खेती अमेरिका मे कहीं ज्यादा उन्नत है। अपने यहाँ ही देखी, एक जिले से दूसरे जिलों की पैदागर में भिन्नता ही जाती है। इतका मतलव यह नहीं कि ज़िले ज़िले में इल भिन्न हैं या किसानों की योग्यता में कमी-

রণর স্থঘিক वेशी है। तुमको मालूम है कि श्रमरिका के कैलि-होने के श्रीर फोर्निया के वागवान बड़े योग्य ग्रीर उनके हंग भी कारण हैं विल्कुल वैद्यानिक हैं। क्या वे हमारे देश के मुका-

वले ग्राम की फस्ल पैदा कर सकते हैं १ मैंने सुना है कि द्यमेरिका में

गेहूं की दो फरलें एक ही मूर्मि में होती हैं। हमारे देश को वरतात की तर्ज और आवदवा इस प्रकार की है कि एक फुट क्या दस हाथ खोदकर ज़मीन बनाने पर भी एक रची के अलावा दूबरे किसी मीतम में में हैं नहीं पैदा हो कला। । ज्यादा खाई की बात भी शिक्षित जनता की एक प्रकार की माना ही है। कहीं कहीं आधिक महरी जोता है कि जाम के बनाय हानि होनी है। बंबई की अधिकांश मृक्ति ऐसी है कि अपर तुम नीन चार हाय से डाधिक जोताई की चेहा करोंने तो स्वरार

श्रीर वंजर ही मिलेगा श्रीर भोड़ी बोताई से जो कुळु-फरल मिल कसती है उससे भी हाय घोना पड़ेगा। फिर ज़मीन की प्राचीनता श्रीर मबी-नता पर भी देरावार निर्भर स्हती है यह कीन किसान नहीं जानता। बुद देहातों में चले जाशों श्रीर किसानों से बात करें। हर स्थान का हर किसान करेगा कि श्रमर उनके पास हतनी ज़मीन हो कि वारी-वारी से कुछ हिस्सा तीन-चार साल में एक बार परती छोड़ सकें तो

यारी से कुछ हिरदा तीन-चार साल में एक बार परती छोड़ सकें तो दिना मेहनत के पैदाबार वह सकती है। गोरखपुर के श्री महावीर स्वाद पोहर की तो दुम जानती हो। वे हमारे साथ हवी जेल में थे। उन्होंने एक संगल खरीद लिया या और उसे कटवाकर लेत बनवाया है। उनका कहना या कि दो-तीन साल से निना खाद श्रीर विशेष परिक्रम से दुनी पैदाबार होती है। मारत की खेतिहर सम्पता हज़ारी वर्ष पुरानी है। यहां कब से लेती की कला का विकार होना मार्श्म हुआ है हितहस से महात क्लार की स्वाद श्रीर निश्च हुआ है। यहां कब से लेती की कला का विकार होना मार्श्म हुआ है। यहां कब से लेती की कला का विकार होना मार्श्म हुआ है। यहां कब से लेती की कला का विकार होना मार्श्म हुआ है। सह से इतिहास मी श्रात्तवक हमखें तीक जेव जा वाही नहीं दे छका है। श्राता-श्रुता परित खता-श्रता स्वाद हो के

है। ब्राला-श्राला पंडित अता-प्रकार बात बताते हैं, मीडनजी दड़ी के खिलालेखी के यह जाने पर चीन चीन विचित्र घटना श्रों का श्राविष्कार होगा, इसका तो अपनी कोई ठॉक ही नहीं है। लेकिन यह बात तो सर्वमान्य है कि मारत श्रीर चीन संसार के सबसे प्राचीन खेतीप्रधान देश है। अतः पढ़ों की मूर्मि की स्वरंग राखि का अपनिक हास स्वामानिक है। अतः पढ़ों की मूर्मि की स्वरंग राखि का अपनिक हास करामानिक है। बह राय प्रेयल मेरी नहीं बक्कि दुनिया के मर्मा विमे- एवी की है। चीपनी मुक्तियारिष्ठ जो सुष्कारण की सेती

दं०ई समग्र शाम-सेंबा की ग्रोट

सुधार कुमेटी के चेयरमैन थे, 'एप्रीकल्चरल ट्रिम्म्नल थ्रॉन् इनवेरिंग् गेशंस' के १६ पृष्ठ से निम्मलिखित वाक्य उद्धृत करके इस बात की पृष्टि करते हैं—"नये मुल्डों की ताली ज़मीन थ्रपने खंदर पुंचीमूर्व उर्वरता के कारण ख्रपेचाकृत थोड़े परिश्रम से ही सरते में श्रीषक पैरी-वार तैयार कर सकती हैं।'' उनका कहना हैं—"जो लोग भारत की पेटावार की थ्रास्ट्रेलिया, न्यूलॉलॅंड, ख्रमेंदिका ख्रादि देशों की पैदायर से तलना करने हैं वे सल खाते हैं कि ना महन्त्रों को समीन को गेर्ना

विरावार की आरहेलिया, न्यूक्तिलंड, अमेरिका आदि देशों की पैरावार में तुलना करते हैं वे भूल जाते हैं कि दन मुक्तों को ज़मीन को गेनी के लिए तोड़े आभी एक शताब्दों भी नहीं हुई है अतः वहां अभिक पैरा होना आर्चर्य की बात नहीं ।" (बीधरी मुख्नारविंद हरत हंडिया पुण्ट ११)

पैदा होना आरचमं की बात नहीं ।" (चीभरी मुख्नारविंद्र स्रक्ष इंडिया एफ्ट रे ३) उपर्युक्त बातों के क्रलावा किसानों की क्रामिक स्थित मी पैदा-बार पटाने का कम कारण नहीं है। यहां कितनी क्रागदी दे और उस कारण किसानों के पास कितनी कम ज़मीन है, इसका दाल मैं लिख चुका हूँ। खेती के शाही-क्रमीशन ने क्रपनी रिपोर्ट के ७५५ एफ पर लिखा हूँ—'पद स्पष्ट है कि जहाँ जमीन पर की बहुती क्राबारी

पर लिला हैं—"यह स्पष्ट है कि जहाँ जमीन पर की बढ़ती श्रावाहीं के बीम के कारण किसानी को लशाब जमीन जोतने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है, बदों की श्रीमत उत्सवि में कमी जाती है।" मैंने देखा है, किमान कितने ही स्पानों पर, निदान उत्तर पर ही, अनाज वो देते हैं। हमारे प्रान्त के मनुष्ण श्रीर पर्छां की बेकारी की मात्रा वितानी हैं, यह तो मैंने नुम्हें लिखा ही हैं। ऐसी

ही लाभप्रद सममते हैं। क्योंकि कुछ नहीं में बीज के उत्तरीत कीर मां फ्रन्स भी तो खन्छा ही है। हमारे चितित माई, तो क्येन रिपोर्टों के पन्ने ही उत्तरते हैं, मूल जाते हैं कि यहाँ बी ग्रीमत देशवार के हिमाव में इस प्रसार ही 'भनवपुरन उत्तरिक' ('डिक्ट्र्ट्रम्ट मोडक्यन') भी शामिल है। ऐसी रोजी हमारे प्रान्त में लागी बीध की है। कम सती होने के कारण मेनी के प्रसार में भी कई हो जाता है। दिहेंगी

हालत में कियान बैठे रहने से ऊपर बंबरों को बोतकर बीज हाल देना.

श्रीदोगिक श्रायिक व्यवस्था के कारण हमारी देहाती इमारे कियानी जनता के पास खेती के सिवा दूसरा कोई घंघा नहीं की विशेषताएँ रह गया है। अतः उन्हें घौड़ी ज़मीन से ही अपना सारा काम चलाना पड़ता है। उनके पास विभिन्न श्रनाजों के लिए विभिन्न प्रकार की जमीन तो है नहीं। इसलिए वे एक ही ज़मीन पर कई प्रकार के अपनाजों की खिचड़ी बनाकर वो देते हैं। इसमे खाने के लिए न सही कम से कम देखने के लिए कुछ अन्त तो हर मौराम में मिल जाता है। हम मे से किसी को भी अगर किसानों में रहने का सौमान्य हुआ। हो तो उन्होंने देखा होगा कि सामा कारने के बाद जब उसे वे खाकर खत्म कर डालते हैं तथा कुवारी धान की फटाई में थोड़ी देर हो जाती है और जब किसान भृते रहकर या त्रामकी गुठली खाकर "कटिया" की वाट देखता रहेता है तब वहाँ उसी बीच घर पर कोई श्रतिथि श्रा जाय तो उसका चेहरा कितना मलीन, कितना दीन हो जाता है। श्रीर जब हमारे अधिकांश किसानो के पास दो एकड़ से कम ज़मीन है तो प्राय: सर्भा जमीन पर ऐसा श्रनाज बोना पड़ता है जैसा उस समीन पर बोना नहीं चाहिए था। इस कारण भी हमारी श्रीसत पैदाबार बहुत योड़ी हो जाती है। फिर यहाँ खाद-पानी की कितनी कमी है, यह तुमको मालूम हो ही गया है। वाहरी मुल्कों से तुलना करते समय इन बाता को भूलने से कैसे चलेगा ! यूरोप और अमेरिका के किसानों में प्रत्येक के पास काफ़ी ज़मीन है। उन मुल्कों में यातो आ बादी का बोफ, स्वभावतः नाम मात्र है या खारे संसार के बाजारों में माल वेचने के लिए अधिकाश जन-संख्या को उद्योग में ठेलकर जमीन पर के बोफ ' को नाम-मात्र बनाये रखा गया है। वहाँ के किसाती की मनवृरन . जसर-धंजर नहीं जोतना पड़ता। काफी जमीन होने से जिस खेत पर , अनाम ग्राधिक पैदा हो सकता है वहाँ उसे वो सकते हैं । ये क़मीन को

वारी-वारी से परती होड़ सकते हैं श्लीरखाद पानी की मार्केल व्यवस्था

| ६०८                                                                                       | समग्र ग्राम-सेवा की श्रोर                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| कर सकते हैं। विदेशों में किसानों के पा<br>का कुछ हिसाय देखना चाहती हो तो नी<br>नजर डाल लो | स कितनी ज़मीन है उस<br>चेकी तालिका की क्रोर एक |
| इंग्लैंड श्रीर बेल्स में                                                                  |                                                |
| प्रति किसान की जमीन का परिमास                                                             | कुल किसानी का ग्रनुपान                         |
| १ एकड़ से ५ एकड़ तक                                                                       | १•१ प्रतिशत                                    |
| पूछकड़ से २० एकड़ तक                                                                      | ५ ० प्रतिशत                                    |
| २० एकड़ से ५० एकड़ तक                                                                     | €•७ प्रतिशत                                    |
| ५० एकड़ से १०० एकड़ तक                                                                    | १६० प्रतिशत                                    |
| १०० एक इसे १५० एकड़ तक                                                                    | १४ ५ प्रतिरात                                  |
| १५० एकड़ से २०० एकड़ तक                                                                   | २६•० प्रतिशत                                   |
| ३०० से जपर                                                                                | २४ ७ प्रतिशत                                   |
|                                                                                           | <i>F</i>                                       |
| जर्मनी में                                                                                | १•१ प्रतिशत                                    |
| १। एकड़ से नीचे                                                                           | १•१ प्रतिशत<br>४•३ प्रतिशत                     |
| १। एकड़से ५ एकड़तक                                                                        | ४•३ प्रातरा <i>व</i>                           |
| ५ एकड़ से १२॥ एकड़ तक                                                                     | १० ४ प्रतिशत                                   |
| १२॥ एकड़ से ५० एकड़ तक                                                                    | ४८-५ प्रतिशत<br>                               |
| uo एकड से १२५, एकड़ तक                                                                    | २१ ४ प्रतिशत                                   |
| . १२५ एकड़ से २५० एकड़ तक                                                                 | ७·६ प्रतिशत<br>ह-—-                            |
| २५० एकड़ से जपर                                                                           | २१-२ प्रतिशत                                   |
| ग्रीर हिन्दुस्थान में                                                                     | •                                              |
| ्रशास । इन्दुरवान न<br>१ एकड़ से कम                                                       | २३ प्रतिशत                                     |
| १ एकड़ से - ५ एकड़ तक                                                                     | . ३३ प्रतिशत                                   |
|                                                                                           | ২০ প্রবিশ্বব                                   |
| ५ एकड़ से १० एकड़ तक<br>. १० एकड़ से ऊपर                                                  | २४ प्रविश्वत                                   |
| . १० एक इस का बर .                                                                        |                                                |

नाम मल्क

जपर की तालिका से स्पष्ट हो जायगा कि इस दिशा में दूसरे गुरकों से हमारी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती।

फिर क्या यह बात रूच है कि हमारे यहाँ की पैदाबार हतने स्थानक रूप से कम है है श्री चौधरों मुख्तारसिंह ने हमें एक तुलनात्मक दिनाव बताया है। उससे तुम जान सकोगों कि जिस कम पैदाबार के खिए खोग इतना इस्ला मनाया करते हैं यह कहाँ तक सटी है। उनकी तालिका इस प्रकार है:—

गेहूं बुशेल अन्य अन्य

| 11.1 3.1                                            | म         | बुशल म           | बुशल म          | पाडी म   |  |
|-----------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|----------|--|
| <b>हिंदुस्ता</b> न                                  | ११*४      | ३३६              | <b>१</b> €•२    | ⊏•६३     |  |
| कनाडा                                               | १६-६      | &&•\$            | २५ ४            | _        |  |
| युक्तराष्ट्र ग्रमेरिका                              | 3.88      | રહ•≕             | ₹8.=            | १०.७६    |  |
| मेक्सिको                                            | 4.0       | ११•=             |                 | ६.⊏र     |  |
| क्रांस                                              | १३•६      | १७•⊏             | 24 8            | _        |  |
| स्पेन                                               | 3*3       | *२२•२            | ₹१•२            | ३२.७०    |  |
| पुर्तगाल                                            | १७•२      | -                | 88.5            | १२-२२    |  |
| रूस                                                 | १०•१      | <b>१७</b> •४     | १२•=            | -        |  |
| अफ्रिका                                             | \$0.E     |                  | 85-3            | _        |  |
| च्चास्ट्रेलिया<br>-                                 | ٤٠٢       | ¥8.4             | ٤•٤             | _        |  |
| ऋभी श्रीटाटा                                        | त्रादि ने | ते जो १५, वर्षीय | योजना वनाई      | है उसमें |  |
| सन् १६३६-४० का जो हाल का हिसाय बताया गया ई उसमें भी |           |                  |                 |          |  |
| गेहूँ की पैदाबार प्रति एकड़ इस प्रकार है:           |           |                  |                 |          |  |
| देश के नाम                                          |           |                  | गेहूँ टर्नो में |          |  |

০•३७ হর

० ५२ इन

०'४२ हम

० ३२ इन

कनाडा श्रास्ट्रेलिया भारत ३६

संयुक्त राष्ट्र

गात्र है, पैदाबार बज़ाने का नहीं। हम दिना मछीन के वैशानिक खेती कर सकते हैं और मछीन से खदैशानिक खेती भी होत्तकती है। मछीन की जोताई में विशेष नाम न होने पर भी पिरुवम के देशों में उत्तरीचर मधीनों की वृद्धि ही होती जा रूरी है। हमका शान्तिक कारण पिराबार बढ़ाना नहीं है बहक मज़दूरी की कमी करना है। हम अपने वहां मज़दूरों को कमी वो तब करने की मोचेंगे जब एवं खाली आदमी काम में लगाने के बाद भी काम बाकी रू जापणा। तब तक तो हमको मौजूदा औड़ासों से तंती करके उन साधना की पूर्ति में हारी धिक लगा देना है जिनके न होने से किसान इच्छानुसार खेती करने से मज़दूर हो जाने हैं।

मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि हमको अपने हल आदि श्रीकारों में मुपार करने की आवश्यका नहीं है। मुपार करने की कावश्यका नहीं है। मुपार करने की करना ही है। मुपार करने की करना ही है। मुपार करने की करना ही है। मुपार की निष्म कि कि स्वित्य के प्रयोग के लिए विशेष विभाग खोलान पड़ेला। मेरा कहना बेक्स दलना हाई कि हमें श्रीका मूंद कर विज्ञान के नाम पर दूसरे देशों में इस्तेमाल होने वाले श्रीकारों की नकल नहीं करनी है। हमें अपने देश की सार्ग परिस्थित में मामंत्रस्य रख कर अपने प्रयोग तथा खोज के काम चलाने होंगे। अपनी पोड़ी देह हुई, मैं तिल जुका हूं कि हमारे यहां वर्षो कारी होंगे पर भी जारी बरसात योड़े दिनों में स्थात हो जाने के कार यहुत जा पानी वह कर समुद्र में चला जाता है। नतीजा यह होत है कि हुनरे मीमम में जमीन की नमी बनाये रखना हमारी खेती कर एक विरोग समस्या है। जिन देशों में पानी सालगर में बेंट क

षिवेशी इल चौर भी जमीन को नभी भिलती रहती है उन देशों हे यहाँ की भूमि महरी खुदाई करके शमीन को उलटने वाला हर पायदे का होता है। लेकिन हमारे देश में, जहाँ

फायदे का होता है। लेकिन हमार देश में, जहाँ वरसात थोड़े दिन होती है और वाकी मौसिम की आबहुवा

समग्र ग्राम-सेवा की श्रीर ६१२ काफी रूखी होती है वहाँ सीघी और थोड़ी गोड़ाई से भी लाम हो सकता है। यहाँ उलटने वाले हल से लाभ के वजाय हानि ही होगी । रही जमीन को भुरभुरा वनाने की बात । जहाँ श्रादमी श्रीर वैल वेकार बैठे रहते हैं वहाँ एक बार के बजाय कई बार जोतने से जमीन उतनी ही भुरभुरी हो जाती है जितनी उलटने वाले हल से ही सकती है। इस तरह किसान जमीन को इच्छानुसार भुरभुरी बना कर मृमि की नमी कायम रखते हैं। केवल वेकार ब्रादमी ब्रीर बैलों की काम में लगे रहने की ही बात नहीं है बल्कि रबी के लिए खेत जीताई कामौधम ऐसाहोता है कि जमीन मे नमी पहुँचा कर उसे बनाये रखने के लिए भी वार-बार जोत कर उस पर वेलन या हँगा चलाना त्र्यायश्यक होता है। कार्तिक के महीने में संध्या से रात तक जीकर रात भर की छोस पड़ जाने के बाद सुबह सूर्योदय से पहले ही बेलन या हैंगे से प्रतिदिन खेताँ को दवाते हुए तुमने देखा ही होगा। ऐसा करने से काकी नमी जमा हो जाती है। साथ ही खेत काकी मुरमुरा भी ही

आता है। गेहूं के खेत को यहा के कियान इतना नरम बना देते हैं कि
यह कहावत मशहूर है कि बने खेत पर भरा हुआ घड़ा गिरने से अगर हर्र
आय तो समभता चाहिए कि खेत तैयार ही नहीं हुआ है। उम कह
सकती हो कि अगर सिंचाई का पूरा प्रवन्ध हो जाग तो तींचकर उले
टने बाले हख से जीतकर भी तो जमीन को उतना ही नदम बनावा
आ सकता है और साथ ही नमी भी काफी कायम की आ यकती है।
लेकिन सींचकर जीतने से यह बात पैदा नहीं हो सकती है। विचाई
से जाना में नमी के साथ मदीं भी हा। जायमी जी कि रवी के बीव
के लिए जामदायक नहीं होती। उसे तो नमी के स्थाय मार्ग
मी चाहिए और उस गामों को कायम रखने के लिए उलटने याले हत

से लाम होता है। वर्षा के दिनों में बार वार उलटने पर काफी हूर तक जमीन सड़ जाने से लाम हो सकता है। लेकिन एक तो साल में दी प्रकार के श्रीजारों के रखने भी श्राष्ट्रा करना बेकार है। यही कारण हैं कि खेती के शाबी कमीशन ने राय दी है कि 'व्यविष भारत की जमीन पर कभी कभी उलटने वाला इल चलाने से लाभ होना निःसन्देह हैं, तथापि उनको ऋषिक समय तक ऐसी जोताई की आवश्यकता है जिससे जमीन की नमी बनी रहे। ख्रतः जहाँ ख्राधिक कारणों से दो इल रखना सम्भय नहीं है वहाँ सर्वोत्तम इल वही है जो ज़मीन को गोड़ना है लेकिन उल्रटता नहीं।" श्रतएव हमको श्रगर श्रीजारों की उन्नति भी करनी है तो इन्हीं तमस्यात्रों को दृष्टि में रखकर करनी होगी लेकिन किसी भी हालन में अपनी योजना में बड़ी बड़ी मशीनो की नकल करने की सलाह मैं नहीं दे सकता। अगर केवल नर्क के लिए यह मान भी लिया जाय कि मशीनों की खेती से कुछ पैदाबार बढ सकती है और उससे वेकारी भी नहीं बढ़ेगी तब भी हमारी ब्राज की रियति में सारे देश को उन्हें ग्रह्ण कल्ने के लिए जितनी पूँजी की श्रावश्यकता होगी उसे प्राप्त करने मे श्राज की सैनिक गुलामी से श्रपना गला छुड़ा कर भी ब्रार्थिक गुलामी के नीचे इस दब जायेंगे। क्योंकि इतनी पूँजी तो उन्हीं देशों से मिल सकती है जो संसार भर चूस कर माटे बन बैठे हैं। अतः सारी स्थिति पर विचार करते हुए हमें अपनी योजना में खेती के बर्चमान तरीकों को कायम रखते हुए उनकी उत्तति का कार्यक्रम रखना दी थेय होगा। यह सम्भव है कि लोग स्फको प्रतिक्रियाबादी कहें। लेकिन मगति में ही उन्नति है, यह बात हमेशा तत्र जगह लागू नहीं हो एकती

हैं। सामने गहना होते हुए भी आगे बढ़ने के लिए ही आगे बढ़ते जाना झिक्रमानी नहीं है। फिर में आगे बढ़ने से रोकता नहीं हैं। में केवल इतना ही कहता है कि आँव मूँ दकर दुरोप के लगाम के साय आगे ने बढ़कर लोग औंचे खोलकर राजता कियर से हैं उमें देखते

माह का समय इतना कम है ब्रौर उन दिनों में जोतने के लिए खेत इतने कम खाली होते हैं कि इतने योड़े लाम के लिए किसान से कई हुए ज्ञागे वहें । गहता, खोई वचाकर ज्ञागर धूमकर चलना पड़े तो वेसे चलें । मेरा कहना है कि लोग ज्ञान्य प्रगतिवादी न वन कर वासा-विकतावादी वनें । "मतिका स्थाने मित्रका" के दुराग्रह की छोड़कर बुद्धि से विचार कर काम करें।

बस आज इतने मर ही समात करता हूँ। आगले पत्र में खेती की पैदाबार की कमी के जो दूसरे कारण बताये जाते हैं, उन पर इक प्रकाश डालने की चेष्टा करूँगा।

त्राशा है, मेदनीपुर के शिक्षा-वेन्द्र का काम सफलता के साथ चल रहा होगा । वहाँ कीन गंचालन कर रहे हैं ! मैं स्वस्थ हूँ । क्याने लोगों के कुशल-समाचार देना । नमस्कार ।

#### [ ११ ]

### समस्याओं का समाधान-- २

१२<del>--</del>६--४४

विछ्नेत सप्ताह एक पत्र लिखा था, मिला होमा। आज किर लिखते वैठा हूँ। इधर जेल भर में किर से छूटने का वायुमंडल वन रहा हैं। नये आहिंनेंस के मुताबिक लु:माह की नोटिस मिलती है। पर्ता नाहिंग की सियाद १४ जुलाई को जल्म हो जाती है। लोग सोच रहे हैं कि बहुत से लोग उम दिन छूट जायेंगे। उपर वापू भी जोर लाग रहे हैं मुझ लोगों तो जलदी से स्वराज्य पाने का स्वप्त देखा रहे हैं। बिश वैरक मे देखो उसी में बढ़ी एक बात की चर्चा। शायद वाहर में वही हालत होगी। अपने राम को चया करना है। 'हैं की स्वर्ग में वांवी गों पान हो कुटमी।'' बादर चर्ला-पुनकों कर हता है। अल में मी वहीं चर्ला-पुनकों कर रहा हूँ। मालून नहीं वाहर जाकर आगर इस मिलेगा भी तो वह स्वराज्य होगा या स्वर्शन रहा वाहर आह हम

को यही चर्ला धुनकी का राग क्रलापना होगा। क्रवः मुक्त पर इन वातों का विशेष असर नहीं है। ही, एक फिक जरूर लग गई है। ऐसान हो, कहीं मुक्तकों भी छोड़ दें ता मैने जो बादा तुससे किया था कि द्यपना विचार सब लिख भेजूँ गा वह पूरा नहीं हो पायेगा। बाहर पढ़ने लिखने की फ़ुरसर्व दी कहाँ । लेकिन परमात्मा चादेगा तो मैं इस बार नहीं छुट्रेंगा । फैज़ाबाद बाले अधिकारी मुसको कर छोड़ने

को कहेंगे रे खत: विशेष चिन्ता की बाद नहीं। पिछले पत्रों से जमीन की पैदाबार किस प्रकार बढाई जा सकती है, इसका विचार कर रहा था। खेती के तरीको को बदलने की वायत मैं प्रकाश डाल चुका हूँ । अब दसरे उपाय ग्रलग-ग्रलग दुकड़ियों को मिला कर जमीन की चकवन्दी में खेती के उझति वरने के प्रश्न पर विचार करूँ गा । वस्तुतः जर्मान को छोटी छोटी दुकड़ियों मे बैटी रहने की समस्या केवल भारत के सामने हो नहीं बल्कि सारे संसार के किसानों के सामने हैं और सब देश के लोग इस समस्या का इल निकालने में बर्पों से लगे हुए हैं। यह सच है कि ज़मीन छोटी-छोटी दुकड़ियों में भिन्न-भिन्न मालिकों के पास वेंटी रहने से फरल का उचित बँटवारा नहीं हो पाता है। नतीजा यह होता है कि विभिन्न प्रकार का श्रमाज गलत भूमि पर पड़कर पूरे तरह से पुष्ट नहीं हो पाता। भारत के किसी भी प्रान्त के देशतों में चले जायों, तमकी प्राय: एक ही बात सनने में स्त्रावेगी-"पहले खेती की पैदाबार इतनी काफी होती वी कि पेट भर खाना तो मिल जाता या । त्र्याज तो घरती माता हमारे प्रति विगुख हैं ।'' इत्यादि। वेसव दुःख का एक ही कारण "हार्य

घोरकाल !!" बताकर लन्बी साँस लेकर चुप हो जाते हैं। वेचारे क्या जानें कि उनके दुःख के कारण एक नहीं हतार हैं। यह ठीक है कि जमीन पुरानी होने से उसकी ताकत घटती है। लेकिन यही एक कारण नहीं है। पहले जो खेती से खनाज खबिक मिलता या उसका एक प्रधान कारण यह है कि उन दिनों समीन की व्यवस्था उचित प्रकार से हो पाती थी। भारत के प्राचीन काल से जमीन का स्वा-भित्व किसी व्यक्ति का नहीं था विलेक ग्राम-पंचायत का था। यह सही

है कि जमीन की व्यवस्था व जोताई बोजाई स्वाज प्राचीन काल में के समाजवादी तरीके से नहीं होती थीं। जमीन भूमि की व्यवस्था परिवारों को खेती करने के लिए दी जाती थी और

वे परिवार काफी वड़े-वड़े होते ये। उस समा हमारा समाज बड़े-बड़े एकान्तवर्ती परिवारों की ही समिष्ट या। भारत के ग्राम-उद्योग भी वहुत उन्नत हालत में ये। इस कारण भी श्रावादी की एक वड़ी संख्या उद्योग में लगी हुई थी। इससे खेती पर बोक भी कम था। इसलिए गाँव का सारा खेत थोड़े से संयुक्त परिवारी के हाथ में होता था। एक एक परिवार के पास वड़े-बड़े मूखंड होते थे । एक परिवार के सब लोग जमीन पर अपनी-अपनी खलग मिल्कि-यत नहीं सोचा करते थे विलक्ष पित्वार के सभी लोग समितित रूप से काम करते ये श्रीर सम्मिलित रूप से उसका फल भाग करते थे। एक ही व्यवस्था के ग्रन्तर्गत काफी जमीन होने से किसान शान्ति है विचार कर सकते थे कि किस भृमि में कौन फरल बोने से पैदावार श्रच्छी हो सकती है श्रीर वे फरल का वँटवारा उसी छ ग से करते थे । विस्तृत भूखंड श्रपने पास होने से सिचाई के लिए कुन्ना, तालाय श्रादि का भी उचित प्रवन्ध करना श्रासान था। एक साथ बड़े चेत्र मे परती छोड़ने के कारण पशुपालन आसानी से हो पाता था और इन कारण हमेशा गोदर की खाद का प्राचुर्य बना रहता या । दुर्भाग्यवरा क्राज किसानों की ऐसा हालत नहीं रह गई है। क्रंग्रेज़ी राज्य <sup>के</sup> साय-साथ मुरोग के व्यक्तिगत स्वार्थ भाव का भी आगमन इस देश में हुआ। क्रमराः लोगों में खार्थ की दृद्धि होने लगी। इस वारण परिवारों का बेंटवारा होने लगा। अंग्रेज ऐमा करने के लिए परिवार के सदस्यों को उत्साहित भी करने लगे । श्रंप्रोजी कचहरी श्रौर श्रंप्रोजी विचारकों के फैसलें भी इसी दिशा मे प्रगति करने की दृष्टि से होने लगे।

इस तरह बड़े बड़े परिवार श्रीर उसके साथ बर्ड़ा-बड़ी जमीन के चक टुटकर कौंच के टुकड़े-जैसे तितर-वितर हो गये।

इसके उपरान्त खंगे जी सचा की साम्राज्यवादी नीति ने किस निर्मापिका के साथ हमारे देश के प्रामीण उच्चोगों को दया कर पीस जाता दक्की करण कहानियाँ आज साथारण करता की आम मन्यत्ति हो गई है। शायद ही कोई होगा जो इन बातों की न जाताता हो। उच्चोगों के हास के साथ सारी आवादी को क्रमशः सेती की खोर मुक्ता पड़ा। यह देख कर रोना खाता है कि १८६१ से १६६१ तक की अर्थ शतात्वी के संदर किस पकार सेती पर बोफ क्रमशः बढ़ता गया है। तब सारे भारत में सेती पर सुक्त करने वालों की सप्या सुक आवादी की भूट के थी। यह संख्या वहकर राष्ट्र में ६१.०६ सेठ, १६९१ में ६१.०६ के थी। यह संख्या वहकर राष्ट्र में ६१.०६ के थी। यह संख्या वहकर राष्ट्र में ६२.०६ के थी। यह संख्या की क्रमशः सेती के दिसेदार बढ़ते ही गये।

जना के हुन्दुम्स्तार अनुआ का इतन मराजा नहीं हुने वा जाती। उन्हें तो चाहिए या सारी खावादी की ऐसी विमाणित रिपति विससे वे चैन से राज करते हुए अनन्त काल तक लूटने रहें। अतः उन्होंने कार्यहार्य आदि सार्वा है वा जाती। उन्हें तो चाहिए या सारी खावादी की ऐसी विमाणित रिपति वसीन सी नमक मिर्च वाले रंखारी के दूनान का बीदा जैसी हों की हो सो इतीन सी की उन्हें भी तक सार्वा होंटे मुमिलड़ों के सामितत परिवार के टूटने पर वे बॅटवार के कारण छूटे खेंटे मुमिलड़ों के सामितत परिवार के टूटने पर वे बॅटवार के कारण छूटे खेंटे मुमिलड़ों के सामितत परिवार के टूटने पर वो बंदा की इत्हें में वेटकर कारतकारों को किराये पर उठाने लगे। कारतकार उन दुकरों को भी तोड़कर खितमों कारतकार नमाने तथा। किर हर विमाणन के समय ऐसा नहीं होता के एक तरफ से दिस्सा बना हैं। योड़ी इसीनों में से हर एक व्यक्ति यह चारता है कि उठकों हर प्रकार की जीन पीड़ी-पीड़ी मिले, जितने वह देवी सतरों से बचा कर दो बीर अपन

ऐसा करना रोग के कारण की छोर न ज्ञाकर ऊपरी दर्द को शान्त करने की चेष्टा मात्र है। हमें अगर चक्रवन्दी की समस्या इल करनी है तो उसके सर्पल न धोने का बनियादी कारण हुँ ह निकालना होगा। इस प्रश्न को जड़ से हल करने की चेष्टान होने के कारण जितने प्रयत्न इस दिशा में होते हैं, प्रायः सभी ग्रासफल हो जाते हैं। इस प्रश्न पर गढराई में विचार करने में पढले यह देखना है कि ग्राज राधारणाः लोगों की धारणा क्या है ? और ये कहाँ तक टीक हैं ? किए हमें यह देखना होगा कि चकवन्द्री के लिए जो उपाय बनाया जाता है बर सफल क्यों नहीं होता ?

ज़र्मान दुकड़ों में रहने देने के विरुद्ध प्रधानत: निम्न-लिखित वातें कही बाती हैं:--१- छोटे छोटे दकड़े अलग वरने के कारण जो मेड़ की अधिकता

होनी है उससे बहुत ज़मी। वेकार चली जाती है। २-किसानो को अपना इल-बैल लेकर दर इर की टुकड़ियों में

जाने में समय तथा शक्ति का अपव्यय होता है।

३- लगातार खेन न होने में ठीक में सिंचाई नहीं होने पाती।

इन कठिनाइयों को देखते हुए यह प्रस्ताव किया जाता है कि ऐसा कानून बनाया जाय जिसमें किसानों श्रीर समीदारों को श्रापस में खेतों का बदलावन करके चकवन्दी करादी जा सके। ग्राव देखना चादिए कि ने वातें कहाँ तक सही या व्यावहारिक हैं। मेंड फे कारण बाफी जमीन पूसती रहती है, ऐसा सोचना सिर्फ करपना है। श्राखिर मेंडों में कितनी जमीन दवती है। फिर चकवन्दी हो जाने मे क्या विना मेंडु के काम चल जायगा १ तमने देहातों में देखा होगा कि एक ही श्रादमी विस्तृत चक रखते हुए भी मेंड़ बाँच कर छोटी छोटी क्यारियाँ बनाता है। बस्तनः श्रलग श्रलग क्रिसानों की ज़मीन की हद के लिए, सिचाई की मुदिधा के वान्ते, ममतल क्यारियाँ बनाने के लिए और वरसात का पानी रोकने नथा खेतों की

खाद बहने न देने के लिए मेंड़ों का होना आवश्यक है। हमारे प्रान्त के खेती-विशारद पाय के ज़माने में ज़मीन के दुकड़े की समस्या इतनीं जटिल नहीं थी फिर भी उनके दोहों की पीतियों में ''ऊँचा बांधों मेंड़' की बाएंग भरी पड़ी है। हाँ, यह हो सकता है कि चकरनरीं हो जानें पर कहीं कहीं एक आप मेंड़ कम कर दी जा सके। लेकि उससे कितनी वपनि निकलेगी है अगर कठ निकलेगी भी ती नगरय होगी।

इमीन निकलेगी ? अगर कुछ निकलेगी भी ती नगरय होगी।

कितानों के समय के अपन्यय का प्रश्न मी विशेष महत्व का नहीं
मालूम हंगा है। आज कितानों के समय का मूल्य ही क्या है ? लोग
तो वैसे ही खाली रहते हैं। पर पर नैठे तम्बाकून गोकर हल लेकर
खेत खेत स्माना तो अच्छा ही है। न कुछ हो तो फेंस रहने के कारण
कमाइ प्रसाद में कुछ कमी हो ही सकती है। आलस्य भी कुछ
कम होगा। अतः यह किताई भी किताई में शुमार करना
वर्ष है।

हाँ, सिंचाई की किताई का प्रश्न कुछ विचारणीय अवस्य है।

सिंचाई का पानी ले जाने के लिए रास्ते के सवाल पर क्रीजदारी हैं। जाना देहात के लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन चक्रवन्दीतें सिंचाई का चायदा किस ग्रह्मतत से होगा। हमारे प्रान्त की कुल खेतीं के वेयल एक दिहाई भाग पर ही भिंचाई हो पाती है। उनमें आजी वहां हिस्सा उन ज़मीदारों का है निनके पास बड़ी बड़ी शीर (खुदकार) के ज़मीन है। ग्रार उनके निकाल दिया जाय तो बाकी खेती में से लगभग रूप से कड़ा ज़मीन पर ही सिंचाई की व्यवस्था होगी। ग्राप्त में बदलायन करने चक्रवन्दी वो बंही किसान कर कर मकते हैं जिननी खुल ग्रमीन एक चक्र लायक हो। ऐसे किसानों वी संस्था भी गी बहुत थोड़ी है। मिंचाई की सुविधा भी केवल उन्हों को होगी न है इस तरह मुख्या का श्रद्धपत प्रान्त की खुल ज़मीन का कितने प्रतिशत होया। मेरे ख्वाल से स्था २ प्रतिशत से ग्रधिक न होगा। इससे प्रान्त की प्रविधा में से स्था । मेरे ख्वाल से स्था २ प्रतिशत से ग्रधिक न होगा। इससे प्रान्त की पैदावार में जो वृद्धि होगी उससे हमारी समस्याग्री का

कुछ भी इल नहीं हो सकता।

वस्तुतः ग्रगर ज़मीन की चकवन्दी करनी है तो ज़मोदारी प्रथा के कारण जो काशतकार को कभी एक किस्म की समीन नहीं मिल पाती उसका श्रंत करना होगा। इमीदार लाभ के लिए श्रन्छा जमीन के साथ ऊसर, बाँगर तथा गोउँड के साथ जंगल के पास की जमीन मिलाकर ही अपना खेत हमेशा उठाने की चेष्टा करेंगे। इन कारण कारतकारों को एक चक जमीन मिलना ग्रसम्मव माही है। रही जमीदारों की बात । खगर किसी तरह एक बार खापन में बदलवा कर करू जमीन एक चक्र में बनाभी दी जाय तो भी २-१ पुरुत में जब बॅटवारा होता रहेगा तंग फिर उसका टुकड़ा हा ही जायगा। इतने परिश्रम, इतने प्रचार श्रौर इतनी कानूनी तन्दीलियों से भी कितनी जमांग की चकवन्दी कर लोगी। जिस देश में प्रति व्यक्ति एक एकड़ भी सीम नहीं है, यहाँ श्रधिकाश काश्तकारों के पाल र या रा। एकड़ से ग्रधिक खेत नहीं हो नकता। उनकी सारी जमीन ही तो एक एक इकड़े के बराबर है। कुछ श्रौरों के पास २-४ एकड़ का हिस्सा होगा. ऐसा समभ लो। इन लोगों को चाहे जितने फायदे की बात कही वे चकवन्दी करना नहीं चाहेंगे । विभिन्न समीदारों के कोप का पात्र बनने से अपने को बचाने की सहज चेश के अलाबाइस असमान तथा श्रीनिक्ति वर्षा के मुल्क में इतने छोटे काश्तकार एक चक जमीन का खतरा उठाने को हरगिज़ तैयार न होंगे। वे चाहेंगे कि उनको विभिन्न दिशा में विभिन्न प्रकार की लुमीनें मिलें, क्योंकि इन्तफाक से एक स्थान की फरल किसी कारण खराब हो गई दो वसरे स्थान की फरल तो बर्चा रहेगी। इन सब कठिनाइयों को पार करके अगर कुछ बड़े जमीदार या काश्तकारों की जमीन मिला दी जाय तो श्रीस्त फायदा कम होगा। ऐसे बड़े कारतकार कितने हैं जो चकवन्दी से लाभ उठाने में समर्थ है।

. अवएव चकवन्दी के मसले को इल करने के लिए इसको भौतिक

समग्र ग्राम-सेवा की ग्रार

६२२

तथा क्रान्तिकारी कदम उठाना पड़ेगा। ग्रांसिर क्रान्तिकारी उपायों चकवन्दी हम करना क्यों चाहते हैं १ इसलिए कि की ग्रावश्यकवा खेती के वेद गी तरीके के वदले व्यवस्थित तीका काम में लाया जा सके। परल का बेंटबारा उचित

काम में लायां जा सके। फरल का बेटबारा उचित ढंग से हो; सिचाई को ब्यवस्था हो। परती क्रम से छोड़ी जा खेंगे। इत्यादि। क्रमर हरएक क्रपने क्रपने 'सवा बेड़ बीपा' खेत लेका सार्वी-कोदन-धान-उर्द-क्ररहर' की खिचड़ी बाली खेती करता रहें हो। खेती-सुधार किस तरह होगा खेंगे की उन्नति के लिए हमें सारी

जमीन की निष्ट्रिचत योजना बनानी होगी। गाँव में कितनी और कीन-कीन ज़मीन में गेहूँ अच्छा हो सकता है, धान अच्छा हो सकता है, आलू अच्छा हो मकता है, इत्यादि बातों की सोज-करनी पहेगी। यह देखना होगा कि किस साल कितनी और कीन कीन जमीन को सहुलियत से परती छोड़ा जा सकता है। गाँव का स्वामाविक डाल कियर है, इसकी बाँच करके हमकी यह तम करना होगा कि छुआ

तालाव आदि कहाँ कहाँ रुखा जाय। लेकिन इस तरह एक वर जमीन आवे कहाँ से रिक्ना किर पुराने तरीके के वड़े-यड़े छुट्टाव देश हो सकेंगे र वैसा परिवार तो टूट चुका है। भूत को घसीट कर कर्री तक लाओगी। अगर उसे लागे की चेश करोगी तो व भूत उन्हर्षे कन्ये पर चड़कर रीड तोड़ देंगे। अतः वाषू जी कील कहते हैं वैसा ही करना पड़ेगा। उनका कहना है "आज की अपनी स्थिति केवल को होट कर जीवन की है। शाम-सुधार का आधार को डिम्कि भावना को गाँव तक जाँचाने पर निभंर है।" अपनी सावारण भाषा में

हागी।
सिमिलित सेती—सिमिलित सेती दोप्रकार से हो एकती है।
(१) खेत सिमिलित करके या (२) सेती सिमिलित करके। सेत सिमिलित करके वा है। करे। गांव के लोग उसकी मजदूरी करें। मजदूरी देने के उपरान्त व्यवस्था-खर्च काटकर जो श्रानाज बचे उसे मजदूरी के श्रानुपात से सबको बांट दिया जाय ! खेती सम्मिलित करने से मेरा मतलब यह है कि खेत तो सबका श्रपना हो केवल खेती करने के लिए वे सब मिल कर सहयोग समितियां कायम करें। इस प्रकार के सहयोग फेदो रूप हो सकते हैं—(१) सारे गाँव की एक इकाई खोर (२) छोटी छोटी कडे इकाइयां। मेरी राय में इन्हीं दो में से कोई एक प्रकार की व्यवस्था हमें घुननी है। सम्मिलित खेती के प्रकार से प्रत्येक खादनी खपने की निःस्य समभूने के कारण जमीन से ऋपनी दिलचरपी नहीं रख सकेगा। किर इससे विभिन्न प्रकृति वालों को श्रापनी व्यक्तिगत रुचि के श्रानुसार व्यवस्था का रूप बनाने के लिए कर्तई गुंजाइश नहीं रहेगी। यह ठीक है कि व्ययस्थित संघटन में अगर व्यक्तिगत रुनि ही चलने लगे तो कोई काम आगे नहीं बढ़ सकेगा। लेकिन हर एक चील की एक हद होतीं हैं। हर व्यवस्था तथा संघटन में अनुशासन के साथ एक छाध जगह अगर मनुष्य-प्रकृति की विभिन्न ऋतुःख्रो का स्वतन्त्र संचालन करने के लिए खाली नहीं छोड़ा जायगा तो लोगों की भावनाओं का श्रान्तरिक जमघट उस व्यवस्था श्रीर उस संघटन को फोड़कर ही बाहर निकलेगा । हमारी व्यवस्था और संघटन तो चेतन मन्द्य-समक्षि है । जहयन्त्र या लोहे की मशीन में भी श्रागर सेफ्टी वाल्व न हो तो जसका न्यायलर एक दिन फटकर अनुसंपैदा कर सकता है। फिर हम यह चाइते भी नहीं कि लोगों के सारे जीवन पर केन्द्र-व्यवस्था का ही ग्रथिकार हो । त्रातः भविष्य के संघटन तथा उन्नति के लिए समिलित खेती की ही योजना बनाना श्रेय होने पर भी इस बात का प्रयास वरना होगा कि इस प्रकार के सम्मेलन की इकाई कितनी बड़ी हों। जिससे मनुष्य तथा पशुत्रों को कम से कम श्रम पड़े शौर पैदाबार ग्रधिक से ग्रधिक हो । इस सिद्धांन्त का घ्यान रखना बहुत ग्रावश्यक

पंचायत को दे दे, पंचायत उसकी जोताई बोग्राई ग्रादि की व्यवस्था

हिंश समग्र प्राम-सेवा की और हैं। कुछ लोग सममते हैं कि कम से कम ३ परिवार का सम्मेलन ठींक होगा। कोई ४ या ५ वताते हैं। मेरे ख्वाल से बिमिन्न केशों में ज़मीन के प्रकार और सन्य परिस्थितियों के दिलाब से इस इकाई का रूप विभिन्न होगा। प्रमुत्त यह है कि स्नाल की परिस्थिति में सम्मिलित खेती हो सकते

प्रश्न यह है कि ज्ञाज की परिस्थिति में सांमालित खता है एक एक स्वा देश के लिए हमको यह तय करता होगा कि हमारी सम्मिलित खेती का रूप कैता हो। पहले लिख जुका हूँ कि हमारे संघटन की इकाई प्राम-सिमित होगी। ज्ञाम-सिमित के ज्ञाला विभिन्न उद्योगों के लिए ज्ञालम-ज्ञालम समितियों वन सकती है। खेती का काम सबसे ज्ञाविक व्यावक होने पर भी वह एक उद्योग ही है। ज्ञात समिति में हरेक स्वरूप की जमीन उसका हिस्सा होगा। इस्ते उस समिति में हरेक स्वरूप की जमीन उसका हिस्सा होगा। इस्ते हिस्सों की समिर्ट समिति की एक रितिहर समिति की जिल्ला क्षाम करेगा उसका हिस्सा होगा। इस्ते अस्त्रपत हो होगी। जो जितना अम करेगा उसका दाम जुकाने के बाद बचा की एकम ज्ञापने ज्ञापने हिस्से के अद्भाव से बीट लेंगे। इस प्रकार के संप्रयन की व्योचिता नियमावली ज्ञाल में सार्ट स्वा मार्ग । उसे अविष्य के कानून बनाने याली पर ही छोड़ना उचित होगा। में तो सिर्फ किस मिदान्त से योजना बनानी होगी, उसकी रूप-रेखा बताना चाहता हूँ। ज्ञार रहा सम्बा उससे प्रविक कहनी

नम्भव भी नहीं है। इस प्रकार सहयोग-समितियों के संघटन के लिए ग्रावश्यकता इस वात की है कि समिति के सदस्य पूँजी का जो हिस्सा समिति को दें उसका यह मालिक हो। ग्राज जिस प्रकार की जमींदारी ग्रीर काश्तकारी मीजूद है, उसके रहते हुए इसका होना सम्भव नहीं है। हमारे प्रान्त में लगान-सम्बन्धी जो कानून बना हुन्ना है उसका वयान करने में एक पोधा लिखना पड़ेगा। उसे इस पत्र में लिखना वेकार ही होगा। ग्रमर उसको समसना हो तो इस विषय पर कोई एक किताब लेकर देख लेना । लेकिन इतना कहना आवश्यक है कि हमार प्रान्त का जमीन कानून ज़र्मीदारी प्रथा के ख्राधार पर बना हुखा

है। जमीदारी प्रया श्रन्छी है या बुरी,यह प्रया भारत के प्राचीन काल में थी या नहीं, किसने और कब इस प्रया को चलाया आदि बातो की बहस पिछले दस-पन्द्रह साल से लोग काफी कर चुके हैं। इस बहस के दौरान में लोग वाल की खाल भी निकालते रहे हैं। मैं इस वहस में पड़नानहीं चाहना। यह प्रथा ग्रन्छी है या बुरी, प्राचीन है या नवीन, इससे मुभको कतई दिलचरवी नहीं है। मैं सिर्फ यह देखता हूं कि त्राज की परिस्थिति में समाज-व्यवस्था तथा संघटन में लमीदारों की उपयोगिता है या नहीं। जिस चीज की या संस्था की उपयोगिता नहीं होती या रहती, नमाज उसका अन्त कर देता है, चाहे उसने पिछुलै दिनों कितनी भी मेया की हो। यह समातन नियम है। इस नियम के अनुसार आज के जमींदारों का स्थान वर्त्तमान व्यवस्था में रहना सम्भव नहीं है। समाज जुग-जुग से अपनी समस्याओं का हल निकालता रहा है। इस प्रयोग में उसे जिन चीज़ो की, जिन ग्रादशों का श्रीर जिन समस्याश्रों की श्रावश्यकता होती है उन्हें यह प्रहुए करता है ग्रीर जिनकी उसे ज़रूरत नहीं या जिनसे उसकी प्रगति में वाधा पहुँचती है उन्हें वह त्याग देता है। ऋतएव सहयोग के श्राधार पर ग्रगर खेती का प्रवन्ध करना है और इसलिए जब काश्तकारों की ग्रपनी जमीन का मालिक बनना है तो इस बात की श्रावश्यकता होगी कि ऋगज की जमीदारी प्रया का ऋन्त हो या दुसरे शब्दों में बमीदारी प्रथा को सार्वजनिक बना देना होगा यानी सब जमीन के जीतने वालों को जमीदार हो जाना पड़ेगा।

जितान बाती का जमानार हा जाना पड़ना।
भैंने कहा है कारतकारों की अपनी जमीन का मालिक बना
देना पड़ेगा। इसका मतलब बढ़ नहीं है कि में आजकत की
कारतकारी प्रया का संमर्थक हूँ। बच्छाः जिन मानतों में जमीदारी
मनदी है बढ़ी की हालत कुछ बेहतर नहीं है। मेरे सामक
कारतकार और जमीदार के प्रश्न में कोई भेद नहीं है। अन्तर पंसक पढ़ है कि एक बड़ा है और एक होटा। जमीदार वैचारे तो बदनाम समग्र ग्राम-सेवा की ग्रोर

६२६ । ही हुए हैं लेकिन मानसिक वृत्ति काश्तकारों की कम जर्मीदाराना नहीं

है। उनके पास भी जंब थोड़ा ज्यादा खेत हो जाता है तो वे शिक्मी किसानों को जमीन उठाकर उसी तरह व्यवहार करते हैं जैसा बमीदार

श्रपने श्रसामियों के साथ करते हैं। वे मज़दूरो से श्रपनी खेती कराकर उन पर उसी तरह श्रत्याचार करते हैं निस तरह एक क़र्मीदार करता

है। दूसरी तरफ छोटे-छोटे गरीव ज़र्मीदारों की दशा काश्तकारों ने भी खराय है। उनके स्त्री-पुरुष-बच्चे मेहनत करके भी दाने दाने की मुहताज रहते हैं। गरीव ज़र्मीदार के बच्चे पड़ोसी काशतकार के लेत

पर मज़हूरी करते हैं, ऐसा उदाहरण विरल नहीं है। ज़मीदार के घर की खियों को पड़ोसी काशतकार के घर मजदूरी करते भी देखा जाता है। अत्रतएय मै जिस चीज़ का अन्त करने को कहता हूँ यह है न ज़र्मीदारी

प्रथा और न काश्तकारी प्रथा। में अन्त करना चाहता हूं दूसरों की मेहनत से बैठे खाने की प्रथा का। पूँजीवादी उथादक ही ज़मीन समाज ब्यवस्था के कारण जो दलाली या ठेकेदारी का मालिक होगा प्रया का प्रसार हो गया है, उसका स्थान स्वावलम्बी

समाज-व्यवस्था में कहीं नहीं है। स्वावलम्बी समाज में उत्पत्ति के साधन तथा उत्पादित सामान का मालिक उत्पादक स्वयं ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं। अतएय भावी योजना में श्र<sup>गर</sup> मेरे बताये हिसाब से सारी आवादी के लिए अन्न की स्थायी व्यवस्था

करनी है स्त्रीर स्त्राज जो खेत हैं उन्हीं की पेदानार काफी बढ़ानी है,— श्रमर इस कारण फुटकर जमीन के स्थान पर चकवन्द जमीन पर ही खेती करनी त्रावश्यक है और अगर इसके लिए सहयोग के आधार पर

सम्मिलित खेती की व्यवस्था करनी जरूरी है तो श्राज के जमीन कार्र को ग्रामूल परिवर्त्तन करना होगा । ग्राज जितने किस्म के काश्तकार है सब का अन्त करके एक ही प्रकार के किसान को रखना पड़ेगा। वे होंगे जमीन पर खुद परिश्रम करने वाले "किसान ।" यह ठाक है कि ऐसा करने में हमें असीम कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

सिंदियों के संस्कार के विरोध में चलना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन इम जिस दुर्दशा के प्रतिमा त्यर पर गिर हुए हैं, अगर इस रिपति से ऊपर उठना है तो जिन बोकों से हम देने हुए हैं इन्हें तो अपने कन्मे पर से उनारना ही होगा, चाहे वह राजनीतिक गुलामी हो, आर्थिक शांत्रण हो, मामाजिक रुद्धि हो या संस्कारमृत परम्परा हो। अगर फटके से उन्हें उतार फेकने में अपनी रीव ट्रूट जाने की सम्भावना हो तो आसानों से हटाने का कम बनाना होगा। इन पत्नों में मैं कमशा: उन कुमा पर भी प्रकाश डालने की पेटा करेंगा।

कपर की बातों से साफ हो गया होगा कि मेरी प्रस्तावित योजना में जमीन उसी को मिल सकेगो जी उस पर खुद मेहनत करें। ग्रव प्रश्न यह उठता ई कि हमारी कल्पित व्यवस्था में खेती के लिए मजदूरों का कोई स्थान है या नहीं ? किसानों को ग्रपने हाथ से जीतने पर भी कुछ ऐसा काम तो त्रा ही जाता है जिसके लिए मजदूरों की श्रावश्यकता होगी। यह ठीक है कि जब एवं लोग परिश्रम करेंगे तो प्रायः बाहरी मलहूर की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन खेती का काम ऐसा है कि किसी किसी मौसम में अत्यधिक आदमी की त्रावर्यकता होती है। जिस देव में चावल को ही श्रिधिक उत्पत्ति है वहाँ सहनी, कटिया आदि काम के लिए स्थानीय कुल आवादी भी काफी नहीं होती ई श्रीर बाहर से हजारों की वादाद में मलदूर उन स्थानों में पहुँचते हैं। अतस्य खेती के काम के लिए किसानों के त्रलावा भी स्वतन्त्र मज़रूर का स्थान रहेगा ही । तुम कह सकती हो कि इस तरह से खेती-सहयोग-समिति के सदस्य कम से कम मेहनत करके क्रमश: श्रधिक से अधिक मज़रूरों से काम कराकर अनुचित लाभ उठा वर्केंगे। लेकिन हमारी योजना के ब्रनुसार व्यवस्था करने से इसकी गुंजाइश न रहेगी। मज़रूरों से खनुचित लाम तभी उठावा जा सकता है जब श्राबादी का कुछ हिस्सा वेकार रहे। श्रार तुम खेती में जितना परिवार खगा सकी उतनों की ही समीन देकर बाकी

समग्र ग्राम-सेवा की श्रोर

६२८

के लिए ऐसे धन्धों की ब्यवस्था कर सको जिससे वे श्रपना नुजर तुम्दारे घारणानुसार ही कर सर्कें तो कोई दूसरों के लाभ का शिकार क्यो बनने जायगा। रमारी योजना में 'रेलेती के मझ रूर' नाम की कोई श्रलग श्रेणी नहीं रहेगी। मैं जो प्रस्ताय करना चाहता हूँ उसमें गाँव की कुल त्यायादी के लिए निर्दिष्ट उद्योग होगा। तुम जानते ही

हो कि हर उद्योग में खाली तथा भीड़ का दो मौसम हुन्ना करता है। ऐसे खाली ग्रीर भीड़ का मौसम सभी कामों मे एक ही समय नहीं होगा। एक के लिए जो समय खाली होगा वही दूसरों के लिए भीड़ का समय होगा। ऐसी हालत में खेती में जो वाहरी मज़रूर काम करेंगे वे सम्भवतः दूसरे उद्योग के उत्पादक होंगे। किर किसानों की खुद कम मेहनतं करके मज़दूरों से काम कराने की वृत्ति इसलिए भी नहीं हो सकेगी कि इमारी योजनानुसार हर काम करने वालों की

वह उत्पत्ति की तमाम मज़दूरी के विनिमय मूह्य में समता लाने की चेष्टा मात्र ही है। ऐसी हालत में अगर किसान खुद परिश्रम न करके दूसरों के श्रम से खेती कराना चाहेगा तो वह जमीन की पदाबार से अपनी गुज़र नहीं कर सकेगा। उसकी सारी उपज मज़रूरी देने में ही खतम हो जायगी। स्रतः इस दिशा में डरने की स्रावश्यकता नहीं है। खेती की उन्नति के लिए मैं चकवन्दी के प्रश्न पर बात कर रहा

मज़दूरी ''जीयन-वेतन'' के सिद्धान्त के ऋनुसार ही देनी पड़ेगी। वापू जी जो चर्ला कातने वालों को ब्राठ ब्राना मज़र्री देने को कहते हैं,

था। प्रसंगवश दूसरा प्रश्न भी आ पड़ा। लेकिन जो हुआ अप्लाही हुआ; आखिर ग्राम-सुधार की नवांङ्गील योजना वे बनाने के लिए इन प्रश्नों पर विचार तो करना ही पड़ता । श्रगर श्राज ही इन पर

.. विचार कर लिया तो क्या हर्ज ?

्र खाद की व्यवस्था — खेती की पैदाबार वडाने के लिए तीस्पा अंक्षावश्यक उपाय खाद खीर पानी की व्यवस्था है। मैने पहले वताया

है कि ब्राज हमारे प्रान्त मे जितने पशुई उनका गोबर ब्रागर न भी जलाया जाय तो कुल २,६४,१८,०२,००० मन खाद सालाना मिल सकती है। यह सत्य है कि जहाँ लोग कुछ गोवर जला डालते हैं वहाँ वे जानवरी की पेशाव राख फूस ब्रादि से भी कुछ खाद बनाते रहते हैं। इस तरह श्राज इमको खेती के लिए सब मिला कर उतनी खाद मिलं ही जाती है, जितनी कुल मोबर में हो सकती थी। मामूली तीर से श्रन्छी खेती के लिए प्रति एकड़ कम मे कम ३००९ प्रति वर्ष खाद की ब्रावश्यकता होती है। उस हिसाव से हमें १०, २६, ५७,६०.००० मन खाद की त्रावश्यकता प्रतिवर्ष होगी। त्रार्थोत् हमारे प्रान्त की खेती के लिए हर साल ७७१४ करोड़ भन खाद की कभी पहती है। यानी ग्राज जहाँ प्रति ग्राम हमको येवल २८,७३१८ मन खाद मिलती है वहाँ पूरी खेती के लिए अर्थात् ३४८ == एकड़ के लिए १०४,३४० ( मन खाद की छावश्यकता होगी। ग्रागर हम २५ सै० के करीव जर्मान प्रति वर्ष परती छोड़ दें तो भी ७८,२५५८ मन खाद की श्रावश्यकता तो होगी ही ग्रतः हमको इतनी खाद जुटाने की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए पहले यह देखा जाय 'कि इम किन-किन उपायों से खाद की उत्पत्ति कर सकते हैं। खाद के लिए प्रधानतः निम्नलिखित चीजें काम में लाई जा सकती है.--

१—गोवर की लाइ। २—मंत्रेशियों का पेशाव। ३—वकरे तथा भेड़ी की टड्डी-पेशाव। ४—वन्दर्शत की सहता। ५—गोरा जातीय नमक। २—जानवरों की इट्डी तथा माव। ७—वनई ख़ादि हरी खाद। ८—जेवरन की खती। ६—मनुष्पों की टड्डी। १०—राह्यद्विक लाद (खगोनियम सस्केट ख्रादि)

१—गोबर की साद—गारत में प्राचीन काल से ही गोधन उत्तम धन माना गता है। इत कारण लोग ऋषिक संख्या में गोधाल्स् किया करते थे। छतः हमारे यहाँ गोधर की खाद ही प्रधानतः इस्तेमाल हुआ करती है। क्रमशः संसार के विभिन्न देशों में नाना

प्रति ग्राम केवल १२६०० मन खाद मिल मकेगी। है कि इस प्रकार साल भर में प्रति बाम जितनी साद बनेगी वह बम से कम =,००९ मन गोवर की स्नाद के बरावर होगी। ३ —बक्द तथा भेड़ की टट्टी-पेटाव-मैंने वर्ति माम ५९ ,वकरियाँ ग्रीर १०० मेंड्र की जरूरत बताई है। यमियों की टरी पेशाय की मात्रा खाद की दृष्टि से नगर्य है श्रमीत् उसरा हिनाव नहीं जोड़ना ही ठीक होगा । लेकिन भेंडू की टर्टी व पेशाय जर्मन है लिए बहुत मुन्नीद बनाते हैं। हमारे प्रान्त में लोग में ही ने भूंद ही

के मनेशियों की संख्या २६२ हे और हमारे काम के लिए चारिए केवल २५३ जानवर। ऋतः श्राज जितनां गोवर मिलता है भविष्य में उससे अधिक गोबर पाने की सम्भावना नहीं है। अर्थात् गोवर से २-- मवैशियों क पेशाव-- मवेशियों के पेशाव का ग्राधिकांग्र भाग व्यर्थ चला जाता है। उनका संचय करने का उचित प्रवन्ध करने हम खाद की मृद्धि कर सकते हैं। गोशालाश्रों का पर्श पनका करके उस पर धान का पोत्राल, गन्ना के पत्ते, वाग के वटीरे दुष पत्ते, चावल की भूसी, मूंगफली का छिलका, मेथी का टंडल धारि ऐसी चीजें डाल देनी चाहिए जिसमें पेशाय जन्य होकर उसे जन्दी सड़ा दे। किर उसे श्रलग घृर में डाल कर खाद बना लेना चाहिए। े ऐसी साद भी हम काफी मात्रा में तैयार कर सर्वेगे। मेरा श्रन्टान यह

ही सर्वोत्तम है। लेकिन आज की परिस्थित में हम प्राुत्रों की आबादी को जरूरत से ज्यादा वड़ा नहीं सकते हैं। हमारी पुष्टि-के लिए दूध की तया जोनाई के लिए हल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कितने गाय वैल भेंस भैसा आदि की जरूरत होगी, उसका हिसाय मैंने पहले फे पत्र में लिखा है। उसे देखने से मालूम होगा कि ग्राज प्रति बाम

प्रकार की खादों का आविष्कार होता गया। लेकिन संसार के सभी विशेषचों का कहना है कि जमीन की नमी कायम रखने में तथा उसकी उर्वर शक्ति को ग्रधिक दिन टिकाऊ रखने के लिए गीवर की खाद

630

रात मर खेत पर बैठा देते हैं। इससे जमीन की जो उर्वण शक्ति वृद्धी है उससे गोवर को खाद से सवाई पैदाबार वहती है, ऐसा आम सिसानों का अनुभव है। किसानों का दिसान वह है हि १० के मेंड़ की तीन दिन की बैठाई एक एकड़ के लिए उतना है पायरों एक ती ही वितान १०० मन गोवर से लाए उतना है। पायरों १०० मेंड़ में प्रतिदिन कम से कम २० मन गोवर के बरावर जमीन के लिए खाद मिल सकती है। यह उन्हीं है कि हर मीसम में बेलों में मेंड़ें नहीं परक्त को। सकती है वह उन्हीं है कि हर मीसम में बेलों में मेंड़ें नहीं एकज़ की जा मकती है। यह उन्हों से तक खाद में उतना लाम महोगा जिनना उन्हें खेतों पर बैठाने से होता है। फिर भी खेत पर बैठाने और संखित खाद की और पर बैठाने और संखित खाद की और पर बैठाने और संखित खाद की और पर हमा प्रतिदिन के परावर हो ही जायरों। हल हिसाब में में हो के द्वारा हमको लगभग ७२०० मन खाद भिता समेगी।

2—वनस्पति की सड़नं—पहले एक पत्र में कम्पोस्ट खाद की वात लिखी भी। गाँव मर का जंगत साफ करके उसे मावदान कामानी, गोजर का पानी और सादा पानी डिड़क कर तथा उनहें सामान समय समय पर उत्तर कर यह खाद ननती है। इसके लिए गाँव के जंगल, याग तथा जंगल के पत्तों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस लिए से भी काफी खाद मिल सकती है। गेरा अन्दाल पह है कि जब लकड़ी और कलों के लिए हम पेड़ लगा लेंगे तो इस प्रकार सनस्पति की खाद करीय है। कर के बराबर पदा हो सकता है। सह करीय हम के लगा के सामान प्रकार के लगा है। सकता है। सकता हम सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान के लगा की सामान पर सम्मान के लगा हम सम्मान सम्मान हम सम्मान सम्मान हम सम्मान समान सम्मान सम्म

५—शोरा जातीय नमक—हमारे प्रान्त में शोरा ही मिट्टी प्रजुर परिमाण में भोजूद है। ज्ञाज भी हजारी मन शोरा इस प्रान्त में चनता है। लेकिन सरकारी नीति के कारण किसान इसे बना नहीं सकता। ज्ञानर जोरे की खाम व्यवस्था की जाय तो इस जरिये से हमको काफी लाद मिल सकती है। सुक्रमान्त की सरकारी सुधार कमेटी का कहना है कि ''शोरा में १५ से० नाइट्रोजन है ग्रौर वाकी हिस्सा पोटारा भी जमीन के खुराक का अञ्जा साधन है।" यह सभी जानते हैं कि नाईट्रोजन बनस्पति का एक प्रधान भोज्य पदार्थ है। सरकार को पहले इसकी सम्भावनात्रों की आँच करनी

होगी श्रीर किसानों को इसके द्वारा खाद बनाने के लिए उत्साहित करना होगा। ६—जानवरी की हड़ी तथा मांस—तुमने रेल के सफर में स्टेशनों पर जानवरों की हिंद्यों का ढेर जगह जगह देखा होगा। लेकिन देहात में रही की खाद काम में लाते कहीं नहीं देखा है।

कारण यह है कि हमारे यहाँ से कुल हड़ी विदेश चली जाती है। सारे भारतवर्ष में लगभग था। करोड़ मत हड़ी होती है, श्रीर यह प्रायः व्यर्थ चली जाती है। केवल हमारे प्रान्त में ही जितनी हड़ी वेकार जाती है उतनी की ऋगर खाद बनाई जाय तो प्रान्त भर में हमको हर साल हा लाख मन खाद मिल सकती है। इसके खलावा मास की भी कीमती खाद वन सकती है। हमारे प्रत्येक गाँव के लिए जानवरों की जो स्नावश्यकता वताई गई है उनमें से हर सात जितने

पश महें से उससे किस साचा में

| पशु मरेंगे उनसे<br>भीचे लिख रहा हूँ | किस मात्रा में   | साद बन स              | कती है इसय     | त दिमाव         |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| नाम पशु                             | संख्या<br>मरनेकी | वजन हड्डी<br>की ग्वाद | मांस का<br>बजन | जं:इ            |
| गाय वैल                             | 1155             | યાડ                   | · 31115        | 뱅               |
| भैस-भैसा                            | ¥                | 1115                  | ٠, ٢           | , 4.115<br>esti |

वच्चे

दमेरे दिविधि पशु

٤(٥

इस प्रकार हर साल प्रति जाम १५८ मन के करीन हड्डी और मास की खाद बन सकती है। देहान के कियानो का ख्रानुस्य यह है कि ख्रार १९ इड्डी की खाद खेतों में छोड़ी जाय तो १५८ घर की खाद कम डालने पर भी मामूली से ज्यादा फैदाबार होती है। इस हिसाब से हाड़ और मात से ३५० गोवर की खाद के बरावर खाद प्राप्त क्षाप्त क्षाप्त क्षाप्त क्षाप्त क्षाप्त क्षाप्त की सकती है।

७—सनई श्रीर दूस() हरी खाद —वरसात के ग्रुक में खेतों में सनई बोकर उसे किर जानाई करने पर जमीन की ताकत बहुत बढ़ बाती है। किसानों को इस तरह सनई बोते देखा भी होगा। सनई के खाता हिंचा, ग्रहण वा बातक के पत्ते श्रादि भी लामराजक होते हैं। पिएचमी किसी में मात्रा और कपास की खेती के लिए लांग मेथी भी मोते हैं। श्राप्त इस दिशा में खोज की जाम वो श्रीर बहुत सी बनस्थियों मिलेंगी जिन्हें खाद के लिए बोगा जा एकता है। प्रान्तीय एएकार की श्रीर से इसि-विभाग में इसका एक विशेष विभाग रखता पड़ेगा।

८—तेलहन की खली—भारत में प्रचुर तेलहन की उत्पक्ति होतो है। खेती से सरती, तेल, अलावी, रेंक, वरे व्यादि के खलावा जाततों में महुखा, साल, नीम खादि वा बीव करोड़ों मन पैदा होता है। इसमें से कुळ की जाती महाप्प तथा जानवरों की भोजन-मामपी में शामिल हो सकती है। बाकी से ऊँचे दर्जे की खाद तेवार होती है। इस देश के किसान नाम की लखी को फरक के लिए पी के दावर मानते हैं। इससे केपल जमीन की ताकत ही नहीं पढ़ती परन्तु रक्ते मानते हैं। इससे केपल जमीन की ताकत ही नहीं पढ़ती परन्तु रक्ते हिंत होता है। इसमें प्रचार केपल जमीन की होता है। इसमें पढ़ा के हिंत होता है। इसमें पढ़ा के लिए लिका जाता है। आप पढ़े पढ़े पड़े के लिए बाता के लिए आप जाता है। आप पढ़े पढ़े पड़े के लिए बाता की की लिए बाता के लिए बाता के लिए बाता के लिए बाता की की लिए बाता के लिए बाता के लिए बाता के लिए बाता की की लिए बाता के लिए बाता के लिए बाता की की लिए बाता की की लिए बाता की की लिए बाता की लिए बाता की की लिए बाता की की लिए बाता की लिए बाता की की लिए बाता की की लिए बाता की की लिए बाता की लिए बाता की की लिए बाता की की लिए बाता की लिए

रमत्र प्राम-सेवा की श्रोर

- नाईट्रोजन

मात्रा प्रतिशत

नाम खली

परिमाण में तेल की आवश्यकता होगी। अतः इनकी खली में में हमको काफी खाद मिल एवेगी। नाईट्रोजन वनस्पति का प्रधान साव है, यह प्रमको मालूम है। अतः कित खली में कितने नाम्प्राज व अनुपात है मालूम होने पर समझ सकोगी कि खाद के लिए खेती भी कीमत क्या है ! नीचे तेलहन की खली में नाइट्रोजन की माश किती है उसकी तालिका भेज रहा हूँ। इसे गीर से देखना।

नाम खली

नाईट्रोजन

मात्रा प्रतिशत

| मूंगकली                                                                                                                                         | 33.0                                                                             | ग्रलसी                                                                     | ५.३०                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विल                                                                                                                                             | 4.40                                                                             | नीम                                                                        | 4.08                                                                                                      |
| वरें                                                                                                                                            | 4.48                                                                             | रेंड़ी                                                                     | , 8.40                                                                                                    |
| कपास का बीज                                                                                                                                     | 4.48                                                                             | गरी                                                                        | ₹*6७                                                                                                      |
| राई व सरसों                                                                                                                                     | ሂ፣ፈሃ                                                                             | विनोता (हिं                                                                | तका                                                                                                       |
| महुश्रा                                                                                                                                         | २•७२                                                                             | उतार कर)                                                                   | 3.3=                                                                                                      |
| र—मनुष्य वं<br>चाहता हूँ जिल्ले वि<br>श्राते हैं । वह है ह<br>पारताना रोतिहर वे<br>श्रातवर्ट हावर्ड का<br>२०० वीट स्वाद हो<br>श्रीर ५ वीट कोरिय | तेए यापू जी वि<br>गदमिपी की टर्<br>विष्मानी में<br>पटनाई कि मन<br>पीड़े जिसमें श | ी । स्वयं उन्हीं<br> नाई " इस विष<br>तुष्य की साल भर<br>४ पींट नारिक्षेत्र | त से प्रचार बरवे<br>के शब्दों में <sup>1</sup> मह<br>म के विशेषक रा<br>मी श्रीसत दर्दी के<br>न ४ पीट पेटा |
| 211                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                           |

पदाभों के अनुवात ने पाराने के साद-गुल का टीक-टींग इन्दार न हो। पाराने या मून्य दिनना है उसदा भोड़ा दिसाय कर सी में अन्ता होगा। संयुक्तमानीय पोर्श-मुभार कमेटी की १६४१ की रिपोर्ट में इसका एक दिमाय बनाया गया है। उनका पहना है हि अगर आठ धादमी का पहाना समा किया जान तो एक स्टूट स्व की खेती में इद दर्जे की फरत उत्पन्न होगी। तुम्हें शायर मालूम होगा कि गन्ने की खेती वैसे ही कुछ न्यादा खाद माँगती है। यगर हद दर्जे की उत्पत्ति करुनी है तो कम में कन ४००९ मन खाद एक एकड़ के लिए चाहिए। इस दिनाय में एक आदर्मा का पायान ४०९ मन खाद के बराबर ताहत देने वाली बीज है। आन के प्रति आम की आवादी ४०० की है। अगर २० वच्चों को छोड़ दिया वाय तो भी ४५० आदमी का पाखाता २२५०९ लाद के बराबर होगा। इस अगर यह मानलें कि कितना भी प्रवन्य किया जाय कुछ पाखाना का सम्पूर्ण इस्तेमाल सम्भव नहीं होगा, मुप्प की आदत, संस्कार आदि वात भी इन समलों में अवस्व करनी ही हैं। कि मी मीरा विश्वास है कि इस दिशा में उचित रायटन करने पर लगभग १२००९ खाट के रमान लान तो इस पाखाना में उठा ही कसते हैं।

पालाने के इस्तेमाल के विश्व में भारत में सबसे श्रिविक श्रामुम्य वापू का ही है। खता उनको हम सबसे प्रेट विदेशियत मान सकती हैं। पालाने से स्वादा में ज्यादा लाम उठाने के लिए उन्हीं के त्यारों सवीक स्वीचन हैं। जमीन में गहरू कर के दक देने का संपटन गाँव गाँव करना होगा। इनको तरीका वापूर्वा के ही सकती में में कह देना ठीक होगा। उन्होंने पालाने के इन्तेमाल के मिलाधिलों में बताया है—"इस पालाना को बहुत नीचे गहुँक में की माइना चाहिए। धरती के हा। चंच तक की परत में बेशुमार परीपकारी जीव बसते हैं। उनका काम उतनी गहराई में जो हुन्हु हो उसकी खाद बना डालने और मार मेंत्रे को शुद्ध करने का होता है। उसकी खाद बना डालने और मार मेंत्रे को शुद्ध करने का होता है। एम पे मियम से गाँव में हर नाल जो लेता परती छोड़ा जाता है उनसर पालाना बनाने का प्रकृष प्रामन्ति की या पंचावन को करना होता।

१०---रसायनिक खाद--तुमको इस बात से घोड़ा ऋारचर्य

समग्र ग्राम-सेवा की श्रोर

होता होगा कि मैंने रासायनिक खाद का स्थान ग्रन्त में क्यों स्वर्धा है। ग्राज कल शिक्ति जनता में रासायनिक त्याद की तारीक की जा धूम भर्मा हुई है उसे देखते हुए शावद इसका सबसे पहला स्थान रखता ही टीक जेंचता। ग्राज की हम भीगण लड़ाई की भीड़ में भी भारा

में रातायिनिक खाद का कितना चेत्र है, उसकी जाँच करने के लिए खास विलायती कमेटी निशुक्त हुई.है! वे खास तीर पर जाँच कररे हमारे प्रमुखों को इस बात की रिपोर्ट करेंगे कि भारत में रातायिक खाद कितनी खप सकती है। सम्मयतः इसका बाजार, बानी का

खाद कितनी खप सकती है। सम्भवतः इसका याजार बनाने के लिए ही पिछले कुछ मालों से इसके महत्व का प्रचार हिया बा रहा है। खितहरों को रासायनिक खाद का व्यवदार करते मेंने भी देता है। उनके खमर की भी कुछ जांच करने की चेवा की है। मैंने रासायनिक खाद से एकाएक पीधों को बढ़ते भी देवा है। हैंने खमर के खाद से एकाएक पीधों को बढ़ते भी देवा है। हैंने खमर से कुछ पैराबार मां बढ़ती है। लेकिन लगानार कुछ दिन खप्पक करने से मुक्को ऐमा लगा कि पीधों के लिए गोवर झादि की राह छीर रामायनिक खाद में उतना ही चक्क है जिनना मतुष्य के लिए पुटिकर भावन छीर छिक्चपंक मालगा में। नियमित करा ने पीधा मांजन करने ने सारीर पुट और हिसक है तो है और द्यार रामायनिक खाद की पूर्व है हिसक करने है जीर सारा रामायनिक खाद की पूर्व है हिसक होने हैं से स्वार सारायनिक स्वार के साराम तो वह करीगी लेकिन झागे चलकर रयास्य हो दि से यह हानिकारक होनी है। उठी तरह रामायनिक स्वार की

का काम तो यह करेगी लेकिन आगे चलकर स्वास्थ्य की स्वें से यह द्वानिकारक होगी है। उठी तरह रामाध्विक साद को लगातार ब्वयहार जमीन के लिए द्वानिकारक होगा। वयदि वहिन्यों कंग में रोती के पैकानिक पिदेशक रामाय्विक नाद की बही तार्गक किया करते हैं, लेकिन जिनको मारत को गेती की विशेष जानकार्य है ये दुनवी तारीक के लिए इतना उत्पादित नहीं होने। ये दूनवी इस्तेमाल करने की नितारित को करते हैं सेडिज जुड़ देवी इसत ते। मुन्द १६३६ में तुक्तवार्गाय नेती मुगद के लिए जो की गी मरकार ने बनाई भी उनमें कुछ वैद्यानिक निशेषत और कुछ अनुभवी सेतिहर भी थे। तीन साल तक सारी परिस्थितियों की जांच करके उन्होंने सरकार को मन् १९४२ में रिपोर्ट दी। उनकी राय

जन्म चेरान्त चेरान्त का नजू रहा न त्यावद न जनकाराज्य जन्मी के शब्दों में उद्धुन कर देना शायद ठीक होगा। वे कहते हि—"……...दूसरी तरफ 'रासायनिक खाद' से बनस्यति को तैयार खुराक मिल जानी है लेकिन इसका व्यवहार शोड़ों मात्रा में हां सकता है; कारस्य यह है कि 'ग्रमर श्राधिक मात्रा में लगातार

र ताला है, ताला रहे हैं। जान को उनमें जमीन को दुक्सान ही पहुँचेगा। "एक दूबर स्वान में कहने हैं— "एमंनियम सलफेट के विराह्य और काफी अमें नक व्यवहार है, जिन हमीनों में चूने की आवश्यकता नहीं है, जनमें अम्ब प्रधार परा हो जाता है। रामा-पिक स्वाद से जमीन में मर्मा नहीं के स्वायर पेता होगी। "अ ब्रवस्य रमको अमर रागांपनिक स्वाद का इस्तेमाल करना होगा तो उतनी ही मात्रा में हम उत्ते काम में लाविंगे जितना मतुष्य की बल-पृक्षि के लिए राभिक पान्ति प्राप्त के प्राप्त प्रभाव होने स्वात है उत्ती तहर हम स्वार्ट हो जिस प्रकार रानिक काम में लाविंगे जितना मतुष्य की उत्ती तहर हम स्वार्ट हो जिस प्रकार रानिक काम में स्वार्ट में प्रवार है उत्ती तहर हम स्वार्ट हो जिस प्रकार रानिक हम अपनी बीनना में देना पड़ेगा

शोरा श्रीर रामायनिक साद के श्रताया हमारी खाद की उत्पत्ति ५४० फरोड़ मन के करीब होगी। इन प्रकार उपर्युक्त जिस्सों से श्रपने काम के लिए काकी खाद भी उत्पत्ति हम कर लेंगे। किर्द जब हम कर्मचेत्र में उतरेंगे श्रीर प्रवास करते रहेंगे तो नवे-नथे जरियों की भी जानकारी होती ही रहेगी।

लेकिन ग्रगर दूसरं जरिये में स्वाभाविक खाद से धी काम चल जाय तो यह श्रेय ही होगा। इस ६ साव से हरी खाद, खली की खाद,

रख्या । सिंचाई की व्यवस्था—श्रव रहीं पानी की बात । बस्तुतः पानी ही बनस्पनि की जान है । जहीं भी नमी होगी वहाँ बुग्हारे पक

पानी ही

६३८ समय ग्राम सेवा की ग्रोर

न करने के बावजूद भी श्राप से कुछ न कुछ सन्त्री पैदा हो ही बायगी। बस्तुत: ग्राप साद न हो श्रीर पानी परिभित्त मिले तो पीचे उन तो आयों में ही, चोटे साद के बिना वे पुष्ट न हो सकें लेकिन पानी बिना चोटे जितनी खाद डालो पीचे उमेगे ही नहीं। ग्रवः सेती के लिए पानी ही सबसे महत्व का उपादान है। हतनी

भागा भागा भाव भागा जार जाया भाग जागा है। इतर्ग लेती के लिए पानी ही सबसे महत्व का उपादान है। इतर्ग ग्रावश्यक सामग्री होने पर भी हमारे लेती के तिहाई हिमों में हैं। पानी पहुँचना है। ग्रातः इस दिशा में हमको विशेष प्रवन्ध करता पड़ेगा। प्रश्न यह है कि पानो की प्राप्ति के लिए हमारा ढंग क्या होगा। संसार में सिंचाई का काम ४-५ जरियों से किया जाता है। य जरिये इस प्रकार हैं:—(१) नहर, (२) ट्यूब बेल, (३) कुण्ली,

(४) तालाव श्रीर (५) नदी, नाला, भील श्रादि । नहर के मामले में मेरी राव व्रमको मालूम ही ई। नहर ने शबरा श्रवश्य ई। लेकिन उससे तुकसान भी इतना है कि किसी योजना में नहर का प्रस्ताव करते समय इर पहलू पर मम्भीर विचार कर तेना चाकिए। नहर को व्यवस्था श्रानियायतः चेन्द्रीय सरकार के श्रामीन रखनी होगी जिसका श्राम्य किसी दूकरे पर निर्मर रहना होगा। श्रामर हम वर्षा का तर्कन वर्षाकर मीलिक स्वावलम्बन के स्विदानन को

हम व्यर्थ का तर्क न यहाकर मोलिक स्वायलायन के विदान हो फिलहाल छोड़ भी दें तो भी कई व्यायहारिक रानियाँ भी नहर ते होता हैं। तुमने देखा होगा, नहर से जो पानी छाता है उसकी गहरार काफी नहीं होती छोर मयाद को कायम रखने के लिए जगद जार भरने का रूप दिया नाता है जिसमें सारा पानी नीये की गतर तह आलोड़ित हो जाता है। क्लत: जितनी बालू नदी से बहर नहर में जाती हैं यह नीये बैठने नहीं पाती है और क्रमया रोती में जावर उन्हें वालूमय कर देती है। इस तरह वालू की अधिकता में रोते ही उत्तक्षान होगा है। तुम कहीगी, अलुझा योग में मों तो अनात देता हो। इसनात तो एकर रर भी देश होगा है, हमका मनज था हैता है। हमना तो पत्थर रूप भी देश होगा है, हमका मनज था हैता है। कामीन को भी एपरीली बना दिया जाव है रिक्र

भित्र फरल के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की जमीन उपयोगी है। जहाँ की जमीन बालूमय है वहाँ उन्हीं को बोबा जाता है जिनको पैदाबार वहाँ हा सकती है। इस तरह की जमीन के प्रकार-मेद भी किसी प्राकृतिक नियमानुसार ही हाते हैं। ब्रह्मा के मनमाने खिलवाड़ की धुन के आधार पर इस तरह के मृष्टि वैचित्र्य का संघटन नहीं हुआ है। जमीन का प्रकार स्थानीय श्राव-हवा पर ही प्रधानतः निर्मर करता है: श्रपवाद जरूर मिलेगा लेकिन साधारण नियम तो इसका कोई एक है ही। इसी प्रकार प्रकृतिक नियम से जिस जमीन पर जो श्रनाज पैदा होता है उस स्थान की ऋाव-हवा भी उसके लिए अनुकुल होती है। यह सच है कि एक हो श्राव-इवा में दो श्रकार की जमीन मिलती है लेकिन उसकी भी एक प्राकृतिक सीमा है। अगर योड़ी देर के लिए यह मान भी लें कि तुम उपर्युक्त नियम मेरे दिमाग का श्राविष्कार • ही समभती होगी तब भी क्या सभी जमीन वालुमय होने से विभिन्न प्रकार की ऋावश्यक फरलों का क्रम कायम रक्खा जा सकेगा ? नहर के पास के किसानों से पूछो, ऐसा शायद ही कोई मिलेगा जो नहर की वजह से खेतों में जो वालू भर जाती है उसकी शिकायत न करे।

बालू भरने से फिर भी कुछ पैदानार हो जाती है लेकिन जम मह पानी उन इलाकों से होकर छाता है जहां रेह और छन्म हानिकास्त्र सार की अधिकता हैती ने लार यहकर खेतों में नमा होते रहते हैं छहि कमयः उन्हें वंजर नमाकर ही छोड़ते हैं। श्री चौपरी मुख्तार छिड़ छो इस विपय का विरोधसमाना जाता है। यही कारण है कि सुक्यान्तीय सरकार ने उन्हीं को खेती-मुमार कमेटी का छप्पत मुना या। उन्होंने भी छपनी पुसाक 'क्लस इंडिया' के १५६ पन में यह रिपोर्ट दी है कि पन्दानई और दूवरे प्राम्तों के कह स्थानों में प्रदुष परिमाय की मूमि पर की खेती नहरों के कारण ही बन्द हो गई है।"

नहर-द्वारा एक दूसरी बड़ी समस्या पानी रुकने की पैदा होती है। मैं पहले पत्रों में लिख चुका हूं कि हमारे देश की वर्षा थोड़े दिन की

समग्र ग्राम-सेवा की श्रोर े होती है। वह इतनी मात्रा में होती है कि सारा पानी जमीन में जन्म

E80

नहीं हो पाना स्त्रीर स्त्रिपिकांश पानी बहकर समुद्र में दारम चला जाता है। इस कारण विशेष त्रावश्यकता इस वात की है कि इस देश में पानी वह जाने का रास्ता काफी हो ताकि द्यतिरिक्त पानीका उचित निकास हो । जब से रेल लाइनों की सृष्टि हुई है तब से जहाँ तहाँपानी क्कने के कारण स्वास्थ्य की समस्या तो खड़ी हो ही गई थी उसके उपरान्त इधर नहरों के कारण यह समस्या और भी जटिल होती गई। रेलवे की समस्या जगह जगह पुलिया बनाकर इल भी की जा रही है श्रीर ये पुलियाएँ काफी चौड़ी होने के कारण उनके नीचे से पानी ही श्रवाप गति कायम रखना द्यासान भी है। लेकिन नहर के नीचे से पानी के लिए जो सुरंग बनाई जाती है यह तो ऋषि पोंछने भर के लिर ही काकी होती है। इस प्रकार पानी रुककर बड़े बड़े चेत्र में सहता रहता है और सारे वायुमंडल का स्वास्थ्य खराब करता है। वेदल थ्रादमी थ्रीर पशुत्री का स्वास्थ्य खराय करता है, यह बात नहीं ! पौधे भी इनके कारण ठीक से बढ़ नहीं पाते। जहाँ कहीं हमेशा पानी जमा रहेगा उसके ख्रास पास की धमीनों में हमेशा नमी बनी रहेगी। ऐसी सील वाली जमीन पर कितनी पैदावार होनी है, इसका बदान करके तुम लोगों की बुद्धि श्रीर श्रातुभय का श्रापमान न करना री श्रव्हा होगा। यह तो सभी को मालूम ई कि हमारे प्रान्त में नेरडे कमिश्नरी स्वास्थ्य के लिए मशहूर रही है। लोग स्वास्थ्य नुवार है लिए वहां जाया करते थे । दुर्माग्य-वशा नहरें भी उसी तरक व्यादा वनी हैं | ननीजा यह हुआ कि श्रव उन जिलों में भी स्वारम्य विगड़ने लगा है। मेरठ आश्रम में भी इधर कई साल में लोग महेरिया मे परीशान रहते हैं। यह अनुभव पेवल आध्रम का ही है, ऐसी वा नहीं। में जब बाहर भा तो एक बार शुक्तभानीय सरकार के लाग्ज विनाम की एक वार्षिक रिपोर्ट पर रहा था। उसमें भी पही रिली रोपा गया मा कि नहर के कारण मेरठ के जिले में मतेरिया छारि बीमारियों बढ़ गई हैं। श्रवण्य श्रमर हम मान भी लें कि नहर के कारण पैदाबार बढ़ती है तो भी इस बात का कीन हिसाब लगावेगा कि जमीन से श्रिक बजाज मिलने के कारण हम श्रमे कर देवा की की जीती में श्रीक का बात मिलने के कारण इस श्रमे के श्रीक होतों हैं या नहीं। श्राककल के श्रमें श्राक्षिक होतों हैं या नहीं। श्राककल के श्रमें श्राह्मीय सुग में हर चीज का पड़ना जोड़ने का फैरान हो गया है। उन श्राह्मीय महानुभावों को इसका

पहता भी जोड़ने को कही तो अच्छा ह'।

पानी के सकते से एक दूसरी होनि और होती है। तुमने देखा
होगा, जहाँ कहां भी थोड़ी देर पानी कक बाता है तो उस पर सारीक
मिट्टी के कुछ जमा होकर पत्रही पड़ बाती है। इससे खमीन की सतह
के छिद्र बन्द हो जाते हैं। नतीजा यह होता है कि पानी छुनकर नीचे
बैडने नहीं पाना है। इस तरह पानी के न छुन सकते हैं जमीन की
पड़ाह पर लार पेदा हो जाता है और वही खार कमशुः फैलकर आसपास के खेती की खरान करता है। इस मकार पानी ककी
जमीन नम होती रहती है वह कमशुः बंजर होनी जाती है।

नहर से मेरी इतनी दुरमनी तुमको बहुत परीशान करती हांगी। सीचती होगी इस वैशानिक युग में रामायणी कया कहने से क्या लाम ! यह एक है, नहरों का प्रस्ताव मुक्कों औरों से कुछ ज्यादा अलता है। कारण पह है कि मैंने अधिकत एंग्रे लेक में काम किया है वहाँ श्रीता वहाँ है कि मैंने अधिकत एंग्रे लेक में काम किया है वहाँ श्रीता वहाँ लीन के नीचे पानी १५-२० कुट के अन्दर मिल आता है और वर्षा वाचारणवः अच्छी होती है। व्हित्त देने चेत्र में नहर की हानियाँ अधिक विकास की समस्या अदिलत हो जोती है। वहाँ आधिक होने से पानी के निकास की समस्या अदिलत हो जाती है। वहाँ आधादी भारी है वहाँ विसे हो महम्य को वेकारों दित्ती है किर सिचाई के लिए नहर का अर्च देकर और वेकारों दित्ती है किर सिचाई के लिए नहर का अर्च देकर और वेकारों के समर्थना कहीं तक लोगों की समर्थना के अर्चनंत हो सकता है। वहाँ १५ सन्दर में स्व

समग्र प्राम-सेवा की ग्रोर

भी ऋषिक है। ऋभी श्री टाटा, विड़ला ऋादि नें जो १५ वर्ष की योजना बनाई है उसमें उन्होंने बताया है कि नहर का खर्च प्रति एक्ड सत्तर रुपया होता है ग्रौर प्रान्तीय सरकार की खेती-सुधार कमेटी ने इस प्रान्त में २० एकड़ जमीन सींचने लायक कुछाँ रहट के छौरत लर्च का जो हिसाब बताया है वह इस प्रकार है।

द४२

कुर्ज्या वनाने का खर्च ४००) उन्नत रहट २००)

यानी कुएँ की सिंचाई के लिए प्रति एकड़ ३०) की लागत लगानी पड़ती है। इस तरह नहर के लिए दो सही एक बटेतीन गुनी पूँजी की जरूरत होती है। केन्द्रीय व्यवस्था के ग्रन्तगत ही नहर वन सकती है। इस कारण सारी पूँजी केन्द्रित करने के लिए जो खलग से सर्व

होता है उसे भी जोड़ा जाय तो नहर के लिए टाई गुनी पूँजी की श्चावश्यकता हो जायगी। इन सारी वार्तों को देखते हुए मेरा प्रस्ताव यह है कि इमें नहर का प्रवन्ध उन्हीं स्थानों पर करना चाहिए जहाँ कुछाँ बनाना प्रापः श्रसम्भव हो । यानी जहाँ कुछां वन ही नहीं पाता हो, या बने ती उसके लिए हद से ज्यादा लर्च हो जाय या पानी इतने नीचे हो हि

निकलना प्रायः श्रसम्भव हो । इन स्थानों में भी नहर बनाने दे लिए इस बात की क्रोर प्यान देना आवश्यक है कि पानी का निकास ठीक से कायम रहता है या नहीं । अतः जिन इलाकों में नहर यननी हो वहाँ का पूरा 'सर्वे' करके स्वाभाविक निकासी का नक्छा पहले हो बना लेना चाहिए। इमारे प्रान्त की परिस्थिति के अनुसार जिन्नी जेमीन दर हिंबार्र

का प्रबंग्य करना है उसके २५ सै॰ से ऋषिक के लिए नहर की बार श्यकता न होगी। प्रान्त की जां रोती सुवार मोजना वनाई बाद उह में निम्नलिसित दिखा से विचार करना टीक होगा-

कुल जमीन जिस पर लेनी होती है ३,५६,१६,२०० एकड़।

परिमाण कमीन जिसकी निचाई होती है १,१६,१७,५८० "

जिमीन जिसकी विचार्ड की व्यवस्था करनी है २,३७,०१,६२३ एकड़ अर्थात् प्रति ग्राम २३१.५ एकड़ जमान की मिंचाई की व्यवस्था करनी शंगी। इनमें २५ सै० नहर से, ६३ सै० कुएँ से और ह सै० तालाव अर्थादे से व्यवस्था करना व्यावहारिक होगा। ३ सै० जमीन कछार आहि की ऐशी है जिस पर सिंचाई की आवर करना नहीं है।

अपर बताये. अनुपात ने हिसाब से प्रति ग्राम कुल २३१.५ एकड़ की सिंचाई इस प्रकार करनी होगी—

वाकी ७ एकड़ की सिचाई की ग्रावर्यकता नहीं है।

नहर्षे इसकी शारी नई बनवानी होनी लेकिन कुएँ कुछ पुराने सरमत तथा उन्नत करने से काम चल जायगा; कुछ नये बनवाने पड़ें में। ब्याज प्रत्य सर्थ ५५,५४,०५१ एकड़ झमीन पर १४,००,००० कुएँ से लेनी होती है। यानी प्रति प्राम ५४,२ एकड़ झमीन पर न्हर्स कुएँ में सिंचाई होती है। बर्यान् ब्याज एक कुएँ से ४ एकड़ झमीन की सिंचाई होती है।

कुएँ ही उन्नति करते समय कई वार्तो का ज्याल रखना होगा। नेवत गाँगत से समस्य का हल नहीं होगा। मयम मह कि बहुत से कुन्नों को हालत ऐसी है कि उनहीं मरम्मत करने से प्रच्या होगा कि नमें कुएँ खोदे वार्य। यानी ये मरम्मत के कारिल ही नहीं हैं। दितीय यह कि कुन्न कुएँ ऐसे हैं निनन्नी उसलि करने प्राधिक संमीन की मिनाई की जा। सकती है कि लेकिन ये इतने पास हैं कि उस सेन में म्हाभिक जमीन सिंचाई के लिए खालो हो नहीं है। उन्हों, सेनों के क्षमी का मुखार करना है जहाँ पानी की कमी के समय प्राम-सेवा की श्रोर

६४४ श्चास-पास की जमीन किंचाई से रह जाती है। वाकी सेत्र में नये कुएँ वनवाने होंगे। इस दृष्टि से हमें लगभग ३३°/ू यानी प्रति प्राम ४"४ कुर्ज्यों को वैसे ही छोड़ देना होगा । उनसे त्राज के हिसात से 🗠 एकड़ के करीब सिंचाई होती रहेगी। बाकी ६°१ कुएँ में ३ हुएँ ऐसे होंगे जिनकी उन्नति से कोई लाम नहीं होगा। इन रकुग्रोंसे १२ एकड़ की सिंचाई पूर्ववत् ही होती रहेगी। वाकी ६ १ कुंग्रों की उन्नी कराकर ६ १ = ६६.६ (२० -- ४ एकड़ प्रति कुन्नौं) एकड़ जमीन बी सिंचाई बढ़ाई जा सकती है। बाकी ४८-२ एकड़ जमीन की सिंचाई के लिए २.४१ कुएँ नये बनाने पड़े गे। इस प्रकार प्रान्त भर <sup>दे</sup> लिए हमको ६,२४, ५६७ कुन्रों की मरम्मत तथा रहट की व्यवस्था

करनी होगी, ग्रौर २,४६,७५५ कुयं नये बनवाने होंगे । तालाव के मामले में ऋधिक संख्वा में नये तालाव बनाने ही गुंजाइश इस प्रान्त में नहीं है। वरसात का पानी रोककर सिंबाई है लिए निम्नलिखित उपायों को ही काम में लोना होगाः-

१--जितने तालाव करीव भठकर चेकार पड़े हैं उनकी मरमन

तथा खुदाई करानी होगी। २—ईट फे भट्टे. फे सिलसिले से जी कुछ तालाय वन जावे।

३—प्रान्त में बहुत ही ऐसी नीची जमीन है जो न तालाव है श्रीर न खेत। बरमात का पानी कुछ जमता जरूर है लेकिन फिर मुगार दलदल बना रहता है। ऐसी नीची बमीनों के बीच के हिस्ही ही खोदकर बड़े बड़े सागर वन सकते हैं और उन्हीं में से निकाली निर्ध फे चारों क्रोर की कम नीची जमीन को पटाकर रोत मी निकाला प्र सकता है। श्रपनी योजना में ऐसी जमीनों का उपयोग करने हे ह तरीके का प्रोप्राम रत्नना होगा । नहरी से हमको ५६,२८,२६५ ८३१ नई जमीन की विचाई की व्यवस्था करनी है। नहर पनवाने मन्द्र भविष्य की राष्ट्रीय सरकार को पानी के स्वामाधिक निवास का करें मरफे टीप टीफ नवशा बना लेना होगा श्रीर पानी निकास पे स<sup>न्दे</sup> इस प्रकार से ननाने होंगे जिन्हें हमेशा धाफ रक्का जा सके। नहर बनाते समय एक और बात की और प्यान रखना भी ज़रूरी है। हमारे प्रान्त में नेदियों के बहाव इस वंग से हैं कि याताबात के लिए जलमार्ग की अच्छी योजना वन सकती है। नहरों की बनायट ऐसी हो कि नहरों को इस काम में भी लाया जा सके। मेरे ख्याल से इतने से ही आवर्षक स्विचाई हो स्वेगी।

इस पत्र में खेती हो आवश्यकता की प्रायः सव नातें कह डाली । गालूम नहीं, कोई ऐकी यात रह गई हो जिलकी बाबत में अपनी राय ज़िंदिर न कर सका हूं। अगर किकी बात पर तुग्हें या वहां के माई-सहिनों को शका हो तो सुमक्तां लिलना ताकि दूसरे पत्र में साफ कर महें।

इंधर कई पत्रों में काती व्योरेबार दिखात्र भेन रहा हूँ। तुम उससे कत्र तो नहीं जाती हो रे खबकी बार मेरे इन विचारी की बाबत अपना क्याल लिखना।

[ १२ ]

## जमीन का बँटवारा

१६—६--४४

पिञ्चले पत्र में जमीन की पैदाबार बढ़ाने के लिए क्यान्या उपाय करना चाहिए, इस पर प्रकाश डाला था। खाब इस बीत पर खपना विचार प्रगट करने की चेहा करूँगा कि खबने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम किस तरह खपना मंगठन बनावे खीर तमाम उत्सन्ति की व्यवस्था वर्षे।

पहते के पत्र में भैने बताबा था कि खान की अमीदारी तथा कारतकारी प्रथा के रहते खेती में सुधार नहीं हैं। सकता है। अब ६४६ े समझ प्राप्त में ना को हो। प्रश्न यह है कि हम इस प्रथा को हटायें कैसे और नई प्रधान संचालन कैसे करें। फिर इस प्रकार की तन्दीलों के लिए फीज के वत

से जबरदस्ती जमीदारों से जमीन छीन ली जाय या उन्हें उनि

सुआवजा देकर जमीन की मिल्कियत का तवादला करें। मेरी राष में हमको मुआवज़ा देने का रास्ता ही लेना पड़ेगा। यह छव है कि धर तक जमीदार जिन्नी रक्षम कान्नी तथा गैरकान्ती तरीकों से किंगानी से ले चुके हैं वह लगान के अलावा जमीन को कीमत की वई रुगे होगी अदः उनको मुआवज़ा मोगने का कोई हक नहीं है। लेकिन रि प्रकार के परिवर्तन के समय हक् के सवाल पर कगड़ा लड़ा करना व्यावहारिक नहीं होगा। हो, इतना अवश्य किया जा सकता है सुआवे

आज करना वेकार है। मुआवजे को रक्म किन तरीजे से खरा होणी, पह समय आने पर पतिरिवित के अनुसार तम कर लिया जाया। भरा मतलव केवल इतना ही है कि जमीदारों को और काइरकारी का, वो अपने हाय से खेती नरीं करते हैं, उनसे लेत लेते समय उतना मुझा बता देना होगा। इस मुआवजे की रकम उन जीवने वाली से किर पर लेनी जाहिए जिनकों केत का स्वामित्व देना है। यह किरन कारी

की रक्षम निश्चित करके किस्त से चुकता करें। लेकिन इसका तर्क

पद्मा देना होगा । इस नुश्चायक पद्मा उन गाउन करान स्थाप स्था

उतने में काम नहीं चलेगा। ब्राइट स्वस्था का संघटन बड़ाना पड़ेगा। ब्राइट संघटना का संघटन बड़ाना पड़ेगा। ब्राइट संघटना का संघटन बड़ाना पड़ेगा। ब्राइट संघटना के सिंप होने पड़ेगी। हम की का सुनते ही तुम पबड़ा बाब्योगी। सोचोगी, मैं बर क्या कह रही हैं। जिस लगान को कम कराने के लिए इतना क्यान, हतना झाटोला हो हम की स्वापन को कम कराने के लिए इतना क्यान, हतना झाटोला हम की स्वापन को हम की सुना सकते। पर हतनी जन्मी पबड़ाने में क्यान हम की सुनते हम सुनते हम की सुनते हम सुनत

करना पट्टेगा। क्यांज इमारी प्रान्तीय सरकार की मालगुनारी की

श्रामदनी करीव ६ करोड़ रूपया वार्षिक है और जमींदार उन किसानों से करीय १८ करोड़ रुपया लगान के रूप में लेते हैं जो उनकी ज़मीनें जोतते हैं। ग्रगर इसी ग्रनुपात से उन ज़मीनों का भी लगान जोड़ा जाय जिन्हें जमीदार खुदकारत करते हैं तो यह रक्म श्रीर भी वढ़ जायगी । इसके श्रलावा लाखों वीबा इमीन गुप्त रूप से लगान पर जोताई जाती है जो किसी हिसाब में शुमार नहीं। इस प्रकार जो रकम समाज में जायल मानी जाती है उसी का हिमाब पूरे तौर से जाँच करके जोड़ा जाद तो भी किसान श्रीसत जिस दर से लगान देता है उसके त्र्यनुसार कुल लगान की स्थम २५ करोड़ रूपये से कम नहीं होनी चाहिए । ग्रय रहा नाजायल रकम का हिसाव । जमीदारों के नज़राना लेने की पद्धति की बाबत किसको मालुम नहीं है। नज़राना तो ज्यादा लगान लेने का एक बहाना मात्र है। नज्राने के बहाने जो रक्म जमीदार लेशा है फेबल उतना ही जोड़ने से किसान का बोभा नहीं मालूम होगा; नजुराना देने के लिए किसान जो स्कम उधार लेता है उस पर का सूद दर सूद भी जांड़ना चाहिए। इस प्रकार नजराना के बहाने किसान को काफी रूपया देना पड़ता है। नजुराना के उपरान्त कोल्हार श्चादि पचारों दस्तूरों, विवाहादि अनुष्ठानों का खर्च, धी दही तेल तथा अन्य सामान सस्ता देने के मद की रकम आदि सकड़ों जरियों से किसान जमींदार को कितना देता है उसका हिसाब करना ऋसम्मव ही है। हिसाय करना तो दूर रहा, अन्दाज करना भी कठिन है। इसके मुकावले ग्रगर हमारी भावी व्यवस्था में किसान को तमाम लमीन े के लिए १० करोड़ रुपये के करीब भी दैना पड़े तो लगान में कितनी केमी हुई इसका जरा हिसाब तो करो । ग्रागर नायायज् रकम को छोड़ भी दिया जाय तब भी तो लगान में ब्राधे से ज्यादा कमी हो जायगी। इस लगान की रकम से नेवल व्यवस्था की वृद्धि का खर्च पूरा होगा, यह बात नहीं बल्कि उसका कुछ द्रांश सुधार योजना में भी सर्च किया जा सकेगा। लेकिन इस हिसाय की बहस में पड़ने का ग्राबद

अभी समय नहीं आया है। संभव है, इससे कम में भी काम चत जाय । इस प्रकार जब खेत जोतने वालों के पास श्रापनी जमीन ही जायगी तो वे अपनी खेती के लिए सहयोग समितियाँ बनायेंगे। ऐसी समितियों को जाम पंचायत के श्राधीन रखना श्राच्छा होगा। सहयोग समितियों के हिसाब आदि की जांच के लिए सरकारी महकमा कायम करना होगा । यह सारे प्रान्त में एम दम करना ठीक नहीं होगा बन्धि कुछ जिलों में कानून लागूकरके प्रयोग शुरू करना होगा। किसानों हो स्वामित्व देने से पहले एक यह नियम भी रक्ला जा सकता है कि किसी गाँव की त्रमुक संस्था में काश्तकार त्र्यगर सम्मिलित खेती की शर्त पर जमीन लेना चाहें तो उनको जमीन दिलाई जायगी। इस तरह इस काम में क्रमशः आगे बढ़कर जब बातावरण अनकूल हो जायगा ती व्यापक रूप से कानून सब जगह लागू किया जा सकता है। ग्रव सवात यह आता है कि क्या ज़मीन गाँव में रहने वाले सभी परिवारों हो बाँट दी जायगी या इसके लिए कोई हद वाधनी होगी। मैंने पहले धी कहा है, श्राज जितनी श्रावादी जमीन पर गुज़र कर रही है उतनी वी गुज़र खेती से हो नहीं सकता। केवल गुज़र ही नहीं विक उनी श्रावादी को जमीन पर काम भी नहीं मिल सकता श्रतः हमको <sup>गाँव</sup> की सारी जमीन उतनी आबादी में वॉटनी होगी जितनी की आवर्यका खेती के काम के लिए होगी। याकी लोगों को उद्योगादि के काम में लगाना होगा। मेरे हिसाब ने ५ मनुष्य के प्रति परिवार को 🗷 ए 👣 थे करीव जमीन मिले तो वह उससे गुज़र भी कर लेगा श्रीर परिवार वे लोगों को वेकार रहना भी नहीं पहेगा। आज हमारे प्रान्त के प्री प्राम के परिवारों की गंखना ६४ है। ऊपर के हिलाय से हम ५५ परिवार को ही ज़मीन दे सकते हैं। वाकी परिवारों के लिए दूसरा हाम निकालना होगा।

े पत्मल का बँटवारा—स्रव प्रश्न वह है कि जमीन की करण है किम तरह बाँटे जिल्लो हमारे स्वावस्पक कुल सनाज भीजूरा मेर है मिल सकें। इस तरह श्रनाल के लिए जमीन का बेंटवारा करते समय एक बात का व्यान रखना झरूरों है। इम जबतमाम जमीन की श्रिधिक से श्रिधिक जोनाई करेंगे वो जमीन की ताकत पर काफी जोर पढ़ना श्रवश्यम्मायों हैं। इससे जमीन का यक जाना स्वामाविक हैं। ऐसी हालत में हमें हर साल बारी-बारी से कुछ जमीन परती छ इनी पड़ेगी।

हालत म हम हर ताल बारा-बारा स कुछ जमान परता छ हुना पड़िया। इमारे प्रान्त में प्रति ग्राम २४०.= एकड़ जमीन है। मैंने यह भी कहा है कि हमें इही जमीन में परती भी छोड़ना है और खाज जितने अनान की कमी है उसे भी दुर्शी में पैदा करना है। यह किस प्रकार सम्भव होगा उसके हिसाब की एक तालिका बनाकर मेज रहा हूँ।

इस तालिका में मैने कुल ४२,७५ एकड़ जमीन परती छोड़ने का प्रस्ताव किया है यानी प्राा साल में एक बार हर जमीन की वारी त्रायेगी। इसके श्रलाया जिस जमीन पर सिर्फ एक फसल मूँग श्रीर उर्द की ही लेने का प्रस्ताव है वह भी परती का काम करेगी। क्योंकि उर्द ग्रीर मूँग जमीन की ताकत बढाते ही हैं, घटाते नहीं । इस हिसाब से (४२.७५.+१२) यानी ५४.७५ एकड़ भूमि हर साल परती रूप म रहेगी। इसा तरह तिल के ३ एकड़ श्रीर चरी के ५०५ एकड़ को सी एक फशल के बाद परती छोड़ा है। इस वालिका से मालूम होगा कि २३२ एकड़ जमीन पर दो फसल की उत्पत्ति होगी। तालिकापर विचार करते समय एक ग्रौर वात पर ध्यान रखनी है। मैंने जो फसल का वँटबारा किया ई वह प्रान्त के पूर्व के ऋषि जिलों की खेती के श्रतभव से ही किया है। बास्तविक योजना बनाते समय यह हिसाव प्रत्येक जिला. तरसील और परगना के लिए खलग छलग बनाना पड़ेगा । मेरा हिसाब बेबल इस बात का संकेत करता है कि हम किए प्रकार में और किस दृष्टि से अपनी खेती की व्यवस्था करें। इस वालिका की सममन में शायद तुमको कुछ मुश्किल पड़े। लेकिन तालीमी संघ थे काम का सचालन करते करते विषोर और चारों की देखने वी ती '

| ६५०                   |           | ,                |          |          | समग्र                                     | ग्राम-सेवा                           | की स्त्रोर                          |
|-----------------------|-----------|------------------|----------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| श्रादत पड़<br>का साहस | गई<br>किय | होगीं !<br>है :— | यही सोचव | त्र इतन  | ी व्योरेव                                 | ार तालि                              | का भेजने                            |
| ক                     | वल व      | ी जमीन           | पर बॅटवा | रा तथा   |                                           |                                      | )                                   |
| _                     | मुख       | य फसल            |          | •        | दूसरी                                     | फसल                                  | ٠                                   |
| ग्रना                 | ল :       | एकड़             | पैदावार  | ग्रमा    | ज                                         | एकड़                                 | वैदायार                             |
| चावल (भ               | दई)       | પુર              | 2305     | चन<br>मट |                                           | <b>४</b> ६<br>•७                     | رانة ه<br>کرانة ه                   |
|                       |           |                  |          | सर्      | fe                                        | પૂર્                                 | *°35                                |
| चावल (१               | ग्धनी     | ) २३.३           | २३२      |          | जबकेराई                                   | २३,२                                 | 35.81112                            |
| मकई                   |           | र⊏,५             | ३८६      | 5 {<br>{ | पटुश्रा<br>वरें<br>सरसों<br>जव<br>जव पेरा | २८.५<br>१८.५<br>१७.५<br>१७.५<br>१७.५ | ક્કાર<br>કક્કાર<br>કક્કાર<br>કફ્કાર |

२०७९

पेदावार

પ્રદડ્ડ

११५९

२४०९

१७.२

एकड़

۲.۷

२३

ग्ररहर

थ्रनाज

जुग्रार

वाजरा

:. तीनी (सरसी) ३२

∕ एकड़

Ľ.¥

२३

ঽৠ

v

१७.२

उर्द

श्चनाज

उर्द

मटर

मरसो जब पेराई ર્પ્

ग्राल्

चावल 23 " ,, =115

वेदाबार

૨૪૧૫)

પ્રદડ

| जमीन का      | ,<br>। वें ट्यारा |          |              |      | Ęĸį          |
|--------------|-------------------|----------|--------------|------|--------------|
| मूग<br>उद    | Ę                 | 4.85     |              |      |              |
| उद           | - G               | યુષ્     |              |      |              |
| कपास         | ę                 | <u> </u> | जब केराई     | É    | <u>-</u> 587 |
| चरी          | પ્ર.પ             |          |              |      | <u>-31</u>   |
| गेहूँ        | કપ્               | ८८४८     | उदं की वरी   | 30   |              |
|              |                   | _        | ग्रलसी       | દ્ય  | इ५९          |
|              |                   |          | (गेहूं के सा | ष)   |              |
| मसाला        | પ્                | ¥95      |              |      |              |
| ईख           | 7,                | ५५००८    | ∫सन          | ११   | ११९          |
| `            | -                 |          | ्री तोसी     | 2.8  | 305          |
| तम्बाक्      | १.२५              | ₹85      |              |      |              |
| विल          | Ę                 | २१५      |              |      | ·            |
| परती         | ४२. ७५            |          |              |      |              |
| नोड़         | ३४७,≂ ত্          | हर्      |              | २३२. | ३ एकड़       |
| 9            | हुल पैदाबार       |          | कुल पैदावार  |      |              |
|              |                   | 1        | Γ            |      | <u> </u>     |
| · শ্বৰান     | Ĝ:                | दावार    | ক্সন(জ       |      | पैदावार      |
| चायस         |                   | :303     | विल          |      | ₹85`         |
| मकई (जुन     | इरी) ३            | ⊂दार     | चना          |      | ४≒ईऽ         |
| ग्ररहर       |                   | 005      | मटर          |      | ३१५८.        |
| <b>च्यार</b> |                   | પ્રદે    | जब बेरा      | ŧ    | દશ્રાાડ્ડ    |
| वाजरा        |                   | १५८      | पटुश्रा स    | 1    | ٠ - ۶ = ٢ .  |
| तोरी (सर     | सो) ३             | १७८      | जन           |      | २३६।८७       |
| सरमो         |                   | <u> </u> | वरें         |      | र⊂॥९         |

| मूर्ग<br>उर्द<br>कपास<br>गेहूँ<br>मसाला<br>देख<br>तम्बाक्             | १२१॥<br>१२१॥<br>८५४<br>४०<br>५५००<br>१५००<br>१५ | सावां<br>कोदां<br>रेड़ी<br>ग्राल्<br>श्रलयी<br>लकड़ो, रेड़ी, श्ररदर<br>श्रादि के सामान<br>की सारी ग्रायस्यकताओं  | १००९<br>की पूर्ति                            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| होकर भी कुछ<br>जहाँ ग्रनाज व                                          | क्ष्मच्यी यह लागगी                              | । उसे हम उन प्रान्तों को<br>त हिसाब से हमें प्रति गांव नि                                                        | मन लिखिन<br>सम्मृलिखिन                       |
| श्चमाज<br>चावल<br>जोन्द्री<br>श्चरहर<br>ज्वार<br>वाजरा<br>म्ग<br>उर्द | उत्ति<br>ह्हु<br>१ १५<br>१ १५<br>१२१॥५          | ग्रनाज<br>गेहूँ<br>चना<br>मटर<br>जब चेराई<br>जब<br>सावा<br>कोरो                                                  | - (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1 |
| Y=,=1,00,                                                             | ३५५५ मन की ही                                   | ४०६७॥।ऽ<br>प्रान्त भर के खनात<br>गी। खीर हमारे प्रस्ताव<br>सत की खाबस्यक्ता है।<br>इम प्रति चर्च उन प्रान्तों की | की उपन<br>वे बातुगार<br>रम प्रकार            |

६५२

समग्र ग्राम-सेवा की ऋरे

परिवारों में कितने ब्रादमी काम करने लायक होंगे। मैं छन्नम ब्रावादी १६ से ६० साल तक के लोगों को ही कहूंगा । यह सच है, कुछ लोग , ६० से बहुत ज्यादा उम्र तक कार्यक्रम रहते हैं लेकिन उनका यहस्थी के दूसरे फुटकर कार्य के संचालन आदि काम के लिए छोड़ कर हो अपना हिमान करना ठीक होगा। इस प्रकार ५५ परिवारी है कुल २७४ स्नादमियों में :--

६० साल से ऋधिक वृद्धे-वृद्धियाँ १६ साल से ६० साल तक ब्रीड पुरुप ७६

प्रीड स्त्रियाँ ७३ ६ से १५ तक के लड़के 25

६ से १५ तक की लड़कियाँ ₹४ यक्त

२० वस्चियाँ 25

होंगे। इल के लिए पैल श्रीर भेंगो की संख्या ७४ होनी चाहिए, यह <sup>ई</sup> पहले ही बता चुका हूँ। ७६ पुरुषों में से मबेशियों के लिए = ग्रीर विभिन्न फुटकर काम के लिए ३ पुरुष श्रलग रहेंगे। इम तरह रानी फे

लिए ६५ पुरुष प्राप्त होंगे। ६५ पुरुष, ७३ सियाँ और ७४ देलों को निम्नांसरित हिगाय ने राम करना होगा । किगानी के लड़कों के श्रलावा पाठशाला के हुन लड़के रोत में काम वरेंगे। इस तरह १२२ सहके काम के होंगे।

भाह जेठ निरदाई (लेन की दूर्वाद पात गत करना)

२७१०४ एकड गाद वोधारै—१७५-६ एकड़ (१५ गाड़ी माने एकड़

=1= **C3**=

द्यादमी

देव

× २१७

के दिनाव ने २६३४ माड़ी, र माड़ी ६ बार प्रति

दिन = ४३६ गाम्।)

| जमीन का बँटवारा                                                                                                              |             | <b>ፍ</b> ሂሂ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| जोताई—मकई, कपास, उर्द की चरी ६४% ए०<br>(४ नाँह) प्रति हल से जोताई हैं एकड़ प्रतिदिन<br>सिचाई—६४% एकड़ (प्रति रहट ३ श्रादमी ४ | ३२३         | ६४६         |
| वैत से शा एकड़)<br>धुरदहानी (जमीन को हल से फाड़ना) मकई                                                                       | <b>१</b> २६ | १७२         |
| रद्राप् एकड़                                                                                                                 | 58          | २⊏          |
| जोड़                                                                                                                         | १५६१        | १७२४        |
|                                                                                                                              |             |             |
| त्रपाद                                                                                                                       |             |             |
|                                                                                                                              | ग्रादमी     | वैल         |
| वेहन श्रधनी धान १ एकड़ जोताई वोग्राई ४ वॉह                                                                                   | પ્          | ₹0          |
| जोताई खेत श्राधनी धान २३:२ ए० १ वाँह                                                                                         | 35          | ሂሮ          |
| भदही जोताई बोखाई ३ वॉह ५३ एकड़                                                                                               | २००         | 800         |
| भदरी हैंगाई वेदहनी                                                                                                           | <u>≂</u> ₀  | १६०         |
| जोताई २ वॉंह—उर्द, मूंग, ज्वार, चरी,<br>बाजरा, उर्द की चरी (परनी में) ग्रौर तिल—                                             |             |             |
| ६३.६५ एकड्                                                                                                                   | ३५१         | <b>७०</b> २ |
| ्र इस्दी ग्रदरक —र एकड़ ६ वॉह जोनाई + ∫                                                                                      | પ્ર         |             |
| योष्ट्राई + होहनी (                                                                                                          | ३६          | १४          |
| श्ररहर जोताई बाग्राई १७२ एकड़                                                                                                | પૂપ્        | ११०         |
| सनई गेहूं + गन्ना के खेत में ४६ एकड़                                                                                         | <b>₹</b> ₹% | ₹३०         |
| श्ररहर वेदहनी १७°२ एकड़                                                                                                      | 3           | ₹≒          |
| कपास मकई गोड़ाई २ वार ३४ ५ एकड़                                                                                              |             |             |
| (१ एकड़ ≂ ब्रादमी १ वार)                                                                                                     | પ્પ્ર       |             |
| · जोड़                                                                                                                       | १४८२        | -           |

| ₹11 | व | ٠ |
|-----|---|---|
|     |   |   |

| त्राधनी धान जोताई २३ २ एकड                    | રંદ    | पूद        |
|-----------------------------------------------|--------|------------|
| ग्रघनी धान बोग्राई २३'२ एकड़                  | २⊏०    |            |
| सोहनी-भदोही घान, ग्ररहर, ज्यार, वाजरा,        | -      |            |
| उर्द, मूंग, ग्रदरक, इल्दी, तिल (२ वार)        | રહદ્ય  | _          |
| तम्बाक् जोताई ४ वार १ २५ ए०                   | 6      | <b>१</b> २ |
| सनई उत्तरना ४६ एकड                            | 4ूट    | ११६        |
| सन्द्र उत्पटना ४२ ५ ४%                        |        |            |
|                                               | 15gc., | 154        |
| जोड़<br>(१२२ लड़के==२ ग्रादमी समक्त कर) ग्राव |        |            |
| जोड़                                          |        |            |

| (१२२ लड़क=दर ग्रादमा समक्त कर)                                                                                                                                                                                          | MICHARIA .                               |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| १३०० स्त्रियाँ १८६० लड़के।                                                                                                                                                                                              |                                          |                             |
| भारों<br>गेहूं का खेत जोताई ४ बाँद ६५ एकड़<br>भरही धान सोहती ५३ एकड़<br>मकई रखवाली (बृत्तों से यह काम हो सकेगां<br>तोरी (सरसी) जोताई वोश्राई ४३ एकड़<br>तम्बाकु जोताई २ वार १-२५ एकड़<br>सामा (ग्ररहर की) कटाई ४०२ एकड़ | ग्रादमी<br>१२५<br>२६५<br>) —<br>२१५<br>३ | बैहा<br>६५०<br>— ४३०<br>६ — |
| SILMI (SICEC MI) WHILE TO THE                                                                                                                                                                                           | जोड़ ६११                                 | 10=4                        |
| कुन्नार                                                                                                                                                                                                                 | श्रादमी                                  | वैत<br>६५.•                 |
| लोताई खेत गेहूं ४ वॉंह ६५ एकड़<br>कटाई भदर ५३ एकड़                                                                                                                                                                      | ે <b>ફર્</b> પ્ર<br>પ્₹∘                 | -                           |

| जमीन का बँटवारा                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | ६५७                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| दॅवाई भदई ५३ एकड्                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>ર</b> રૂપ્                          | 6843                                    |
| मक् ई फटाई २८-६ एकड़                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 883                                    | · —                                     |
| थान, कोदो, तथा उर्द (ग्ररहर की) कटाई १७ २                                                                                                                                                                                                                                                                  | ₹३८                                    | ,                                       |
| धान, कोदो तथा देंबाई                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>YY</b> .                            | ų.<br>V                                 |
| जीताई तम्बाक् १.२५ एकड़ १ बाँह                                                                                                                                                                                                                                                                             | ş                                      | , হ                                     |
| भदोही के खेत की जाताई ५३ एकड़ २ बौंह                                                                                                                                                                                                                                                                       | ११२                                    | 22Y                                     |
| खाद डोग्राई ७२•२५ एकड़                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३६८                                    | 355                                     |
| जी                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 330\$                                  | १४६४                                    |
| कपात चुनाई ६ एकड़ ३ वार ७२ लियाँ,<br>१७६६ ब्रादमी ≈ १४६६ पुरुष ३७२ लिय                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                         |
| जोड़ १४६६ पुरुष ३७२ स्त्रिया                                                                                                                                                                                                                                                                               | ७२ लड़के                               |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                         |
| कातिक ्                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                         |
| कार्तक ्                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | श्रादमी                                | वैंल                                    |
| कातिक<br>तोरी कटाई ४२ एकड़ + दॅवाई                                                                                                                                                                                                                                                                         | श्रादमी<br>{ ५५<br>४३०                 | येल<br>६६                               |
| तोरी कटाई ४३ एकड़ + ट्वाई                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _                                      |                                         |
| तोरी कटाई ४३ एकड़ + देवाई<br>जोताईगेहूं, चना, मटर, जब, तम्बाक्                                                                                                                                                                                                                                             | _                                      |                                         |
| तोरी कटाई ४३ एकड़ + दंबाई<br>जोताई—गेहूँ, चना, मटर, जब, तम्बाक्<br>१३६० ५ एकड़ + जब चेटाई ११ ए० ४ बॉह                                                                                                                                                                                                      | { ४५<br>४३०                            | <b>₹</b> ₹                              |
| तोरी कटाई ४२ एकड़ + दंबाई<br>जोताई—गेहूं, चना, मटर, जब, तम्बाक्<br>११६-७५ एकड़ + जब केराई ११ ए० ४ वॉह<br>सम्बाक् वोश्रार्द                                                                                                                                                                                 | ध <b>३</b> =                           | <b>₹</b> ₹                              |
| तोरी कटाई ४३ एकड़ + दंबाई<br>जोताई—गेहूँ, चना, मटर, जब, तम्बाक्<br>१३६० ५ एकड़ + जब चेटाई ११ ए० ४ बॉह                                                                                                                                                                                                      | \\ \\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\  | ₹ <b>६</b><br>—<br>१४७६                 |
| तोरी कटाई ४२ एकड़ + दंबाई<br>जीताई—गोहुं, जना, मटर, जन, तम्बाक्<br>१३६ ७५ एकड़ + जन चेराई १२ ए० ४ वॉह<br>तम्बाक् वीआई<br>श्राल् जोताई ६ वॉह ७ एकड़ + वोशाई<br>श्राल् मिट्टी चहाई य सिचाई (२ वार)<br>इस्टी श्रदरक २ एकड़ सोदाई                                                                              | { ५५<br>४३०<br>७३⊏<br>३१<br>२२⊏        | \$\frac{4}{20} - \frac{1}{20}           |
| तोरी कटाई ४२ एकड़ + देवाई<br>जोताई —गेहूं, चना, मटर, जब, तम्बाक्<br>१३६ ७५ एकड़ + जब चेराई १२ ए० ४ बीह<br>तम्बाक् चीआई<br>श्राह् जोताई ६ बीह ७ एकड़ + नोझाई<br>श्राह्म मिट्टी चढ़ाई प सिचाई (२ बार)<br>एन्द्री खटरक २ एकड़ सोदाई<br>मठाला २ ए० जोताई बोझाई तमा ठोड़नी                                      | { ४५<br>४३०<br>७३⊏<br>३१<br>३२⊏<br>१४२ | \$\frac{4}{20}\$                        |
| तोरी कटाई ४२ एकड़ + दंबाई<br>जोताई—गेहूं, चना, मटर, जब, तम्बाक्<br>१२६१-७५ एकड़ + जब केराई ११ ए० ४ वॉह<br>तम्बाक् वोखाई<br>श्राल् जोताई ६ वॉह ७ एकड़ + बोझाई<br>श्राल् पिटी चढ़ाई ए स्चिह (२ बार)<br>एस्टी खटरक २ एकड़ सोदाई<br>स्वाल १ ए० जोताई सोझाई तथा गोहनी<br>स्वाल चुनाई है एकड़ ५ बार १८० स्वियाँ, | { ४५<br>४३०<br>७३⊏<br>३१<br>३२⊏<br>१४२ | \$ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| तोरी कटाई ४२ एकड़ + देवाई<br>जोताई —गेहूं, चना, मटर, जब, तम्बाक्<br>१३६ ७५ एकड़ + जब चेराई १२ ए० ४ बीह<br>तम्बाक् चीआई<br>श्राह् जोताई ६ बीह ७ एकड़ + नोझाई<br>श्राह्म मिट्टी चढ़ाई प सिचाई (२ बार)<br>एन्द्री खटरक २ एकड़ सोदाई<br>मठाला २ ए० जोताई बोझाई तमा ठोड़नी                                      | { ४५<br>४३०<br>७३⊏<br>३१<br>३२⊏<br>१४२ | \$\frac{4}{20}\$                        |

प्रभुष एकड

**५६•**⊏ एकड

वूस

तिल कटाई ३ एकड़

तिल देवाई ३ एकड़

सिचाई-मेहूँ, चना, मटर, जब, श्राल, तम्बाक जय केराई १५४% एकंड

कटाई—ग्रधनी धान, ज्वार ग्रौर वाजरा

जोताई ६ बाँह-उर्द, मटर ग्रीर जब केराई

खाद ढोग्राई ३४°२ एकड़ (८५ गाड़ी) .

जोताई २ वाँह विल का खेत श्रीर ईख १४ ए०

जोताई योग्राई नव फेराई ४ वार २६.२ ए०

्र विचाई-मोहँ, मटर, जब, जब फेराई चना, भाल, तम्बाक् = २२०.६५

ईल ११ एकड़ कटाई छिलाई

इंख पेराई २५ दिन १०० खी

ज़न्दरी पिटाई रद्राप् एकड़ की

चरी खेत ५ एकड़ जोताई २ गाँड

देवाई ग्रधनी धान २३ २ एकड़

देवाई ज्वार वाजरा ३१% एकड

जीड रदरर

350

समग्र ग्राम-सेवा की श्रांर

बैत

¥ ? ?

07

485 50

¥0

ग्रादमी

284

\*\*\*

२००

२००

208

53 2804

>250

YE 855 200 200

28 8 ሂ 34 90

रदेरर

देत

783

| जमीन का बॅटवारा                            |              | <b>१५</b> ६   |
|--------------------------------------------|--------------|---------------|
| माघ                                        |              |               |
| x .                                        | ग्रादमी      | वैल           |
| थालू तम्बाकू सिंचाई <b>८•२</b> एकड़        | ₹⊏           | 58            |
| इंख कटाई छिलाई                             | २००          | _             |
| ईस पेराई २५ दिन १०० स्त्रियाँ              | २००          | २००           |
| जोताई २ वांह ११ एकड़                       | २⊏           | પૂક્          |
| नोइ १०० स्त्रिया                           | ४४६          | र्≅०          |
| फागुन                                      |              |               |
|                                            | ग्रादमी      | वैल           |
| त्राल् तम्बाक् सिचाई द•२५ एकड़             | १८           | 28            |
| गन्ना कटाई छिलाई                           | 200          |               |
| गन्ना पेराई २५ दिन १०० स्निया              | २००          | 200           |
| गन्ना जोताई ११ एकड़                        | ४२           | <b>=</b> ₹    |
| गन्ना बोब्राई ११ एकड                       | W            | ६६            |
| पिछले गम्ने (पेड़ी) की जोताई ११ एकड़ ३ बार | 88           | २⊏            |
| मटर कटाई ७ एकड़                            | ५६           | _             |
| मसाला कटाई खोदाई २५ एकड्                   | ६३           |               |
| बोड़ १०० स्त्रिय                           | र्शी ६३७     | • Y07 .       |
| चैत ,                                      |              |               |
|                                            | श्रादमी      | वैल           |
| कटाई—गेहूं, मटर, जब केराई, चना, जब         | <b>१</b> ७३४ | _             |
| श्रालू गोड़ाई तम्बाक् कटाई ८·२५ एकड़       | 33           | <u>`</u>      |
| अरहर कटाई १७ २ एकड़                        | १०३          | <del></del> - |

|                           |                             |                    |             | ι             |             |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|
| 44.                       |                             |                    | समञ         | ग्राम-सेवा    | की ग्रीर    |
| गन्ना सिंचाई              | ११ एकड                      |                    |             | २४            | ३२          |
|                           | ाई <b>१</b> '२५ एक          | ड                  |             | ą             | Y           |
| उर्द कटाई व               |                             | •                  |             | <b>হ</b> ৩    |             |
|                           |                             |                    | जोड़        | २०३०          | :1          |
| वैशाख                     |                             |                    |             |               |             |
|                           |                             |                    |             | न्त्रादमी     | ·           |
| टॅंगाई लग है              | धराई ११ एक                  | 5                  |             | र्⊏           | ३३          |
| दंबाई <del></del> मट      | र. चना. जब <sup>े</sup>     | देराई १३०°२        | एकड         | રૂરપ્         | ३६०         |
|                           | ्,,<br>१५. एकड़. '          |                    | •••         | દહય           | ११७०        |
|                           | १७-३ एकड़                   |                    |             | १७५           | २१०         |
|                           | र १७•२ एकड़                 | ,                  |             | १३७           |             |
| देवाई उर्दे               |                             |                    | •           | २०            | 48          |
|                           | ाई १ रप्र एक                | ङ्                 | ,           | १५            | -           |
|                           | ई ११ एकड़ २                 |                    |             | <b>የ</b> ሂ    | 50          |
|                           |                             |                    | जोड़        | १७२०          | 1==0        |
|                           |                             |                    | -           |               |             |
| कुर<br>बैल ७ <b>४</b> , : | ाकाम के दिः<br>कुल लड़के १२ | न (कुल पुरुष<br>२) | ેદ્દપ્ર, દુ | ज़्ल स्त्रिया | ७२, इत      |
|                           |                             | कुल हार्जि         | री          |               | *           |
| महि                       | : पुरुष                     | स्त्री             | लङ्         | के            | वेल         |
| উত                        | १५६१                        |                    | _           | -             | १७२४        |
| श्रपाड़<br>श्रपाड़        | १४८२                        | '                  | _           | •             | १७१२<br>१=६ |
| सावन                      | १६३⊏                        | १३००               | , \$=       | ₹•            | ζ           |
|                           |                             |                    |             |               |             |

| जमीन का         | बॅटबॉरा          |            |                  | 448            |
|-----------------|------------------|------------|------------------|----------------|
| भादों           | Èŧŧ              | _          |                  | १०⊏६           |
| कु <b>ञ्चार</b> | 3385             | ३७२        | (बड़े लड़के) ७२  | 174x           |
| कातिक           | <b>१</b> ७०३     | १८०        | (बड़े लड़के) १५० | १६६२           |
| श्रमहन          | १६११             | _          |                  | १६२२           |
| पूम             | ११७०             | 200        | _                | \$\$0¥         |
| माघ             | 864              | \$00       | _                | २⊏०            |
| फागुन           | ६३६              | 200        |                  | , 402          |
| चैत -           | १५२२             | १६         | <b>७३</b> २      | <del>ই</del> ই |
| वैशाख           | १७२०             |            |                  | ₹≒≒೨           |
|                 | सस्              | म लोगों के | काम के दिन       |                |
|                 | पुरुष            | स्त्री     | लङ्के            | ग्रैस          |
| बैट             | 5.8              |            |                  | २३ ३           |
| ग्रपाड्         | २३               | ***        |                  | २३.०           |
| सावन            | ર્ષ              | ₹≂         | <b>የ</b> ሂ       | ર્પ્           |
| भादों           | { <b>x</b>       |            | •••              | \$8.0          |
| कुआर            | ₹3               | પ્         | (बड़े) १         | \$5.8          |
| कातिक           | ₹६               | રત્ય       | (बड़े) २         | ₹₹••           |
| ग्रगहन          | 74               |            |                  | २२•०           |
| पूस             | ₹≂               | ₹.€        | ***              | <b>የ</b> ሂ••   |
| माघ             | •                | \$.5       |                  | 8.0            |
| पागुन           | ₹ 0              | 5.2        |                  | 4.4            |
| चैत             | २३ ५             | • ₹        | Ę                | •4             |
| र्वशाख          | <b>ન</b> દ્વે•પ્ |            |                  | र्प्र•प्       |
| ল               | ोड़ २४५          | ₹€'€       | कुल २१           | ₹0=*           |
|                 |                  |            | बड़े ३           |                |
|                 |                  |            |                  |                |

| . र्गृह-उद्योग के का                                                                    | म के दिन          |                                         |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>उ</b> द्योग                                                                          |                   | हाजिरी                                  |                                  |
|                                                                                         | पुरुष             | स्त्री                                  | वैल                              |
| १—ग्रनाज पिछाई बैल चक्की से                                                             | •                 |                                         |                                  |
| ८१४८ आदा                                                                                | १६५               | •••                                     | ३३०                              |
| र—धान कुटाई दरभु धान १००८ सार                                                           | î <sup>‡</sup>    |                                         |                                  |
| (५८ प्रतिदिन २ पुरुप २ स्त्रियों से)                                                    | 300               | ३७० ,                                   |                                  |
| ३—घॉन छॅटाई                                                                             | १३५               | १३५                                     | •••                              |
| ४—र्देटका मट्टा ३ लाख ईट के लिए                                                         | τ                 |                                         |                                  |
| ' (५०० ईंट पथाई ग्रौर १५०० ईंट वे                                                       |                   |                                         |                                  |
| भट्ट पर लगाई प्रति व्यक्ति प्रतिदिन                                                     | ) =00             |                                         |                                  |
| जोड़                                                                                    | १४७०              | પ્રત્ય                                  | 330                              |
| स्पर्गत् ग्रह-उद्योगों में पुरुष २३ वि                                                  | न. स्त्रिया       | ৬ ৱিন ৠ                                 | र दैल                            |
| ५ दिन लगे रहेंगे। इसके उपरान्त दूसरे                                                    | ं,<br>कार्य-क्रमो | ां में भी पर                            | प श्रीर                          |
| स्त्रियां लगी रहेंगी; उनका ब्योस नीचे वि                                                | त्रेखे श्रनसा     | र हो सकता                               | है।                              |
| कार्यक्रम का व्यौरा                                                                     | . •               | काम के वि                               |                                  |
|                                                                                         |                   |                                         | देन                              |
|                                                                                         |                   | पुरुष                                   | देन<br>स्त्री                    |
| खेती में श्राकत्मिक कार्य                                                               |                   |                                         | देन                              |
| खेती में श्राकरिमक कार्य<br>मकान-निर्माण मरम्मत श्रादि निर्माण-सम्बं                    | धी कार्य          | पुरुष                                   | देन                              |
|                                                                                         | घी कार्य          | पुरुष<br>ध्र                            | देन<br>स्त्री<br>                |
| मकान-निर्माण मरम्मत ग्रादि निर्माण-सम्बं                                                | घीकार्य           | पुरुष<br>५<br>१६                        | देन<br>स्त्री<br>                |
| मकान-निर्माण मरम्मत ग्रादि निर्माण-सम्बं<br>मेंड बँघाई                                  | घीकार्य           | पुरुष<br>५<br>१६<br>१२                  | देन<br>स्त्री<br>                |
| मकान-निर्माण मरम्मत त्रादि निर्माण-सम्बं<br>मेंड बँघाई<br>लकडी प्यप्तना, चीरना तथा डोना | घीकार्य           | पुरुष<br>५<br>१६<br>१२<br>१०            | देन<br>स्त्री<br><br>प्<br>      |
| मकान-निर्माण मरम्मत त्रादि निर्माण-सम्बं<br>मेंड बँघाई<br>लकडी प्यप्तना, चीरना तथा डोना | घी कार्य          | पुरुष<br>५<br>१६<br>१२<br>१०<br>५       | देन<br>स्त्री<br><br>५<br>       |
| मकान-निर्माण मरम्मत त्रादि निर्माण-सम्बं<br>मेंड बँघाई<br>लकडी प्यप्तना, चीरना तथा डोना | घीकार्य<br>-      | पुरुष<br>५६<br>१२<br>१०<br>५            | देन<br>स्त्री<br><br>ध<br><br>१५ |
| मकान-निर्माण मरम्मत त्रादि निर्माण-सम्बं<br>मेंड बँघाई<br>लकडी प्यप्तना, चीरना तथा डोना | घीकार्य           | पुरुष<br>५<br>१६<br>१२<br>१०<br>५<br>१० | देन स्त्री थ १५ ५.               |

इस हिसान से ५५ परिवार के पुरंप स्त्री, ब्रीर बैलों के साल गर में काम के तथा खाली दिन इस प्रकार रहेंगे।

|       | काम के दिन |   | खाली दिन |
|-------|------------|---|----------|
| पुरुष | ર્જ્ય      | , | १२०      |
| र्खा  | 30         |   | ३३५      |
| वैल   | १७६        |   | १८६      |

विवालम के कुछ लड़के छोर लड़कियाँ सालन में १५ दिन छीर चित में ६ दिन पढ़ाई बंद फरफे खेनी में काम करेंगे। बड़े लड़के छीर लड़िकां इसके छलाया ३ दिन छीर काम करेंगी। इसके छताय बं विवायाँ, जो छरते विवालम के पादनकम में हुनिवादी रलागी कीरी की मार्फत विवालमा करेंगे, जोती में छीर छोरिक समय शा करेंगे क्योंकि सीखने के लिए उन्हें खेती की सभी कियाओं में ग्राम्ति रहना पड़ेगा। मैंने उनके काम की हाज़िरी छामिल नहीं की है। कारण यह है कि छम्मों उनके दिन किसान परिवार के इतरे लोगों की मीताने दिन काम करेंगे उतने दिन किसान परिवार के इतरे लोगों की मीताने दिन काम करेंगे उतने दिन किसान परिवार के इतरे लोगों की

प्रश्न यह उठता है कि क्या ये साली दिन लागी को बेगा काटने होंगे वा इस समय वे दूसरे काम भी कर सकते हैं। इस समर वे दूसरे काम भी कर सकते हैं। इस समर वीनाती, ज्यानिय-नेया, ज्यानुष्ठानादि में लाई होगा। वाकी समय में चे किया में काता है। एक उपना ने नेया माता का है। पर मैंने पहले पत्र में विस्तार में किया माता का है। इस मैंने पहले पत्र में विस्तार में लाया था। प्रमाप इस समय पर निर्माण की ना माता की है। यह मैंने पहले पत्र में विस्तार में लिया था। प्रमाप इस समय पर निर्माण की ने विस्तार में व

| र्गह-उद्योग के | काम के दिन |        |     |
|----------------|------------|--------|-----|
| <b>उ</b> योग   |            | हाजिरी |     |
|                | पुरुप      | स्त्री | वैल |

: र— ग्रनाज पिसाई यैल चक्की से १६५

८२५८ ग्राटा

२—घान कुटाई⊏२५८ घान १००८ सावौ (५८ प्रतिदिन २ पुरुष २ स्त्रियों से)

जंमीन का घँटवारा

३--धान लॅटाई

४—ईंटका मट्टा३ साख ईंट के लिए

कार्यक्रम का व्यौरा

लकड़ी कारना, चीरना तथा डोना

ग्रनाज दुलाई बाजारों को बैलगाड़ी ने

खेती में त्राकरिमक कार्य

त्रनाज तथा श्रन्य सफाई

मेंड़ बँधाई

श्रतिथि-सत्कार

चीमारी तथा मुश्रूपा

त्यौहारादि

(५०० ईट पथाई ग्रीर १५०० ईट के

मद्र पर लगाई प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) ८०० जोड १४७०

मकान-निर्माण मरम्मत ह्यादि निर्माण-सम्बंबी कार्य

१३५

श्चर्यात् यह-उद्योगों में पुरुष २३ दिन, खियां ७ दिन श्रीर वैल ५ दिन लगे रहेंगे। इसके उपरान्त दूसरे कार्य-क्रमों में नी पुरुप स्त्रीर स्त्रियां लगी रहेंगी; उनका ब्योरा नीचे लिखे अनुसार हो सकता है।

३७०

შდი .

Po P ३३०

काम के दिन स्त्री

पुरुष

58

₹ **२** 

20

ч

२०

१५

24

20

₹.

१३५

EER

330

६६४ समग्र ग्राम-सेवा की ग्रीर

प्रस्ति-ग्रह ग्रन्य फुटकर

¥ ¥

हस प्रकार पुरागें का पूरा समय व्यवस्थित हो जाता है लेकिन स्वियाँ फिर भी २३८ दिन खाली रेहेंगी । ये २३८ दिन वे चलें ते स्त कार्तगी। लड़कों में १२२ लड़के २१ दिन खेती में काम करेंगे, २७० दिन विद्यालय के दिन और बाकी ७४ दिन सकाई तथा झाराम के दिन होंगे।

मैंने तमाम काम की गति छाज की गति के हिसाव से ही लगाई े है। इमें इन तमाम संघटनों को पूरा करने वे लिए १५ साल तो लग ही जायँगे। उतने दिन संघटित कार्य करते रहने से जनता की कर्म-शक्ति, योग्यता तथा गति की वृद्धि होगी। तब इससे कम दिनों में ही ये सब काम हो जायेंगे लेकिन में इससे श्रधिक काम का प्रस्ताव इन ५५ परिवार के लोगों के लिए, नहीं करूँगा। जब हमारी योजना प्रामवासी की सर्वतोमुखी उन्नति की खोर होगी तो शिन्ता, कला तथा संस्कृति की उन्नति होगी। ऐसी हालत में लोग रोती से बने समय को सहूलियत के साथ इन चीजों में लगायेंगे। सेती की विभेन्न प्रक्रियाओं की गति में दृद्धि होने पर यैलों के खाली दिन भी वर्देंगे हीं। श्रय भी खेती के काम के अपलावा १८६ दिन उनको बचने हैं। बैलगाड़ी, चक्की खादि खीर कुछ धन्य फुटकर कामी में ३० दिन तथा महीने में ५ दिन के हिसाब है आवश्यक आराम के ६० दिन वट कर भी ६६ दिन साली रहते हैं। कमशः ग्राम-उद्योग ही उन्नी के साम देलों के साली दिन भी उद्योग में लगते. जार्देंगे। इस दकार उन ५५ परिवारों तमा उनके पशुद्रों के कुल समय का उचित उपयंत मीजूदा जमीन पर खेती तथा बुछ ग्रह-उदीग के काम में हो बादगा ।

पशुत्रों का प्रश्न-सेती से पशुत्रों का सम्बन्ध इतना पनिष्ट है कि इन पर विचार ऋमी कर लेता ठीक होगा। प्राचीन काल से भारत में गोधन का बहुत महत्व रहा है। लोगों के पास जंगल काकी थे। चाराबाह की भी कमा नहीं थी। ग्रतः लोग जी भर कर गोपालन करते ये। एक एक इल के लिए कई बैल स्वते ये जिसमें ये आराम से बैठे रहें। गोजाति के कारण मनुष्य को श्रन्न मिलता था, दूध-घी मिलता था इसलिए उस भावना प्रधान युग में मनुष्य कृतज्ञना से जितना ग्राराम गाय यैल को दे सकते थे, देते थे। यह भावना ग्राज भी बिस्तत सेत्रों में पैली है। केवल जनता में ही ऐसी भावना का प्रसार है, ऐसी बान नहीं । ऋर्थ-शास्त्र के पड़िनों की राथ में भी ऋाज जितने बैल हैं उन पर ऋधिक,व मा पड़ता है ऋौर बैलों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए । श्री राधाकमल मुकर्जी नै भी ग्रपने "लैंड प्रवलम्स श्राफ इंडिया" में वैलों की संख्या में घटती देख कर अफ़शंस लाहिर करते हुए कहा है ''पहले ज़माने में एक हल के लिए चार बैल की नरुरत समभी जाती थी लेकिन वढ सख्या ग्रव तीन ग्रीर बहुत से स्थानों मे २ पर आहा गिरी है। नतीबा यह हुआ है कि बैलों को अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ता है।" किन्तु मेरा अनुभव इसके विपरीत ही है। मैंने देखा है, देहातों में वैल अधिकांशतः खाली ही रहते हैं। पिछले पत्र में एक दिशाय से बताया भी है कि हमार बैल ऋषिकतर खाली रहते हैं। युक्तवान्तीय खेती सुघार कमेटी १६४२ की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि "किसान मुश्किल से साल मे तीन माह यैलों को . इस्तेमाल करता है छौर उन्हें ६ माह वैटा कर खिलाता है।" मेरी राय में यह भी कुछ ग्रतिरंजित है। लेकिन चोहे जिस तरह से जांच करो इस प्रान्त में ४-५ माह से ज्यादा वैली के लिए काम नहीं है। हां, यह जरूर है कि किसी के पास जरूरने में ज्यादा बैल हैं छीरे कोई बैल विना जोन नहीं पाते हैं। ग्रतः ग्रतिरिक्त परिश्रम वेतन उन्हीं के बैलों को होता है जिनके पास खेत के अनुपात से बैल फर्म

हैं। लेकिन किसी राष्ट्रीय समस्या को इल करते समय तुमको अपवादी को नहीं देखना है। हमें तो श्रौरत स्थिति को देख कर ही विचार करना है। अप्रगर प्रान्त भर के कुल देखों का क्ष्मिव लगात्रों तो देखागी कि समस्या यह नहीं है कि हम बैलों की संख्या किस प्रकार वड़ावे, बल्कि यह है कि जितने बैल हैं उनको काम स्या दिया जाय। यही कारण है कि मैंने क्रपनी योजना में प्रति ग्राम ६० वैलों के स्थान पर ७४ बैल रखने का प्रस्ताव किया है। ऋौर उतने में ही किस तरह हमारा काम पूरा हो जाता है, उसका भी दिसाव बताया है। वैलों की कर्मशक्ति किस प्रकार बढ़ाई जाय और नस्त सुधार के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, यह में पहले भी लिख चुका हूँ। विस्तार से इस समाल पर भी प्रकाश डाल चुका हूँ कि दूध के लिए भेत श्रीर जोतने के लिए वैल रखने से इमाराकाम चलेगाया नहीं। इस प्रश्न पर मैने ऋषनी निश्चित राय जाहिर कर दी है। तदनुसार अपनी योजना में प्रति साम की मेंस की संख्या घटाई है। त्र्याज जहां एक गाय में श्रीसत ३५ भैसे हैं वहां मैंने २४ ही स्तरी हैं । यह भी व्यावहारिकता के नाते मौजूदा परिस्थिति से समभीता ही किया है। कोशिश इस बात की करनी होगी कि वह संख्याभी कम हो जाय। प्रान्त में चरने के लिए कितनी कम भृमि है, मालूम ही है। खेती में का कितना हिस्सा जानवरों के लिए छोड़ा जा सकता है, यह भी तुमने देख लिया। अब बताओं भेनों के उपरान्त कुल गौओं को रख कर क्या खिला कर जिलाछोगी। गौछों को ठीक से न जिला सकने से अच्छे वैल मिलना ग्रसम्भव है।

परन यह रह जाता है कि वैलों की सख्या घटाई केसे जाव ! हुव देने वाली नौद्रों को संख्या बढ़ने पर गोजाति की झावादी तो बड़ेगी, पटेगी फेसे ! हां, वह स्वाल कुछ जटिल जरूर है श्रीर इस दिवन प्रयोग की काकी गुंजाइश्च है। ग्राजकल विदेशकों की राम अलग अलग है। कुछ लोगों की राय में प्राम के श्रीसत हुम की गुंदि दी तरह से हो सकती है, उचित ख़ाहार से और दूध देने की ख़यधि की हृद्धि करके। श्रगर दूध देने को श्रवधि बढ़ती है तो गीएँ श्राज जिस हिसाव से बच्चे देती हैं उनमे कमी हो जायगी। कुछ लोग कहते हैं कि दूध देने की श्रवधि वटाई नहीं जा सकती। मेरे जैमे सामान्य प्राम-सेवक के लिए इन विशेषकों की शय का विचार करना मुश्किल है। इस प्रश्न पर मेरा निजी अपनुभय भी विशेष कुछ है नहीं। लेकिन ग्रागर हमें देहानों के ग्राधिक प्रश्नों को इल करना है तो पशुत्रों की त्रागदी सीमित करनी ही पड़ेगी। इसके लिए भावी राष्ट्रीय सम्बार को विशेष रूप ने प्रयोग करना होगा। दृष देने की श्रविध वटा सकने पर तो स्वभावतः पशुश्रों की संख्या कम होती जायगी। मालुम नहीं इस लड़ाई ने क्या परिस्थिति पैदा कर रक्ली है। ग्रस्त शरों में धौजों के खाने के जिए बैजो की हत्या के विषद ग्रान्दोलन देखने को मिल ग्हा है। सम्भवतः लड्डाई के वाद इमको बूसरी स्थिति का सामना करना पहें। उस समय वैलों सी श्रिषिकता के स्थान पर नम्भवतः कमी ही हो । श्रतः इस विपय पर कोई निश्चित योजना की कल्पना करना इस समय सम्भव नहीं है। बागु-जंगल--अपर बताये हिसाव में हमने श्रनाज, तेल, मीठा श्रीर दूध की श्रावरयकना पूरी करने की चेटा की। पल श्रीर लकड़ी

की समस्या वाकी रहती है। हमे प्रति गाव ५६म्) मन पत्न की आवश्यकता है। वैसे तो वहुत किस्म के एल इस प्रान्त में हो सकते हैं लेकिन आमतीर से निम्मलिदित पत्न से हमारा काम चल मकेगा :— आम, कटहल, परीता, गूलर, लिखी, जालवा, खत्तर, लासुन, लीची, बेल, आबला, वैर, नासपाती, अमस्य, चेला, महुया, नीवृ, अनार, आहु हस्वादि।

इनमें परीता, केला, बेल खादि लोग खपने घर के माथ लगा सकते हैं। बाकों के लिए बाग की खावश्यकता है। में समामता हूँ खाज जितने बाग हैं उन्हें ठीक करके खीर घरों के माथ थोड़े पेड़ लगाकर फल की समस्या हल हो सकेगी। इसके लिए खलग बढ़ती जमीन की खावस्यकता नहीं हैं। फिर भी दो एकड़ प्रति शाम फल के लिए खीर खलग करना ठीक होगा।

पिछले पत्र में भोजन-सामग्री की तालिका देखने से मालूम होगा कि खाना बनाने के लिए करीब ६०००) मन की लकड़ी की श्रावश्यकता प्रति ग्राम हर साल होगी । इसके ग्रलावा मकान बनाने के लिए तथा घरेल् ग्रसवाद ग्रीर उद्योग के ग्रीजार के लिए लकड़ी मी चाहिए। त्रात प्रान्त के कुल `चेत्रकल के ५.= °्र तमीन पर बंगल मौजूद हैं। इस दिसाब से कुल जंगल का चेत्रफल द्रहदर वर्ग मील र ३६, ४३६८० एक इंगा। काम को लकड़ी के अलावा ईंधन वे लिए एक एकड़ से प्रतिवर्ष १५ गन लकड़ी तो अवश्य मिल जायगी। इस प्रकार जगलों से लगभग ६ करोड़ मन ईंधन मिल सकेगा। जगल से दूर के देहातों के लिए तो स्थानीय व्यवस्था लकड़ी के लिये करनी होगी । ऋव देखना है देहातों में प्रति माम ऐसी कितनी जमीन है जिल पर जगल लगाया जा सकेगा। विद्युले पत्र में मैंने जी उमीन का हिसाब मेजाथा। उसमें देख गी कि खेती के ऋलाया प्रति ग्राम निम्निजिलि जमीन काम में आ सकती है। १—- ग्रासानी से खेती हो सके ऐसी जमीन एकड

२—खेती लायक परती ६४.० "

२—खेती लायक उत्तर १८.८ "

गौय में जो ६००० मत लकड़ी की व्यावरणकता होगी उत्तमें १००० मत वाता और खेती के जिए मिल जायगी। वाकी के लिए बबूल, पलाश ब्रादि के जंगल लगानी हों। में बदल लगानी का बिरोग पर्य पाती हूं। हमारे देशती में चमड़ा पकाने के उद्योग का खेती के ताय पिए सम्बन्ध है। ब्रादा गौब-गौन इस उत्योग के प्रवार की विरोग सम्मानना है। बबूल की ह्याल चमड़ा पकाने का एक मुख्य सामन

सके बहां पलाश का पेड़ हैं भन का अच्छा काम देता है। मैंने देवा है वहूल के पेड़ जो लोग लगाते हैं वे एक एकड़ में करीव २०० पेड़ लगाते हैं। देशन लगाते हैं। देश हैं। इस अकार देते हैं। इस अकार वाला में एक बार उनकी डालियों काट देते हैं। इस अकार वाला वाला में एक बार उनकी डालियों काट देश हैं। इस अकार देश साल में पेड़ के मिल जाती हैं। कि तरह देश साल में १०० मन लकड़ी प्रति पेड़ से मिल जाती हैं। देश तरह देश साल में १०० मन लकड़ी प्रति पेड़ से मिल जाती हैं। देश कर इस साल में १०० मन लकड़ी प्रति पेड़ से मिल जाती हैं। देश कर पड़ा का भी पड़ना करीव उतना ही पड़ता है के प्रता है लाए को एक एकड़ का जंगल लागाना होगा। इस हिसाव से २५ एकड़ मूमि पर जंगल लगाना की आवश्यक्त हो हम उन उत्तरी पर लगाना बीहिए जहां वहुल पताशादि लगा सके । वाको दूसरी वामि पर लगाना बीहिए जहां वहुल पताशादि लगा सके । वाको दूसरी वामि पर लगाना होगा।

सस्त्र का प्रदर्ग — ग्रव तक मैंने गाँव वालों की भोजन-सम्बन्धी
सामान की ग्रावर्यकवा जीर उत्ते पाने का मार्ग वताने की चेदा की
है। लेकिन केवल भोजन से ही हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती। मात्र को दूचरी ग्रावर्यकताएँ मी तो होती है। हमने खाने के लिए
जो हिसान वताया है दूसरी चीजें भी उत्ती ग्रव्याकर करती है। ग्रव्याकर करती है। ग्रव्याकर करती है। ग्रव्याकर करती है। ग्रव्याकर करता आवश्यक है। ग्राव भारत में प्रति मतुष्य को १३ गज श्रीशत करहे मिलते हैं। श्यदर की प्रदाहर १० गज से श्रविक गाँव के प्रति मतुष्य को गई मिलता। इसके स्थान पर मैं चाहता हूँ कि लोगों को निम्नतिस्तित हिसाव में करवा मिले।

प्रति बालिग ३२ गर्ज बार्पिक "लड़का २० "

समय ग्राम-सेवा की ग्रोर

| प्रति खड़की                      | २२           | गुज        | वार्तिक              |
|----------------------------------|--------------|------------|----------------------|
| '' वच्चा                         | ¥            | ;)         | ***                  |
| वच्चों के लिए मैंने ४ गज़ की ह   | । विषयकता    | बताई है    | कारण यह है           |
| कि खादी की घोती साड़ियाँ फट      | जाते गर्भ    | ी जनके     | हिस्से बच्चों के     |
| कि खादा का बाता चाराज्या कट      | 0101 47 4    | 2          | ——रें के क्यीर       |
| कपड़ों में काम आते हैं। मैने ऐरे | ने परिवार दे | ल हजा      | वच्चाककरा            |
| सब कपडे वडों के फटे कपड़े से ह   | ही वना लेते  | हैं। केव   | त ख़ास शी धीना       |
| कपड़े नये खरीदते हैं। मेरा श्रन  | दाजयह है     | कि पुरान   | किपड़ों के साथ       |
| ∨ ग्रस नये कपडे से बच्चों का व   | ाम ऋच्छी     | तरह चल     | । जायगा । इ <b>स</b> |
| विषय पर तम अपनी राय लिख          | ना। शायव     | : तुम्हारी | राय सहाहा।           |
| इस हिसाव से गाँव भर के लिए       | निम्नलिखि    | त परिमा    | स्मिंकपड़ेकी         |
| त्रावश्यकता होगी:                |              |            | •                    |
| ०६० वालिगो                       | के लिए       |            | ६०२४ ग <b>्</b> न    |

Etso

₹= २ ं वालिग्रों के लिए लड़कों के लिए " १२४० ६२ 37 लड़कियों के लिए १३५० 60 ,, ਰਵਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹ २६४ ६६ गुज \$ \$555

गांव और घर का रूप—गांव में मकान कैसे होते हैं, यह उंगे से लिया नहीं है। वस्तुतः यहस्थी के काम को देखते हुए मेरे ध्यालं से प्रति मनुष्य को २०० वर्गफ़ुट जगह तो चाहिए ही। हमारे देहातों में श्रीष्ठत प्रति परिवार ५ प्राचों का होता है। उनके लिए १००० वर्ग फुट हमाने चाहिए यानी देहाती माथा में एक परिवार को २० हाथ चीड़े २५ हाथ लाने मकान की आवस्यकता होगी। ऐसे मकान लामना २२५) में वनते हैं। सवाल यह हैं कि क्या हमें कुल मकान तोड़कर नये वनानी हैया जो मकान नये वर्ग उन्हें खपने वंग से बनवाना होगा। बच्छत अक्षान तोड़कर नये हमें उन्हें खपने वंग से बनवाना होगा।

ज्यादा फॅसकर दसरे जरूरी कामों में डिलाई ब्राने देना चाहते हैं। फिर भी कुछ मकान ऐसे हैं जिन्हें नये तिरे ने बनवाना ही पहेगा। मेरे ख्याल ने हमें प्रति ग्राम कम से कम ३० घर नये बनवाने होंगे। नये घर बनवाने के साथ-साथ पुराने घरों तथा गाँव के रूप का भी सुधार होना चाहिए। पहले एक पत्र में मकान बनाने के तरीकों की ग्रालोचना करते हुए मेंने बताया था कि ब्राज के बामों की सनह पानी निकलने ं के लायक नहीं है। कहीं ऊँची, कहीं नीची। क्रमशः ईंटों के व्यवहार से यह स्तह हमें ठीक करनी होगी। फिर मिट्टी लेने के लिए प्राम पंचायत की श्रोर से गाँव के पास निश्चित स्थान निर्दिष्ट कर देना होगा। लोग मिट्टी उसी स्थान से लॅं जिससे वह स्थान तालाव का रूप ले सके। एक अलग योजना बनाकर धीर धीरे गाँव के अन्दर के गड्ढ़ों को पारते जाना चाहिए। पारने के लिए यह नियम बना देना चाहिए कि जब कोई भी मकान मरम्मत करें या गिराकर दूसरा बनावें तो उनके मलबे को गड़डों में ही डालें न कि श्राज कल की रीति के · श्र**ा**सर जहाँ पर टूटे वहाँ ही फैला दें। ऋगर संबदित रूप से किया जाय तो मेरी निश्चित धारणा है कि यह काम १०-१२ साल में पूरा हो सकता है।

दूसरी वात बह है कि इमारे मकानो का नक्ष्मा हम दंग से वनाना होगा जिससे से हमारी बोबनानुसार व्यवस्था के अनुरूप हो। यानाना होगा जिससे हमारी बोबनानुसार व्यवस्था के अनुरूप हो। प्राप्त के स्वार्य हों, नहानो, और वर्गन माँजने ज्ञान पानी के काम के लिए उचिन प्रकृष्ट हो लिएकी के पास मोड़ी अमीन हो कहाँ लिए से एक हो के लिए को हम के लिए के नीम का पेड़ लगा सके और मोड़ वच्चता वन सके । गाँव के हिए के नीम का पेड़ लगा सके और मोड़ वच्चता वन सके । गाँव के हिए के नीम का पेड़ लगा सके और मोड़ वच्चता वन सके । गाँव के हिए के नीम का पेड़ लगा सके आप मार्च हो। इसके साम हो कुछ जमीन होनी चाहिए। पहुड़ों को पर से खला रक्षणे की वावत मैंने पहले लिखा या ( अच्छा हों, सहयोग के आपार

पर एक तरफ सम्मिलित मवेशीलाना हो, नहीं तो घर में ब्रहम पशुद्रों के रहने का त्यान हो बिसते घर की वायु द्रित न होने पाये। प्राप्त-उद्योग के प्रकार के साथ-साथ सभी गाँवों में काफी, उद्योग का काम बलेगा। उद्योगशाला के लिए भी निष्टित स्थान होना व्यारिए। जब सब बड़े बच्चों को पाउशाला में भेजेंगे ब्रीर दियों के वितर प्रदेशमा काम निर्धारित कर होंग तो बच्चों के लिए शिष्ठ विदार बनाना ब्रावर्शक होगा। शिष्ठ विहार के लिए गाँव में कोई केट्टीर स्थान होना चाहिए को सभी परी से करीब समान बूरी पर हो। हती प्रकार अनाज के खलिहान तथा खाद के पूरी का स्थान भी निष्टित होना चाहिए। हन तमाम काम के लिए प्रति भ्राम लगभग २५ एक इ जमीन की खादश्यकता होगी।

भोजन के चलावा एक गांव की कुल ख्रम्य खावस्वकता<sup>एँ</sup>.

| कपड़ा ११८४८ स         | त दर ॥≈}॥ प्रति र     | 137 OE FOLD    |
|-----------------------|-----------------------|----------------|
| अनी कपड़ा <b>५</b> )  | प्रति परिवार पे हि    | त्माय में भाग् |
| विलाई एक दयमा         | साई भी श्राने प्रति प | रिवार १५०)     |
|                       | १५) प्रति परिवास      | દ ક્ષ્યાન્)    |
| बरोन                  | रेश) " · "            | 131)           |
| <b>ग्रनु</b> ण्डानादि |                       | EA.)           |
| स्वारध्य, समाई, गांग  |                       | 12(1)          |
| रिया 💮                | r•) " "               | : : (*)        |

| जमीन का बॅटवारा             |              |             | ६७३           |
|-----------------------------|--------------|-------------|---------------|
| विवाहादि १५                 | ) प्रति परिव | ार          | १४१०)         |
| विनोद . 🗴                   | <b>x</b> :   | ×           | ૫.)           |
| ग्रसवाव ५                   | ) "          | **          | ¥00)          |
| रोशनी तेल ८५(दर १           | ?) प्रति मन  |             | १०२०)         |
| विविध ५) प्रति परिवार       | •            |             | 800)          |
| जुता ३४० जोड़ा १॥ र         | ताल के लिए   | : २२७ जोड़ा | ,             |
| • दर १) प्रति वर्षं         |              |             | २२७)          |
| चन्दा ग्राम-समिति           |              |             | १२०)          |
| पुस्तकालय                   | •            |             | २५)           |
| आकस्मिक <b>१०)</b> प्रति पी | रेवार        |             | Exo)          |
| ,                           |              | कल जीड      | ₹११,६१(८)     |
| दसके साथ भो                 | जन-मामग्री व |             | से गींद भर छे |
| प्रस्तावित खर्च का अनुम     |              |             |               |
| प्रकार है।                  | 14 10 (1 -   | ,, ( • •    | PI 16014 50   |
| सामान                       | तौल          | <b>द</b> र  | - दाम         |
| श्राटा गेहूं                | ४१३८         | ₹1)         | . १३४२।)      |
| . जन्म                      | ₹₹€\$        | રાા⊨)       | ६०१≈)         |
| "                           |              | સા⊭)        | ₹₹१)          |
| ,, ज्यार<br>,, बजरी         | १००ऽ         | RIII=)      | ₹5011)        |
| ,,                          | ,            | ₹1)         | \$8\$III)     |
| र ५, जुन्हर।<br>जुन्हरी     | 495<br>195   | ٦)          | <b>રપર</b> )  |
| चावल                        | 94.85        | ₹11)        | ₹₹≂€)         |
| . स्वा                      | 1005         | t11)        | १५०)          |
| . इ.स.<br>कोदो              | 1035         | <b>(11)</b> | १५.१॥)        |
| चना                         | ۶=ق          | ₹)          | = <b>₹</b> ७) |
| मटर                         | १५.०९        | રાાં)       | ₹0 <b>%</b> ) |
| दाल श्ररहर                  | १३५८         | ۶)<br>س     | 780)          |
| Υ₹                          |              | ,           | ,             |
|                             |              |             |               |

| ६७४                            |                               | समय ग्रा         | <b>-सेवा की</b> श्रोर     |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|
| दाल उर्दं •                    | ٤٥٢                           | ٧)               | ₹६ <i>०</i> )             |
| दाल मंग                        | ३५,८                          | ٠٨)              | - {X0}                    |
| तरकारी                         | १४५८(                         | <b>(11)</b>      | २१८७)                     |
| मसला                           | ₹₹5                           | <b>=</b> ) '     | २७२)                      |
| नमक                            | 43                            | રાા)             | <b>₹</b> =0)              |
| गुङ्                           | 2005                          | ¥)               | = 00)                     |
| चीनी<br>चीनी                   | \(\frac{1}{4=\frac{1}{2}}\)   | ε)               | ६ २१)                     |
| फल                             | 4 EES                         | Y)               | २६७६)                     |
| तम्थाकः                        | 1135                          | પ્ર)             | દણા)                      |
| तेल                            | १२७॥(                         | <b>'</b> ₹¼)     | १८१२॥)                    |
| घी                             | ७२९                           | ¥°)              | . २ <u>८=०</u> )          |
| <b>पू</b> र्ण दूध              | दर्भ                          | ٧)               | રપ્.≎=)                   |
| द्यपूर्ण दृघ -                 | १५२७॥९                        | · (II)           | २२६१)                     |
| खटाई े                         | 18115                         | ?0)              | \$EX)                     |
| गोश्त द्यादि                   | 505                           | રાા)             | २००)                      |
| सकड़ी                          | प्रहर्नेरु                    | 1)               | \$xex11)                  |
|                                |                               | লীয়             | ₹ <u>₩</u> =₹ <u>₩</u> =} |
| इस प्रकार गाँव                 | भर के लोगों का                | कुल सर्वे २      | ११६१1万)ナ                  |
| २५⊏३५०)=४६६१                   | ६॥) यानी नई योजन              | । ये श्रनुसार    | प्रति परिवार              |
| का सर्च ५००) या                | र्षेक होगा। किमानी            | विः सेनीना       | यन्धी, पूर्ण              |
| उदांग में काम करने             | रे बाले <b>।</b> का व्यापार न | ाच तथा लगा       | र कर कार्द                |
| <sup>१</sup> इसके श्रलावा होगा | । इसके साम ५५ (               | किसान परिवार     | वे से ग्री                |
| व्यय का दिसाय की               | गुलना करने से स्वि            | रे स्पष्ट ही जाय | मी ।                      |
| हिसान की य                     | गदनी-सर्च <b>—्</b> रह व      | त्र के शय        | लेरी में पूर्ण            |
| े देशसर की नालिया              | भेजी है। उनमें में स          | तरेगात मेरहा     | समान द्वा                 |
| भै चला जायमा ।                 | पार्था गामान, दूध-पं          | विधा परी में     | ओ क्य की                  |

उत्पत्ति होगी उससे क्रुल मिलाकर ११३६६) किसान को साल मर में मिलेगा। इसके अलाबा इन परिवारों की क्रुज़ दूसर्थ आमदनी भी इस प्रकार होगी। चर्ला—१३⊏ ब्रियां २७॥।(१६ नं० के सुल की

्मजदूरी दर ३॥) सेर २७७५) चर्ला—स्कूल में ७१ लड़कों का २५० दिन का १३॥।(५ १३८७॥) इँट—३,००,००० की मजदूरी दर श≺) 800) श्रनाज दुलाई १२८ गाड़ी १२८) कीमा मरें हुए जानवर ६३४॥) लड़की की मजदूरी खेती में 800) પ્રજરૂપ) खेती ब्राहि में ब्रामदनी ३१३६६) ३६७६४) इस प्रकार से किलानों के प्रति परिवार की श्रामदनी ६६६) होगी । इसमें से उनकी खेती सम्बन्धी निध्नतिखित खर्च घटेगा— हल, रहट तथा खेनी के ब्रीजार v) वैल भैसा યાા) गाय ₹(() भेंस

₹) वैल, भेंगा, लगान व कर ₹0) तथा भैंस के लिए खर्च भगड़ा मुकदमा आदि Y) का हिसाय जोड़ते समय 노) खाद इनकी श्रायुदम माल ۲) सफर मानी गई है। वैलगाडी 31) रिजर्व १२॥)

**₹9.)** 

नाई घोबी १२) ओड़ १००)

घरेलू नौकर नौकरानी

इस तरह सब खर्च काट कर एक किसान परिवार की श्रामदनी ५६६) त्रौर घर सर्च कुल ५००) वार्षिक होगा । इसमें से सूला वाढ़ आदि दुर्घटनाओं के लिए ६) और सुरक्ति करने पर भी ६०) वचता है। यह रकम पंजी ख़र्च के काम ब्रायगी। पंजी खर्च किस प्रकार ने होगा इसके म्योरे पर उस समय प्रकाश डालूँगा जब पंजी केप्ररन पर विचार करना होगा। फिलहाल इस रकम को यहाँ ही छोड़ना ठीक होगा ।

श्रावादी का बँटवारा-हर गाँव में ६४ परिवार की वस्ती होती है। हमने श्रव तक ५५ परिवारों के लिए श्रपनी कल्पना के श्रद्रशार समाज में सुख-शान्ति से गुजर करने की व्यवस्था किस प्रकार से ही सकती है, उसकी रूप-रेखा बनाने की चेष्टा की । तुम पूछ्यी, बाही ३६ परिवारों का क्या होगा ! हाँ, वाकी लोगों को भी ऐसा काम मिलना चाहिए जिससे वे भी किसानों के समान स्थित में रह सर्हे। खेती के श्रलावा निम्नलिखिन विभागों के काम श्रीर हैं:--

१--उद्योग.

२-यातायात.

३--- जंगल.

४--- गागवानी,

५-सड़क मरम्मत,

६ -- ध्यापार.

७-घरेल मेया,

द-वैद्य, टाक्टर, हकीम,

६--श्रध्यापक.

१०-सरकारी नीकर, पीज तथा

श्चन्य पेशा.

११--विविध फुटफर काम

श्रव प्रश्न यह उठता है कि ३९ परिवारों को इन कामों में हिन तरह वॉंटने पर सब को सन्तोपजनक काम मिल क्षेता। इन प्रहरू पर फिर किमी दिन विचार करूँगा। इस पत्र को इतनी सालिशाप्री में भर दिया है कि इनने पर निचार करने में तुमको पारी समय <sup>हनी</sup> जायमा, स्त्रप्र स्त्रीर ज्यादा बोक्त टालना ठीक नहीं होगा । स्त्राः प्रार विदा दोता हूं। सबको नमस्कार।

## [ १३ ]

## ग्राम-उद्योग तथा स्रन्य पेशे

?द – द—-<sub>४</sub>

पिछले पत्र में किसान परिवारों के अलावा बाकी लोक-संख्या की किस तरह काम में लगाया जाय, इस प्रश्न पर प्रकाश डालने का बादा किया था । विभिन्न कार्यक्रमों के नाम भी भेजे थे । इस पत्र में उन कार्यकर्मो पर थोड़ा-थोड़ा करके श्रपना विचार प्रकट करने की चेश करूँगा। वस्तुतः संसार में जितने प्रकार के उद्यम हैं उन्हें प्रधानतः दोश्रेणी मे वाँटाबा सकता है। (१) उत्पत्ति ग्रौर (२) सेवा । खेती, बागवानी, जगल, उद्योग ग्रादि काम प्रथम श्रेणी के, श्रीर यातावात, व्यापार, घरेलू सेवा, वैद्य, डाक्टर, हर्काम, श्राध्यापक, सरकारी नौकर, फीन तथा अन्य पेशे सभी जनमेवा श्रेणी के अन्तर्गत कहे जा सकते हैं। खेती और उद्योग दोनों एक हा श्रेणी की चीजें हैं। इप्रतः खेती के बाद उद्योग पर ही विचार करना ठीक होगा। पहले किसी पत्र में मैंने उन उद्योगों की एक तालिका लिख भेजी थी जो प्रधानतः गाँवों में चल सकते हैं। ब्राशा है, वह तालिका तुम्हारे पास मौजूद होगी। उनके ब्रालावा कुछ स्थानीय उद्योग भी होना सम्भव है। लेकिन वे बहुत थोड़ होंगे। सब से पहले हमें उन उद्योगों पर विचार करना चाहिए जो खेती से विशेष सम्वन्धित हैं या जो भोजन-सामग्री के काम की हो। तेल घानी, चीनी बनाना तथा झंडा, मछली-गोश्त का काम ऐसा काम है।

१—तेन पानी—खेती की पैदाबार की श्रोर देखने से मालूम होगा कि हमारे प्रान्त के प्रति ग्राम के तेलहन की उत्पत्ति (बीज काट कर) बार्षिक ५.६५ मन है। रोजनी के लिए नीम श्रादे के ८५५ ते सी श्रावरवकता होगी बानी करीब २५५० नीम के बीज की पेराई करती है। इनके श्रलावा ग्राह्मन के लिए भी तेल चाहिए। टीक तरह करती है। इनके श्रलावा ग्राह्मन के लिए भी तेल चाहिए। टीक तरह से सफाई रखने के लिए प्रति परिवार की मासिक २ सेर साबन तो लग ही जायगा । इस तरह गाँव के खर्च के लिए हमें वार्षिक ५६९ साउन चाहिए। शहर के लिए २० सैकड़ा श्रिधक उत्पत्ति करनी है यानी प्रति ग्राम ६७( साबुन बनाने की ग्रावश्यकता है। इतने साबुन के लिए १००८ क करीव महुआ, गरी आदि तेलहन से तेल निकालना पड़िगा। इस प्रकार हमें हर गाँव के लिए ६४१९ तेलहन पेरने की व्यवस्था करनी है। तुमने मगनवाड़ी की घानी का काम तो देखा ही है। वहाँ एक घानी से प्रतिदिन १८ तेलहन पेरा जाता है। इस तरह हाई परिवार तेल परने के काम में लग सकते हैं।

२ —चीनी बनाने का काम-हमारे प्रवन्ध से ४६२॥८ मन राव प्रति श्राम तैयार होगी। इतनी राव से चीनी बनाने के लिए १ परिवार का ४ माह का समय लग जायगा। तुमको मालूम है कि चीनी का काम पूरे ताल भर नहीं होता । श्रवः एक ही परिवार को घानी श्रीर चीनी का काम बताया जा सकता है। इस हिसाब से प्रति प्राम । ५ (ग्राधा) परिवार से चीनी का काम हो सकता है।

३—गोरत, श्रंडा, मदली श्रादि का काम—गाँव वालों की खादा-सामग्री की तालिका में इस प्रकार की भोजन सामग्री का रार्च पूरे गाँव के लिए २००) बताया गया है। एक परिवार के गुजर के लिए ५००) चाहिए। श्रगर दो गाँव में एक परिवार इस काम में रहे 

| લા ઉનવા ચામદના ાનમ્લાહાહ | <b>^~पसहागा।</b> | _   |               |
|--------------------------|------------------|-----|---------------|
| मछती श्रादि              | १⊏०⊀२            | 752 | ₹६ <i>०</i> ) |
| चर्षा ॥(४                |                  | ==  | (ه په         |
| लड़कों का चर्खां (≔      |                  | ==  | ₹0)           |
| सिंघाड़ा ऋादि फल         |                  | ==  | v•)           |
|                          |                  |     | 430)          |

जोइ.=

35

इसी प्रकार गाँच के रूपड़े ११८८८ गड़ और शहर के हिस्से के १३१७
गड़ मिलाकर १४.१६% गड़ कपड़े बुनने होंगे। अगर एक परिवार
सप्ताइ में ६० गड़ बुन सके हो इनने के लिए ६ परिवारी की
आपर्यकता होगी। इस तरह हर उद्योग की आपर्यकता की जीव रूपके हिसाब करना होगा कि किस उद्योग में प्रति ग्राम कितने परिवार लग सकते हैं। इसके लिए सही हिसाब तो मिल्प में राष्ट्रीय तरकार स्थिति की जीच करने ही श्रीय स्वार करने से मैंने को हिसाय यनाया है उसका ब्योरा इस प्रकार है:—

| <b>उ</b> द्योग              | सं० परिवार  | उद्योग              | सं ॰ परिवार    |
|-----------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| तेल धानी                    | ۲.٩         | दरी कालीन           | .₹५            |
| चीनी का काम                 | ъų          | सिलाई               | у,             |
| <b>ञ्जना</b> ई              | €.0         | श्रंटा मछली गोश्त   | .4.            |
| साबुन                       | .६६         | रंगाई छपाई          | .04            |
| कागज                        | ,પૂર્       | सींग का काम         | .o4            |
| चमड़ा सिभाना                | .2          | वाध रस्ती ग्रादि का | काम अ          |
| सरेस ताँत, जूता श्रा        | दि .प्र     | दियासलाई बेनाना .   | *0Y            |
| लोहारी                      | <b>₹.</b> 및 | रोशनाई बनाना        | .•₹            |
| वदुईगीरी                    | १.५         | शीशा चूड़ी ऋदि      | ٥.५            |
| भेंड़ पालना कम्बल ब         | नाना १.०    | <b>ठ</b> ठेरी       | ٠२٠            |
| कुम्हारी                    | <b>. L</b>  | सोनारी              | •०६            |
| पेंसिल वनाना                | .004        | तमोली               | *04            |
| वाँस बनाना                  | .004        | . वारी              | .∘₹            |
| र्सं गतराशी                 | •∘₹         | राजमिस्नी           | , <b>4</b> , o |
| माली <b>द</b> वा जड़ो-वूर्ट | 0.4         | श्रन्य उद्योग       | ₹,00           |
|                             |             | खाद बनाना           | .4.0           |

मेरे प्रस्तावित

काम

इसके उपरान्त बागवानी तथा जंगल में २.५ +३.५ =६ परिवार लगेंगे । इस हिसाव से उत्पत्ति के काम में कुल ८०.७६५ परिवार लग जायँगे ।

हमारी योजनानुसार जब लोगों की आर्थिक दशा सुपरेगी वो जन-सेवा श्रेणी का काम भी बढ़ेगा। आपनी आवश्यकताओं को देखते हुए मैंने इन वार्तों को निम्नलिखित रूप से बाँटने का सोचा है।

प्रान्त की ऋगवादी

|                           | का मौजूदा श्रनुपात<br>प्रतिशत (१९२१) |        | र (केवल<br>व के) |
|---------------------------|--------------------------------------|--------|------------------|
| यातायात                   | .5                                   | .२०५   | परिवार           |
| घरेलू सेवा (नौकर, चाकर ५, | ,                                    |        |                  |
| धोवी १, नाऊ १)            | ₹                                    | ৬.০    | ,,               |
| व्यापार .                 | Y.0                                  | ₹.•    | ,,               |
| यैद्य, हकीम, डाक्टर       | . )                                  | ۶۰ ۲   | "                |
| श्रुप्यापक, सरकारो        | `} દ્ય {                             | ર•પ્ર  | 33               |
| नौकरी फीज तथा छन्य पेश    | (-1                                  | ₹.•    | 77               |
| विविध                     | ₹.५                                  | ٠₹     |                  |
|                           | जोड़                                 | १३.२०५ | .,,              |
|                           |                                      |        |                  |

अपर बताये हिशाय के श्रानुसार गाँव की कुल श्रावादी का कान निश्चित हो बाता है। तम कहोगी कि गाँव को कुल श्रावादी हर प्रकार के कामों में फैंस जाती है तो वहे उचीग, जो चेन्नीय जनसा . से ही चलना सम्भव हैं, किस तरह चलेंगे। उनके लिए श्रादमी कहें . से श्रावेंगे। तुम्हारी ऐसी शंका स्वाभाविक है। सेकिन सुनिवादी त्रावर्यकता की सभी सामधी की प्राम-उद्योग द्वारा उत्पत्ति होने पर त्राज की शहरी आवादी सब खाली हो जायगी। उनकी तादाद इतनी काफी होगी कि बड़े उद्योगों की जरूरते पूरी हो आयंगी त्रतः हमको इसकी विरोप चिन्ता नहीं है।

मशीन बनाम: हाथ का उद्योग—ग्रमी यहाँ छछ जेल के साधी बैठे थे । वे मेरी कराना को देखकर हँसते थे । उनका कहना था कि "त्राज के वैद्यानिक और मशीन बुग में त्राप यह क्या प्रस्ताव करने जा रहे हैं । स्या श्राप मनुष्य समाज की फिर २००० वर्ष पीछे ले जाना चाहते हैं !" तुम ऐसी बात तो नहीं कहोगी र्लेकिन चारों तरफ एक ही आवाज सुनकर कहीं तुम्हारे मन में भी सन्देह पैदान हो जाय। भाई, मैं मानव समाज को २००० वर्ष पीछे नहीं लें जा रहा हूँ । मैं केवल अमें उस दलदल से निकालना चाहता हूं जिसमे वह फूँस गया है। मशीनों के उद्योगों के कारण समाज निस . वेकारी और गुलामी में फँस गया है उससे निकलने का एक मात्र उराय ग्राम-उद्योग हो है, यह मैंने पहले एक पत्र में लिखा था। ग्रगर स्वावलम्बन के बनियादी उसलों को लोड भी दें तो भी परिस्थित का तकाजा यही है कि हम ग्राम-उद्योग से ही खपनी उत्पत्ति करें । श्राजकल बास्तविक स्थिति के बैद्यानिक विचार की बात यहून मुत्री जाती है । देखना यह है कि भारत की आवादी की वास्त्रविक स्थित क्या है श्रीर उस स्थिति पर वैद्यानिक विचार इसको कहाँ ले जाता है। मैंने पहले कहा है कि भारत की ब्रावादी, भूमि, तथा ऐतिहासिक परम्परा दुसरे देशों से भिन्न है। इस कोई भी योजना बनायेंगे तो उमे अपनी आवादी की रियति की दृष्टि से ही बनाना होगा। ग्रगर हम उद्योगी की मशीनों ने ही चलाना चाई तो अपनी उत्पत्ति के लिए कितने श्रादमी चाहिएँ उसका हिसाब कोई बता सकता है ? अभी जो बम्बई योजना का बहुत प्रचार है उसमें उन्होंने केवल इतना ही कहा है कि खेतों से ३०°/ ग्राबादी निकाल ली जायगी। उन्होंने भी इस बात का

ख्याल नहीं किया कि उनकी बताई त्रावश्यकता के लिए जितनी

उत्पत्ति की त्रावश्यकता होगी उतनी उत्पत्ति वर्च मान सुधरी हुई मशीनों द्वारा करने में खेती से निकली फुल सच्चम जन-संख्या पूरी

तौर से लग जायगी या नहीं। फिर जब मशीनों के ही सिदान्त पर श्रपनी श्रार्थिक व्यवस्था का श्राघार बनाया जायगा तो स्वभावतः

खेती भी मशीनों से ही करनी होगी; श्रौर श्राप्टनिक श्रर्थशास्त्री की

राय भी यही है। उस हालत में बाकी श्रावादी, जो खेडी के लिए छोड़ी जा रही है उनको पूरा काम मिलेगा या नहीं, इसका जवाय

कोई निश्चित रूप से हिसाब लगाकर नहीं देता है। यह कहा जा सकता है कि फिलहाल खेडी का साधारण सुधार करके हम केवले उत्पत्ति ही बढायेंगे और उद्योग के काम मशीन से करेंगे; फिर समय

त्राने पर खेडी भी मशीनों से करने की समस्या पर विचार करेंगे। लेकिन उत्पत्ति बढ़ाने के लिए कुछ साधारण सुधार खेती के तरीके में करना ही होगा। आज के प्रकार में बहुत सामान्य सुधार करपे

ही श्राज की खेती में कितने श्रादमी चाहिएँ, उसकी मासिक हाजिरी की तालिका मैंने पिछले पत्र के साथ तुमको मेजी थी। खेती की उसी गति के ब्रानुसार ही, दूसरे उद्योगों के न होने पर, प्रति कार्यकर्ता ४ एकड़ जमीन की खेती कर सकता है। भारत में लगभग रद्र करोड़

एकड़ मे खेती होती है। मौजूदा आवादी को नया खेत प्राप्य नहीं; यह मैने पहले ही बताया है। जो कुछ जगह है भी उस पर जंगल,

वाग और नई बढ़ती आवादी के लिए भोजन का काम मुहिक्ल से ही परा होगा । ख्रतः वर्त्त मान स्थिति में ७ करोड़ सदाम ब्रादमी खेती के लिए आवश्यक है। सन् १६४१ की मर्द्रम शुमारी के अ

श्रवस्था ही मानी जा सकती है । फिर कितनी उम्र तक सत्तम है इसके भगड़े में पड़ने से क्या लाभ । अगर ४० वर्ष तक ही सक्तमता की उम्र मानी जाय तो उसके ऊपर वाले भी वेकार तो रहेंगे ही ! हमको यह देखना है कि इस कितने आदिनियों को काम दे सकते हैं श्रीर किनने बेकार वाकार आदिमयों की कमाई पर वोक्त बनकर पड़े रहते है। यह बोफ सबल ब्राइमियों का है या पंगुब्बों का, इस बहस में पड़ने से रियति कुछ बदल थोड़े ही जायगी ? मैं ती १५ से ५५ साल तक के लांगों को सद्यम मानता है। खेती के काम में तो मैंने ६० वर्षतक के लोगों को सबस माना है। भारत की उस के ब्रानुपान से हिसाव लगाने पर मालूम होता है कि यहाँ कुल २१ करोड़ मन्नम स्त्री पुरुष हैं। ७ करोड़ खेनी में काम करने वालों को कास्कर १४ करोड को उद्योग में काम देना होगा। अगर मशीन से उत्यक्ति के काम में इतने लोगों को लगाना चाहोगी तो जो माल पैदा होगा. उसकी खपत कहां होगी । संसार मे पाँच ही मत्क ऋपनी श्रीदांगिक उत्पत्ति से सारे संसार के बाजारों को घेरे हुए हैं। केवल संसार के वाजार धेरे हुए हैं, ऐसी ही बात नहीं । बीच-बीच में उत्पन्न सामग्री को नष्ट करके ग्रांतिरिक्त उत्पत्ति की समस्याग्रों को भी हल करना पहता है। ये पाँच बड़े देश हैं-बेट ब्टेन, संयुक्ताप्ट श्रमेरिका, जर्मनी, फांस ग्रीर जापान । इन देशों के तमाम उद्योग व्यापार व यातायात मिलाकर कितने श्रादमी काम करते हैं जानती हो ! नीचे के हिसाव से उसका पूरा व्यौरा मालूम हो जायगा :—

र्जीबोरिक देशों के शिमकों की सहया नाम देश उद्योग में लगे अमिक व्यापार तथा यातायात में लगे अमिक

ग्रेट बृटेन ६१,४१,८०० ४०,००,००० युक्तराष्ट्र ग्रमेरिका १,५४,७५,६०० १,२०,००,०००

जर्मनी १,३२,४६,२०० ५२,००,००

₹₹,00,000

फ्रांस

| 01141-1          | X0, (0, x0 o |                | 4,00,000    |  |
|------------------|--------------|----------------|-------------|--|
| जोड़<br>-<br>कुल | પ્ર,૦૧,      | E5,E00         | २,५३,००,००० |  |
|                  | कुल जोड़     | ७,५६,६८,६०     | ,           |  |
|                  |              | तेका है। बाद क |             |  |

७१,१४,८००

Um Sinting

भह हिसाब दल साल पहले का है। बाद को लड़ाई की तैयारी के लिए कुछ आदमी और वड़े होंगे। श्रव उद्योग, यातायात और व्यापार मिलाकर कुल ७,४६,६८,६०० आदमी की उत्पत्ति की सम्प्रा हल करने के लिए याज हिंसा का इतना वड़ा तांडच हो रहा है तो भारत फे १४ करोड़ आदमिश की उत्पत्ति संसार को कही ले जायगी, उसकी करवा तो करों।

फिर इतन झादमी लगागे के लिए पूंजी कितनी चाहिए, इवका
. हिसान भी करना कठिन है । बम्बई योजना बाले जितनी उत्पत्ति
करना चाहते हें उपके लिए भी तो निदेश पर भरोता करना होगा।
झगर स्व कारणों भो छोड़ भी दिवा जाय तो भी पूंजी की रिपति
देखते हुए हमको आम-उद्योग के झाधरा पर ही ज्ञानरण कामन
बनाकर पैयल उतने उद्योगों को केन्द्रीय मशीन के लिए छोड़ देना
चाहिए जो आम-उद्योगों के जिर्मे हो नहीं सकते। आम-उद्योग और
केन्द्रीय उद्योग की पूंजी की आवश्यकता में कितना झन्तर है माल्म
है १ एक कपड़े के उद्योग का ही हिसाय समाने पर यह बात सफ हो
जापा। वेसी—

कपड़े की मिल का हिसाय—भारत में लगभग ४०० मिलें हैं जिनमें १ करोड़ तकुचे और २ लाख करधे हैं। इनमें कुल पांच लाल आदमी काम करते हैं और स्वायी पूंजी १०० करोड़ व्यया की हैं।

वम्बई योजनानुसार भारत में वार्षिक ३० गज प्रति व्यक्ति हे हिसान से लगभग १२०० करोड़ वर्ग गज कपड़े की ह्यावश्यकता है। श्रतः फुल उत्पत्ति के लिए हमें १० लाख श्रीर श्रादमी तथा २० करोड़ श्रीर स्थायी पूँजी लगानी पड़ेगी ।

खादी का हिमाय—१२०० करोड़ वर्ग गत कपड़े के लिए १२०० x ३४०० करोड़ गत गत को जरूरत होगी। १ खादमी एक दिन में १४०० गत कालने पर कुल उत्पत्ति के लिए ४ करोड़ खादांनची को सावश्यकता होगी। स्थायी पूर्जी निम्मलिखित हिसाव से लगेगी।

कवाई ४ करोड़ चर्सा सामान .सनाई ६० लाख कर्षा ⊏ करोड़ रूपया १२ करोड़ रूपया

कुल २० करोड़ रुपया

वस्तुतः मशीन श्रीर प्राम-उद्योग की श्रावश्यक पूँची मे इतना ग्रन्तर है कि ग्रगर ग्राम-उद्योग की मार्फत उत्पत्ति न करें तो चीन का जो डर मैंने पहले बताबा है वही डर हमको भी है। हमको भी प्रजीवादी देशों के श्राधिक साम्राज्य के श्रन्तर्गत हो जाना पढ़ेगा। वम्बई योजना के निर्माताओं ने सम्भवतः आवादी और पूँ जी की समस्या देलकर ही कहा है कि उनको शाम-उद्योग ने भी कहा उलांचे करनी है। शम-उद्योग की आवश्यकता बताते हुए वे कहते हैं—''हमारी योजना के ऋौद्यांमिक संघटन का एक जरूरी हिस्सा यह है कि बड़े उदांगों के नाय-साय छोटे-छोटे छटीर-उदांग भी शामिल रहेंगे। इसका महत्व केवल आवादी को काम में लगाने का नहीं बटिक एंडी की श्रावश्यकता कम करने के लिए भी है।" लेकिन वे यह नेही वता सकते हैं कि कीन-कीन उद्योग यह-उद्योग के ब्याधार पर करने श्रीर कौन-कौन मशीन उच्चोग से । पना नहीं वे इस चात पर भी स्तर विचार रखते हैं या नहीं कि जिस उद्योग को ग्राम-उदांग के श्राधार पर संघटित करना होगा उसके लिए मशीन की उत्पत्ति वन्द की जाय या दोनों को साय-साथ चलाया जाय । ग्रागर साथ चलाये गये तो

दोनों में खींचातानी होकर दोनों को हानि पहुँचेगी। अतः उनके श्रनुसार भी ब्राम-उद्योग का द्वेत्र त्रालग ही करना होगा। केवल वेकारी तथा पूँजी की बात थोड़े ही है। हमको तो उत्पत्ति की क्रियाओं को ऐसा बना रखना है जिससे जनता में मनुष्यता का विकास हो. उसका खातमा नहीं। तुमने फैक्टरी के मुहल्लों के लोगों की देखा होगा। उनसे बात करने से मालून होता है, वे भी कुछ मशीन के पुर्जे से हो। गये हैं। हम तो मायना-प्रधान देश के वासी हैं; लेकिन वैशानिक युरोप के लोग भी महमून करते रहे हैं कि मशीनों के साथ ग्रादमी भी मशीन हो जाता है। कार्ल मार्क ने मशीन की उत्पत्ति श्रीर दस्तकारी की तुलना करते हुए ग्रपने ग्रंथ 'क्यापिटल' (पंजी) के प्रथम भाग में कहा है-In manufacture and in handscrafts the worker uses a tool, in the factory he serves a machine. In the former case the movements for the instruments of labour proceed from the worker but in the letter the movements of the worker are subordinate to those of the machine, In manufacture the worker is part of a living mechanism. In factory there exists a lifeless mechanism independent of them, and they are incorporated into that mechanism as its living appendages, A dull routine of a ceaseless drudgery and toil, in which the same mechanical process is incessasantly repeated resembles that of Sisyphus-the Toil like the rock, recoils perpetually upon the wearied operatries. While labour at the machine has a most depressing efect upon the nervous system, it at the same time hinders the much form activity of the muscles and prohibits free bodily and mental activity. Even the lightening of the labour becomes a means of Torture for the machine does not free the worker from his work but merely deprives the work of interest :"-

ंश्रर्थात् ''निर्माण श्रीर दस्तवारी में धनिक श्रीलार का उपयोग

करता है; कारखाने में वह मशीन की सेवा में लगता है। पहले में अम के साधनों की गति का स्रोत अमिक है; पर दूसरे में अमिक की गति मशीन के ग्राधीन होती है। यह-उद्योग में श्रमिक एक चेतन यन्त्र-रचना का ग्रांग होता है; कारखाने में उनसे स्वतंत्र एक निजींब यान्त्रिकता होती है और वे जीवत पुछुल्लों को तरह उस यान्त्रिकता से बैंधे होते हैं। लगातार धम श्रीर मशकत का रूखा कार्यक्रम, जिसमें एक ही यान्त्रिक परिपाटी बार-बार बराबर दोहरानी पड़ती है सिसिपस की भांति जो नीचे से धकेल कर चट्टान को बार-बार ऊपर पहाड़ की ग्रोर ले जाता था ग्रीर वह उसी को घंदेलता हुग्रा नीचे ग्रा नाता था,—उसकी मशकत उस चट्टान की मांति उसके ही यके द्यांगों पर गिरती है। मशीन पर अम के करने का अमिक के नाडी-मंडल पर तो बहत बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साय ही / पुट्टी वा स्नायुद्धीं की किया में भी बाधा डालता है और स्वतंत्र शारीरिक तथा मानसिक कर्तृत्व को रद कर देता है। मशकत को हल्का करना भी उत्पीइन का साधन बन जाता है क्योंकि मग्रीन अभिक को उसके काम से छुट्टी नहीं देती बल्कि काम में से दिलचरपा दूर कर देती हैं। "

स्पष्ट है कि जनता के मनुष्यत्व को कायम रखने ग्रीर उसका विकास करने के लिए भी उत्पत्ति के काम में प्राम-उद्योग का प्राधान्य

हीना श्रावर्यक है। जपर की वातों से स्पष्ट हो जायमा कि भारत की श्राधिक व्यवस्था

के लिए ज्ञान कोई भी योजना बने उसमें प्रधानता खेती व आम-उद्योग की ही होगी।

केन्द्रित बनाम विकेन्द्रित उद्योग-न्याम उद्योगों के संघटन के खिलिखेले में एक डीर परन उड़ता है। हमारे उद्योगों के लिए करामाबार, खुलाहाबार, सहुनपुर झारि झलग झलग और नई-नड़ी पॉलियों नगई जाँद ना उद्योगों को गाँद-गाँप फैलाकर क्यंटिन ् किया आरा। खलग झलग वस्ती नवा कर काम चल

शायद एक दूसरे के अनुभव से कारीगर अधिक कुशलता भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से फिर हम की मध्यस्यता की संथात्र्यो को मजबूत करना होगा और फेन्द्रीय व्यवस्था के क्राधीन होना पड़ेगा। यह ठीक है कि श्रभी मैंने आवादी और पूँजी का हिसाव करके यह यताने की चेष्टा की कि छगर हम छाज मशीनों द्वारा उत्पत्ति की योजना बनावें तो एक तरफ वेकारी की समस्या जीटल होगी और दूसरी तरफ पूँजी के लिए अन्य मुक्कों के चंगुल में फॅस बाना पड़ेगा। मैं ऊपर के हिमान से यह वताना चाहता था कि स्रगर योड़ी देर के लिए स्वायलम्यन तथा जन-साधारण की स्वतन्त्रता के प्रश्न को छोड़ दें तो भी मशीनों द्वारा उत्पत्ति की योजना इस देश में व्यावहारिक नहीं होगी । लेकिन माम-उद्योग द्वारा उत्पत्ति का नेरा द्धिकीं गती दूसरा ही है। मैं तो स्वावलम्बन के सिद्धान्त पर ही श्रपनी योजना बना रहा हूँ । श्रतः हमारा सैघटन इस टंग का होना चाहिए जिससे जहाँ तक सम्भव हो उत्पादक ख्रीर ब्राहक का प्रत्यह सम्बन्ध रहे। तभी बुनियादी स्वावलम्बन की स्थापना हो सकती है। फिर तुम लोग तो तालीमी संघ के संचालक हो। तुम्हीं लोगों का कहना है कि बौद्धिक विकास उत्पत्ति की प्रक्रिया के श्रतुभव के साय-साथ होता है। अतः अगर जनता में कला, कौशल, शिवा श्रीर संस्कृति को साय जनिक बनाना है तो उत्पत्ति की प्रक्रियाओं के श्रनुभवी को साव जनिक रूप से फैला रखना होगा। ताकि वचपन से ही मनुष्य उद्योग-प्रधान विचित्रता के बायुमंडल में रहकर वौद्धिक विकास कर सके | में तो सामान्य बाम सेवक हूँ । ग्राज संसार के स्भी शिही शास्त्रियों का कहना है कि वास्तविक शिचा तो उद्योग के बाबुमंडल मे दस्तकारी के अनुभव से ही हो सकती है। श्री कार्ल मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध किताव 'क्यापिटल' के प्रथम भाग में उद्योग की मार्पत शिचा की ख्यी बताते हुए कहा ई:-- 'This will be an education which in the case of every child over a certain ago will

समग्र ग्रांम सेवा की श्रांर

६१०

की चेंधा | हाथ की कंला का विकास भले ही हो जाय, बुद्धितथा चिन्ता-शिक का विकास गहीं हो पाचेगा | संयुक्तराष्ट्र अमेरिका के प्रसिद्ध दार्थिनिक मि॰ डेवी ने शिक्ता के सिद्धान्ती की व्याख्या करते हुए कहा है—""The School itself shall be made a genuine form of active community life, instead of a place set apart in which to learn lessons."

(विद्यालय ही क्रियाशील सामाजिक जीवन का एक वास्तविक रूप होगा, न कि सबक याद करने के लिए एक ख्रालग सा स्थान।")

तुम लोगों की वेसिक शिद्धा-पद्धति में एक वात ख्रौर कही जाती

है कि ७ साल के बच्चे स्कूल में भर्ती होने से पहले मी समाज के स्वामाविक वायुमंडल ते शिवा पार्चेंगे। रुखी का कहना है—"दि चाइल्ड इन फर्ट रेस्टलेफ, ऐंड देन कपूरियत ।" ("पन्चा पत्तें चंचल और फिर लिजास होता है।") इस जिज्ञास के काल में मणर उसे पेवल एक रुखा होता है।") इस जिज्ञास के काल में मणर उसे पेवल एक रुखा की पूरी खुराक कहाँ से मिलेगी रै र० साल पत्तें मैं जब गाँव के बच्चों से खेला करता था तो वे सवाल करने मुक्ती तंगा कर देते है। उस समय मैं यही छोचता था कि गाँव के हत उदासी मरे जीवन में इनने सवालों का जवाब कीन देगा। उन दिनों चच्चों को मैंने कैसा देखा था, यह श्रावास जेल से लिख पत्रों में क्या कर उस है। इस श्रावास के लिख पत्रों में क्या कर उस हो है। कि स्वामा कर उस हो है।

ही सतम हो जाता है। स्कूल छोड़ने के बाद भी तो उनके लिए एक मात्र जिरिया आमीश छमाज ही रह जाता है। उस अवस्था में भी अगर उन्हें अनुभव की विचित्रता के लिए उचित बायुमंडल न मित सके तो उन की बौद्धिक प्रगति तो दूर रही विचालयों से प्राप्त छुटि कर भी काई जमती जायगी। इन तमाम बातों को देखते हुए मेरी निर्वण धारणा है कि हमारी उत्पत्ति का प्रकार छेवल "दसकारी" न होकर "ग्राम-उद्योग" होना चाहिए श्रीर उसका संघटन श्रावश्यकता के श्रमुपात से गाँव-गाँव में फैलाकर होना चाहिए।

श्रव तक मैने जो हिसाव बताया है वह सारी श्रावादी के श्रावश्यक सामान. उसकी प्राप्ति के उपाय श्रीर जनसंख्या के लिए कार्यक्रम का हिसाब था। इसको इस बात पर भी विचार करना होगा किइन तमाम उद्योगों के संचालन के लिए संघटन कैसा हो। ग्ररू करते ही सारा समाज एकाएक कुछ सम्पूर्ण स्वाबलम्बी तो नहीं हो जाता । इमको उद्योगों के लिए कारीगर तैयार करना है । उनके लिए कच्चे माल का स्टाक करना है; कुछ सामानों को स्थानान्तरित करना है। श्रामीण ऋावश्यकता पूरी होने पर बढ़ती मालों को बाहर ले जाकर बेचना है। इन तमाम बातों को करने के लिए कोई संघटन. व्यवस्था श्रीर कुछ संचालन की श्रावर्यकता होगी ही। इस बारे में मैंने श्रपना विचार संद्वेप में पहलें भी प्रकट किया था। उद्योगों को गृह-उद्योग, कुटम्ब-उद्योग तथा ब्राम-उद्योग के रूप में संचालित करने के विभिन्न तरीकों का जिक्र किया था। खेती में जिस प्रकार सहयोग के ग्राधार पर सम्मिलित खेती का प्रवन्ध करने का प्रस्ताव है उसी तरह उद्योगों के लिए भी भिन्न-भिन्न सहयोग-समितियाँ बनानी पड़ेंगी। प्रथमतः इन समितियों की देख-भाल, उनके लिए कच्चे माल चादि की व्यवस्था, बाजार की व्यवस्था चादि बहुत से काम सरकारी महकमों को करने होंगे। फिर कमशः ये समितियाँ स्वावलम्बी होती जायँगी ।

श्चन देखना यह है उत्पत्ति की प्रक्रिया को उत्पादक व्यक्तिगत व स्वतन्त्र रूप से चलावे या स्विति द्वारा उसका संचालन हो । विकेट्यो-करस्य का पूर्व आदस्य तो श्चनिम व्यक्ति-चतन्त्रना है। अतः आम-उत्पत्ति का काम प्रधानतः व्यक्तिगत रूप से ही चलाना चाहिए केवल उन्हीं उद्योगों को समिति के संचालन में चलाना है जिसे कोई कुटुम्ब श्चनेत्रा न चला सके। विक्री के लिए यहाँ तक उत्पदक और

समग्र ब्राझ-सेवा की ग्रीर

आहफ का प्रत्यच्च लोन-देन हो सके वहां तक वे व्यक्तिगत रूप से अपना सम्बन्ध कायम रक्कों। लेकिन जहीं बाहर भेजने की बात हो वहीं व्यापारियों के बजाय उत्पादकों की समितियों की मार्फत ही लेन-देन करना होगा।

उद्योगों का सिलसिला-बाम-उद्योग के संघटन का सिदान निश्चित करने के बाद राष्ट्रीय सरकार को प्रान्त भर के मौजूरा श्राम उद्योगों के बारे में पूर्ण रूप से जांच करनी हीगी। टनको देखना होगा कि (१) कौन-कौन उद्योग ऐसे हैं जो कुछ ठीक हालत पर ग्रमी भी चल रहे हैं (२) कौन-कौन उद्योग मृतप्राय हालत में हैं ब्रौर (३) कौन-कौन उद्योग विल्कुल मृत है ख्रौर (४) कौन-कौन उद्योगों को नये सिरे से चलाना है जो पहले कभी भारत में थे ही नहीं। इन वार्ती को देखकर उद्योगों के संघटन का सिलसिला जारी करना है क्योंकि इससे काम में सहूलियत होगी। कार्यक्रमों का शिलिसला निश्चित करते समय केवल उपर्यु क वातों पर ही ध्वान होगा, ऐसी बात नहीं। त्रायश्यकतात्रों के महत्व पर भी कार्यकर्मों का सिलसिला निर्भर करता है । जिस चीज की ग्रावश्यकता ज्यादा है, उसका संघटन पहले करना है। ठठेर का काम आज अपने प्रान्त में ठीक हालत में चल रहा है श्रीर चर्लाकरीय मर चुका है लेकिन यस्त्र की श्रावश्यकता का महत्व देखते हुए हम् चर्ले का संघटन पहले शुरू करेंगे। श्र<sup>तः</sup> योजना का ब्यौरा बनाते समय उद्योग की हालत तथा महत्व दोनों पर ध्यान रखना होगा i उद्योगों की हालत की जौंच के साथ-साथ कच्चे माल की प्रा<sup>ति</sup>

उद्यामा का हालत का जाच के साथ-साथ के प्यान के कारियों की कांच करनी होगी। अब तक हमको यह मात्म नहीं कि प्रान्त के जंगलों से क्या-स्था कच्चा माल किस परिमाण में मिल सकता है। इनकीपूरी तालिका बननी चाहिए। जितने उद्योगों की परंटन करना है उनके लिए कीन-कीन कच्चा माल कितने परिमाण में चाहिए असकी वालिका खला से बननी चाहिए। किर उनकी में चाहिए उसकी वालिका खला से बननी चाहिए। किर उनकी

प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से अलग योजना बनानी होगी। इस मकार के उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त करने की व्यवस्था शुरू-शुरू में सरकार को ही करनी होगी।

जगल की व्यवस्था – उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त करने का एक प्रधान जरिया जंगल है। ग्रतः मविष्य में जंगली की व्यवस्था के लिए काफी योग्य विभाग होता चाहिए। ज्याज प्रान्त मे जो जंगल विभाग है वर किसी काम का नहीं है। उनका काम देखने से मालूम होता है कि कोई ठेकेदार काम कर रहा है। उनका मुख्य काम है लकड़ी काट-काट कर वेचना और जिननी जगह खाली होती जाय उतनी में श्रोर भेड़ लगा देना । दिछले पत्र में कितना जंगल इस प्रान्त में हैं उसका दिधाव लिख भेजा या। उससे ज्यादा जंगल श्रव ही भी नहीं एकता। हमने अपनी आम मुधार योजना में मकानादि की जो श्रावश्यकताका श्रन्दान किया है उस िसाव से जितनी लकड़ी चाहिए उतनी लकड़ी जंगलों से लेने से आब के बगलों की आय कितनी रह जायगी, यह बताना कठिन है। उन पर माग का बीम पदले से बढ़ेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं। ब्रातः जंगल विभाग को लकड़ी की व्यवस्था इस प्रकार करनी होगी जिससे बढ़ी मांग के होते हुए भी जंगल पर का बीभा इतना न ही जिससे काल-क्रम में जंगल ु ही खत्म हो जायें। इसलिए ब्राज की तरह मटकमा का काम जेवल पेड़ काट कर वेचना नहीं है विक्ति उसे सुखा कर तथा रासायनिक श्रीर श्रन्य प्रक्रियात्रीं से उनकी श्रायु बढ़ा कर ब्राहक को देना है जिससे श्रधिक टिकाऊ होने से लकड़ी के इस्तेमाल में बृद्धि होने पर भी जंगलों पर मांग के बोक्त में बिश्चेप बढ़तीन हो सके।

तुम बंगली भान्त में रहती हो इसलिए बंगलों का अनुभव काफी होगा। तुमको मालूम है, पशुओं के चरने के लिए बंगल का एक खास इलाका होता है। दूर गांव की माय-मेंस बन दूष देना बन्द कर देती है तो उन्हें दूखों विद्यान तक बंगल के वास के गांव में भेज देने की प्रवन्ध करना।

प्रभा की बात सुनी ही होगी। लेकिन जंगली इलाकों की जो हातत आज है उस पर गाय भैंस टहल ही सकती हैं, चर नहीं सकती हैं। आज उस पर घास की खेती नहीं की जाती है। हमारी बोजना में जितनी चरने की जमीन है उस पर संबोधित रूप से पास पेदा करें की व्यवस्था करनी होगी। इस प्रकार जंगल विभाग के जिम्मे तीन सुख्य कार्य होंगे—(१) उत्योगी के लिए कच्चा माल पैदा करना, (१) लकड़ियों की वैज्ञानिक उम्में ब्यवस्था करना और (३) चरागाह की

संज्ञेप में मैंने उलान्त-सम्बन्धी जितने कार्य-क्रम खलाने होंगे, उनका व्योरा श्रीर किस तरह उनकी व्यवस्था की वावगी उक्का इस्तं संघ पत्र में लिख मेगा। इतने से भविष्य में हमको को बोनना बनागी होगी उक्का एक काम-मलाठ आघार वन जाता है। इस्ते लिए मैंने उद्योगों की श्रावश्यकता श्रीर उनके लिए परिवारों की संख्या का जो हिसाब किया है वह विस्कुल आनुमानिक है। यास्तविक योजना बनाते समय इनमें इस्तु हैर-केर स्रवश्य होगा। विकेत मेरा विश्वाय है कि मूलता विशेष परिवर्चन इर हिसाब में शायद हो हो। अतः इस हिसाब को काफी निश्चित संख्त तथा अप्राप्त तो तुम निमञ्चक मान सकती हो। श्रव जन सेवा-सम्बन्धी कार्यक्रम वाकी रह गया। उनकी बावत

राप्त दिन में लिखूँगा। उम मेरे पनों को साधियों को भी दिखात। आज कल वापू जी रचनात्मक कार्यक्रम पर जीर दे रहे हैं। वेती हमेशा ही जीर देते रहे हैं लिकन आज कल जो कांग्रेत जन बार हैं वे कुछ पहले ते क्यादा हुए बात कुछ और प्यान दे रहे हैं। मेरे पप्तों से उन साधियों की कुछ सेवा हो जाय तो अच्छा हो। इस्तिय ही में कह रहा था कि इन्हें अधिक से अधिक सिनों को दिखा तकी तो उपकार हो। गा कि इन्हें अधिक से अधिक सिनों को दिखा तकी तो उपकार होगा। आज गामी बहुत रही है। अतः खतम करता हैं। सब भाई-बहिनों को मेरा सादर नमस्कार।

## [१४] जन-सेवाकाकार्यक्रम

·

हाँ, उस दिन जन-सेवा-सम्बन्धी कायक्रमों की वाबत श्रपना विचार प्रकट करने को कहा था। ग्राम-सुधार के लिए वह कार्यक्रम निम्निलिख्ति विमागों में बाँटा जा सकता है :—

(१) सफाई व स्वास्थ्य (२) शिज्ञा और संस्कृति, (३) यातायात (४) खार्थिक लेन-देन, वैंक स्त्रादि (५) संघटन तथा शासन ।

श्रम श्रम्ला यह होगा कि हम एक-एक विषय पर श्रलग-श्रलग विचार करें।

मिलाकर श्रपने यहा के शिक्षित लोगों का यह नारा हो गया है कि हमारे यहां के लोगों को प्रतिवेशी धर्म ('सोशल सेंस') नहीं है, वे केवल चौका साफ रखना जानते हैं इसलिए गांव भर में गन्दगी फैली रहती है। लेकिन क्या यह बात ग्रही है। क्या भारत की सभ्यता में प्रतिवेशी धर्म का स्थान नहीं है। क्या यह गुण मानव-समाज को युरोप ने ही दिया है ? मेरे ख्याल से ऐसी बात नहीं है । भारत सफाई तथा स्वच्छता का जितना पुजारी रहा है उतना सम्मवतः श्राज तक संसार में कोई जाति नहीं हुई है। ब्रान्तरिक तथा वाहरी खब्छता ही भारत का प्रधान समाज-धर्म रहा है। केवल गाँव के श्रन्दर ही नहीं वर्लिक जिससे गांव के चारों खोर की बायु शुद्ध रहे, उसकी फिक पंचायत को रखनी पड़ती थी । मुद्दी न गाड़कर जलाकर भरम करने की स्वास्थ्यकर प्रया केवल इस भारत में ही है। मृत पशुत्रों को दूर फेंकना-पंचायती नियमों में ही शामिल था। केवल इतना ही नहीं भारत की सामाजिक प्रथा ने टट्टी, पेशाब, थुकना, खांसना, खींकना, मुँह खोल कर जन्हाई लेना ब्रादि प्रत्येक ब्रस्वास्थ्यकर किया के लिए स्थान,

काल तथा रीति निर्धारित कर रक्सी थी। श्रीर हरेक भारतवासी ने इन बातों को संस्कारभूत बना लिया था। सफाई, स्वास्थ्य ब्रादि के नियम उल्लंघन करने के लिए पंचायत की श्रोर से दंड भी स्पिर कर रक्ला था । कौटिल्य श्चर्यशास्त्र में नाबदान के नियमों को बयान करते हुए कहा गया है कि "प्रत्येक ग्रहस्य को प्रतिवेशी की जमीन से कम से कम ३ पदों की दूरी पर से ऐसा नायदान (नाली) बनाना होगा <sup>जिस</sup> से पानी सीधे नाली की ढाल से जोरों से बहुता हुआ जाय या हमेशा नीचे गिरता रहे । इसका व्यतिक्रम होने पर ५४ पण का लुर्माना देना होगा।" इसी किस्म के बहुत से नियम बने थे। होली का होलिका जलाना, दीपावली की सफाई तथा सजाबट सब है क्या चीत्र सामाजिक सफाई ही न ! धूप और हवाओं की रदा के लिए गांव के दिच् ग ग्रीर पश्चिम दिशा में वाग लगाने श्रादि किसी ऐसे काम की मनाही है जिससे धूप रुक जाय। मनाही का नियम ब्राज मी लोग विना दंड भय के पालन करते रहते हैं। हां, युरोप के लोग प्रतिवेशी धर्म-पालन करते हैं सजा के डर से श्रीर हमारे यहां संस्कृति श्रीर धर्म में ये वार्ते शुमार करके इन्हें सहज बनाया गया था। लेकिन प्रत्येक देश के उत्थान-पतन का समय होता है । मैंने पहले एक पत्र में लिखा था कि सदियों से लुट और शोपण के भार से हमारे गांवों के लोग गरीबी की दशा पार करके वेहोशी की दशा में पहुँच गये हैं | निराशा और वेहोशी में आदमी प्रतिवेशी धर्म ही क्या किसी भी घर्म की रत्ता नहीं कर सकता है। अतः यह कहना कि भारत की संस्कृति में प्रतिवेशी धर्म का कोई स्थान ही नहीं है, मिस मेयों के जातीय प्रचार के साथ वह जाना ही है। श्राचार, विचार, रीति व नीति है क्या चीज र समाजधर्म का उन्नत रूप ही न र

कारण कुछ हो, हमारे प्रामों की छाज की दशा तो दमनीय है हो। परों में नमी, धुछा छादि का हाल तो गांव गाँव में देखने की मिलता है। मर्थेशियों को पर के छान्दर रखने की कुप्रमा की बा<sup>बत</sup> मैंने लिखा ही है। गांव में गड्डों को खिकता, उसी में तमाम मन्दाी का एकव होना छीर वही पानी काम में लाने की कहानी भी तुम्हें मालुम है। मच्छुर महिक्यों ने मानों खन्त हो राज्य ता वना लिया है। हमारे गाँव की मंदगी की वावन वापू थी के शब्द हो रिमिंग को स्वार कर देंगे। उनका कहना है—'हमारे खिकांग गाँव हो गुर की से शब्द हो रिमिंग को स्वार कर देंगे। उनका कहना है—'हमारे खिकांग गाँव पूर की सी हातत में दिलाई देते हैं। उन में लोग जहाँ वहाँ पालाना किरते हैं, पर का ख्रावाणा कर नीच हो हते । जहां पालाना किरते हैं वहाँ उसे तोचने की कोई कि नहीं करने। गाँव में खार रासते डीज नाई को सोच की सोच कर हो है। रासते डीज नाई कर हो कहां मारत डीज नाई सोच हो रासते डीज मारत डीज नाई सोच हो रासते डीज नाई सोच हो रासते डीज नाई कर हो है। पोलरे छीर पोलरिमों में बच्च न मांचे पोने बाते हैं, परा पानी पीने हैं, नहाते हैं, पड़े रहते हैं। उनमें छोटे खीर वड़े भी खावदस्त लेते हैं, और पड़ास हो में पालाना हिरना तो खाम बात है। यही पानी पीने पकाने के काम में लावा जाता है।

"बर बनाने में किसी मी तरह के नियम की परवाह नहीं की जाती। न पड़ोसी को सहुतियन का ख्याल किया जाता है, न अपनी भूप, रोहानी और हवा का।"

श्रुत्तर श्रोत के किया है जिस है किया है विकास करना होगा। विश्वले पत्रों में राष्ट्रीय नश्याश्री की मार्फन श्रीम सुवार करना होगा। विश्वले पत्रों में राष्ट्रीय नश्याश्री की मार्फन श्रीम सुवार करना होगा। विश्वले करने किया है जीर स्वारच्य कमीलिक विद्यानों पर अपना दिवार लिखा था। नरकार द्वारा सुधार योजना में उर्ज विद्याल कार्यक्रम नमाना चाहिए। गर्डो श्रीर जमीन को छररे कि आवारा कार्यक्रम नमाना चाहिए। गर्डो श्रीर जमीन को छररे का सुधार मकान निमाण के छाय-धाय होता जावमा। सुपर गांव का जो विन्हीय गर्डो तालाव कारकालगा उचका पानी सुपर रेगांव का जो विन्हीय गर्डो तालाव कारकालगा उचका पानी सुपर रेगांव का जो विन्हीय गर्डो तालाव कारकालगा उचका नाम कार्यक्रम हिम्म सुपर सुपर कार्यक्रम नाम निमान सुपर होता कार्यक्रम सुपर सुपर कार्यक्रम नाम नाम सुपर सुपर की महालावी सुपर सुपर की सुपर सुपर की सुपर सुपर की सुपर

समग्र शाम-सेवा की स्त्रोर

पालकर उसका पानी स्वच्छ रखने का प्रवन्ध करना चाहिए। नाव-

दान बनाने के लिए कुछ निश्चित रीति व नीति निर्धारित होनी चाहिए। पर के नावदान की बनावट ऐसी हो जिससे उसमें का पानी खाद बनने के काम में आ करें। उस पानी को एकत्र करके प्रति दिन साफ करने की प्रधा जारी करनी चाहिए। खेती की जो परती जमीन

खाली होती है उसमें आम-सिमिति की झोर से पेरा डालकर और नालियाँ खोदकर टट्टी बनाने का संपटन होना चाहिए। इन पेरों को इस व न से यनवाना चाहिए बिससे उन्हें स्थानान्तरित किया जा सके। द्वम कहोगी, जीवन-व्यापी ख्रादत एक दिन में कैसे दूर होंगी है

मैं इसे मानता हूँ और एक दिन में यह सब हो जायना, एंसी कमी करना नहीं करता हूँ। लेकिन जब धर्बानीय ग्राम-उल्लान के कार्य-क्रम बनाओगी तो शिचा, स स्कृति श्रादि सभी वार्तो की उन्नति की बात रहेगी न १ कुछ शिचा से, कुछ संघटन से और कुछ कार्त से सामाजिक कुप्रवार्ष बदला करती हैं। फिर घीरे-धीरे बही बात श्रादर्ग सामाजिक कुप्रवार्ष बदला करती हैं। फिर घीरे-धीरे बही बात श्रादर्ग

के झन्दात हो जाती है। टडी की समस्या हल करने के लिए एक दम गाँव भर को न छेड़कर पहले क्षियों के लिए छला घरा बनाकर कार्य छारम्म करना चाहिए। पर्दे की झावस्यकता के कारण इंग्र मकर की व्यवस्था का क्षियों स्थानत ही करेंगी। क्रमणः जब टडी के इरोनाल का लायदा दीखने लगेगा तो दूबरे भी इंड म्नस्था के चाहने वाले हो जाएँग। जब गाँव के लोगों की चाह काफी हो जायगी

पर हिलाई के कारण सार्वजनिक न वन पायेगी सब इस विपय में पोर्डे कान्न भी बनाने होंगे । साप ही पुरुषों को ट्रांडी जाते समय खुरपी की इस्तेमाल करने की खादत बलवानी होगी जिससे गड्डा खोदकर ट्रांडी किर सकें। गांव में सभी कुत्रों की कोठो बमीन से उंची रहानी वाहिए श्रीर ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कुप्टें के खास-पास पानी भरते न पाने और नहकर दूर बला जाता। इस प्रकार कुप्टें का पानी नाली से दूर तक लेजाकर पेला, सरकारी खादि पैदा करने के काम में इस्तेमाल करना चाहिए।

गांव के नक्कों के विषय में तिखते धमय मैंने पाठशाला के गाप खेल कृद, आमोद-ममोद आदि के लिए एक अखाज़ यानी अन पर वनाने का जिरू किया था। बस्तुतः केल-कृद तथा आमोद-ममोद खादि केल कृद तथा आमोद-ममोद खाट्य वनाने का और रहा का बहुत जरूरी उपाय है। इन करी का स्थान करने में कुछ भी कठिनाई न होगी। इन्हीं प्रखाड़ी की मार्फत विभिन्न खौहारी का भी संपन्न करना आधान होगा।

पाँच साल पहले फैजाबाद जिले के ग्राम-सुधार महकमा की मार्फत मैंने जब बाम सेविका शिह्ना-शिविर खोला था तो तुमसे मी उसके संचालन की वावत सलाह की थी। तुमने धात्री-विज्ञान तथा शिष्ट्रपालन की शिक्षाकी व्यवस्था रखनेका प्रस्ताव किया था। चचमुच देहातों में शिशुपातन की पद्धतियों के श्रवान के कारण लाखों शिशुक्रों की मृत्यु हाती है। ब्रानः स्त्री शिक्ता के साथ इस दिशा में प्राथमिक शिद्धाकी व्यवस्था करनी पडेगी। इसके लिए प्रत्येक जिले में सेविका-शिचा-शिविरों का संघटन करना होगा। ऐसे शिविर एक स्थान में स्थायी न होकर जिले के विभिन्न सेन्रों में घूमते रहें तो श्राम जनता की दृष्टि इस प्रकार की शिद्धा की श्रांर श्राकर्षित होगी ग्रीर कम्शः प्राम-समितियों को इस प्रकार के केन्द्रों के संघटन की श्रोर दिलचरपी होगी। शिशुपालन के प्रश्न के खाय एक दूसरा प्रश्न ्भी उठता है। मैंने उत्पत्ति के लिए कृपि श्रीर प्राम-उद्योगों की जो योजना बनाई है उसमें सब लियों के लिए कोई न कोई कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। १५ साल के लड़के लड़कियों के लिए पड़ने की व्यवस्था भी की गई है। ऐसी हालत में छोटे बच्चों को सम्हालने फे लिए कोई ग्राम-संस्था कायम करनी ही होगी। इसके लिए प्रत्येक गांव में एक शि.शु-विद्वार का संघटन करना होगा। इन बच्चों के लिए अलग आँगन और घर बनाना होगा। गाँव की बृद्धाओं के जिम्मे यह काम आसानी से दिया जा सकता है। बच्चों के लिए

इस प्रकार संत्रेय में मैंने गाँव के श्रन्दर की सकाई तथा स्वास्थ्य-सम्बन्धी प्रश्नों पर कुछ श्रपना विचार प्रकट करने की चेष्टा की। लेकिन गाँव के अन्दर की व्यवस्था ठीक कर लेने से ही स्वास्थ्य की समस्या हल नहीं हो जाती। विछले पत्र में खेती सम्बन्धी विविध प्रश्नों पर विचार करते समय मैंने रेल व नहरों के कारण पानी जमा होकर नमी तथा सडन के कारण किस प्रकार मलेरिया आदि से सैकडों गाँव परेशान रहते हैं, यह भी बताया या । केवल नहर श्रीर रेल के कारण ही नहीं, यैसे भी हमारे देहाती इलाकों में बहुत से छिछले ताल तलाइयाँ स्वाभाविक रूप से मौजूद हैं, और उनके किनारों के पत्ते ब्रादिभी उसी में गिरकर सड़ते है। इन ताली के कारण भी देहाती चेत्र की वायु दूषित होनी है। इनका भी कुछ उपाय सरकार को करना होगा । प्रथमनः पानी के निकास का रास्ता रेख लाइन श्रीर नहरों के बीच काफी बढ़ाना होगा। इसके लिए उचित जाँच करके सम्पर्ण नकशा बनाकर ही काम करना होगा । वहाँ पानी के लगातार निकास के लिए ढाल मिलना सम्भव नहीं है वहाँ जमीन में करेँ वनाकर पानी को भूगर्भ की ख्रोर वहा देने का प्रवन्ध करना होगा। पानी बहाने का यह एक खास बिजान है जिसके ब्योरेपर ग्रामी विचार करना कठिन है। यह काम विशेषधी का है। लेकिन इस प्रकार का प्रबन्ध अन्तिम स्थिति पर ही करना चाहिए। जहाँ तक सम्मव हो पानी रोककर जलाशयों की ही योजना बनानी चाहिए। ताल-तलाइयों के मध्य में गहरी खोदाई कर जजाश्य बनाना श्रीर उसके चारों तरफ की जमीन खेती के लिए निकाल लेने का प्रस्ताव मैंन सिंचाई के प्रबन्ध के सिलसिले में किया है। इस प्रकार जलाशायों के पानी को सेवार मछली आदि के द्वारा साफ रखने का प्रवन्ध किया जा सकता है।

२--- ग्रिद्धा श्रीर संस्कृति--- हमारे प्रान्त की शिद्धा की दशा कितनी शोचनीय है, इनका हिलाव मैं मेज चुका हूँ। यस्तुतः इर संस्था में शिशुपालन तथा शिशु-शिद्धा दोनों काम शाय-साथ होना चाहिए। ब्राज माताएँ काम के समय अपने छोटे बच्चों को जिश तरह एक वड़े बच्चे के नाथ घर से बाहर भेज दिया करती है उसी तरह एक वड़े बच्चे के लाथ घर से बाहर भेज दिया करती है उसी तरह एक वड़े बच्चे को अपने काम के समय इन निहारों के जिसमें कर देंगी। शिशु निहार की देव-रेख में बच्चों की आदत तथा स्वास्थ्य शुद्धता के साथ वन सकेगा। आज कल लाजमी शिद्धा की बात दुनिया में सब लोग करते है। लाजमी शिद्धा का अप है सब पड़ने लायक बच्चे नियालय जाय। वैसी हालत में बड़े बच्चे छोटे बच्चों को सम्हालने को नहीं रह आयंगे। किर शिशुविहार ही उपाय है। सकाई तथा स्वास्थ्य स्वत्य स्वयस्था के कारण लोग वीमार कम पड़ेंगे। लेकिन फिर भी कुछ सामारी बीमारी और कुछ महामारी

खेल-कूद का सामान जुटाना पड़ेगा। इन्हीं खेलों के द्वारा उनकी हुँदि तथा संस्कृति के विकास का सूत्रपात शिशुविहार में करना होगा। इस

पड़ में | लिलने में राष्ट्री विश्व किया की स्वर्ध के विश्व हिंदी | इसे लिए श्रीवधालय, डाक्टर, नैव, हकीम श्रादि का प्रवस्थ आग सुधार विभाग को करना होगा | यह काम समितियों के श्राधीन संघरित करना ठीक होगा | वेवल वैचों की शिवा का प्रवस्थ सरकार-द्वारा होगा | इसके लिए सक्तर को वह तम करना होगा कि सारे प्रान्त के लिए कितने येचों की श्रावश्यकता है श्रीर कितने मौजूद हैं | वाकी के लिए सिता को श्रावश्यकता है श्रीर कितने मौजूद हैं | वाकी के लिए सिता कर प्रवस्थ करना होगा | मेरी राग मे साधारण प्रार्थामक श्रिवा प्रत्येक लिए विश्रोण विद्यालयों की स्वयस्था कहीं कहीं (प्रान्त मर में भ.वं लिए विश्रोण विद्यालयों की स्वयस्था कहीं कहीं (प्रान्त मर में भ.वं रंगानों में) करना काकी होगा | डाक्टर, वैची के उपरान्त हमारे प्रत्येक विद्यालय के साथ प्राप्ति का स्वर्ध विद्यालय के साथ प्राप्ति वाईच स्वर्ध विद्यालय के साथ प्राप्ति वाईच स्वर्ध विद्यालय के साथ प्राप्ति वाईच स्वर्ध विद्यालय का साम सामीय होना वाहिए साकि विकृत्सा के हम प्राप्तिक उपराय का बान साथ बाजिवक हो सके।

इस प्रकार संदोष में मैंने गाँव के ब्रान्टर की सफाई तथा स्वास्व्य--सम्बन्धी प्रश्नों पर कुछ ग्रपना विचार प्रकट करने की चेटा की । लेकिन गाँव के अन्दर की व्यवस्था ठीक कर लेने से ही स्वास्थ्य की समस्या इल नहीं हो जाती। पिछले पत्र में खेती सम्बन्धी विविध प्रश्नों पर विचार करते समय मैंने रेल व नहरों के कारण पानी जमा होकर नमी तथा सड़न के कारण किस प्रकार मलेरिया खादि से सैकडों गाँव परेशान रहते हैं. यह भी बताया था । वेबल नहर छीर रेल के कारण ही नहीं, यैसे भी हमारे देहाती इलाकों में बहुत से छिछले ताल-तलाइयाँ स्वामाविक रूप से मौजूद हैं, और अनके किनारों के पत्ते श्रादिभी उसी में गिरकर सड़ते है। इन तालों के कारण भी देहाती च्रेत्र की बायु द्षित होती है। इनका भी कुछ उपाय सरकार को करना होगा। प्रथमनः पानी के निकास का रास्ता रेख खाइन और नहरों के बीच काफी बढ़ाना होगा। इसके लिए उचित जाँच करके सम्पूर्ण नकशा बनाकर ही काम करना होगा । जहाँ पानी के लगातार निकास के लिए डाल मिलना सम्भव नहीं है वहाँ जमीन में आएँ वनाकर पानी को भूगर्भ की खोर वहा देने का प्रवन्ध करना होगा। पानी बढाने का यह एक खास विज्ञान है जिसके व्योरेपर श्रामी विचार करना कठिन है। यह काम विशेषश्री का है। लेकिन इस प्रकार का प्रबन्ध व्यक्तिम स्थिति पर दीकरना चाहिए। जहाँ तक सम्भव हो पानी रोककर जलाशयों की ही योजना बनानी चाहिए। ताल-तलाइयो के मध्य में गहरी खोदाई कर जलाश्य बनाना श्रीर उसके चारों तरफ की जमीन खेती के लिए निकाल खेने का प्रस्ताव मैंन सिचाई के प्रवन्ध के सिलसिले में किया है। इस प्रकार जलाशवी के पानी को सेवार मछली ग्रादि के द्वारा साफ रखने का प्रवन्ध किया जा सकता है।

२—शिद्धा और संस्कृति—हमारे प्रान्त की शिद्धा की दशा कितनी शोचनीय है, इसका हिसाव मैं मेज चुका हूँ । क्लुतः इस

प्रान्त के देहातों में जितनी शिक्षा त्राज है उसे नहीं के बराबर समभना चाहिए। स्रतः स्रगर हमें शिचा का कुछ प्रवन्ध करना है तो उसे शुरू से ही ब्रारम्भ करना होगा। इमें देखना है कि सारे प्रान्त में कितने लड़कों को पढ़ाना है। गांव की आवादी का न्यौरा लिखते समय बताया था कि पढने लायक लड़के तथा लड़कियां हर गांव में १२२ हैं। इम चाहे जितना पढ़ाई को कानून से ऋनिवार्य कर दें फिर भी कुछ लड़के किन्हीं कारणों से नहीं पहुँगे। हाँ, ११० लड़के तो अवश्य ही पढ़ेंगे। इसमें लगभग ६७ लड़के ६ से १२ साल के श्रीर ४३ लड़के १२ से १५ साल के होंगे या*नी प्र*ति ग्राम ५६ लड़के दर्जा ४ ग्रीर ५४ लड़के मिडिल तक के होंगे। इन सब को पड़ाने के लिए प्रत्येक गाँव में दर्जा ४ तक के स्कूल और हर तीन गाँव के बीच एक मिडिल स्कूल रखना होगा। अगर ३० /° लड़के भी माध्यमिक शिक्षा लेना चाहें तो हर बीस गाँव में एक माध्यमिक विद्यालय रखना पढ़ेगा। इस हिसाब से ग्रान्त भर में १,०२,३८८ दर्जा४ तक के स्कूलों, ३४,१२६ मिडिल स्कूलों ग्रौर ५,११६ माध्यमिक विचालय की आवश्यकता होगी। इतने विद्यालयों का प्रवन्ध करने के लिए सब से पहले हमें शिद्धकों की ब्रावश्यकता होगी। ब्रातः यह देखना है कि इन विद्यालयों में पढ़ाने के लिए कितने शिलक चाहिएँ। हमारी योजना में पढ़ाई के साथ उद्योग का काम अवश्य रहेगा। अतः हमकी क्रमशः दर्जा ४ तक के लिए ५ शिच्क, दर्जा ७ तक के लिए ४ शिक्त ग्रीर माध्यभिक के लिए v शिक्त प्रति विद्यालय चाहिएँ। इस दिगान से प्रान्त भर में इमको निम्नलिखित संख्या में शिद्धकों की श्रावश्यकता होगी।

 मैंने दर्जा ४ में ५ शिल्क की आवश्यकता वताई है। कारण यह है कि दर्जा १ से पहले भी एक शिक्षु-विभाग रखना शावद आवश्यक हो जाय। इतने शिल्क तैयार करना कितना कठिन काम है, इसका अन्दाज तब लगेगा जब आज की स्थिति से अपने प्येय की तुलान करोगी। नीचे की तालिका से स्थिति भलीमीत मालूम हो जायगी:—

| प्रकार स्कूल | ी स्थिति ———हमारा ध्येय | r |
|--------------|-------------------------|---|
|--------------|-------------------------|---|

|            | सं०   | स्कृल | स०    | श्चदक  |           |                 |
|------------|-------|-------|-------|--------|-----------|-----------------|
|            | कन्या | वालक  | वन्या | वालक   | सं० स्कूल | सं० शिज्ञक      |
| दर्जा ४ तव | ११०२  | १६६३६ | १२५४  | ३१,०८४ | १०२३८८    | <b>፟</b> ሂ የEሄo |
| दर्जा ७ तक | ३६    | ¥£3   | १२८   | २४२६   | ३४१२६     | १३६५१६          |
| माध्यमिक   | *     | १५    | ×     | २३२    | ५११६      | २०४७६           |
|            | 1,235 | १७१४१ | १३८२  | ३३७४२  | १४१६३६    | ३६डट३२          |

१८.२७६ देप्रथम १४१६३६ ६६८६३२

ऊपर की तालिका से स्वध हो नावमा कि हमारे प्राप्त के तांबों में जितने विद्यालय हैं उनके ७.० गुने विद्यालय की संख्या का ७.७ गुना शिवकों की व्यान्त्र्यकता होगी। विद्यालय की संख्या का ७.७ गुना कहने से ठीन व्यान्त्रान नहीं लगेगा। वस्तुतः हमको उस्से व्याप्त का प्रवन्य करता है क्योंकि दर्नों ४ तक के स्मूली की नो संख्या तालिका में दी हुई है उसमें वे स्कूल भी शामिल हैं नो सिर्फ दर्नो २ तक ही हैं। व्यतः उन्हें दर्ना ४ तक का बनाना मी एक काम है। ताल्वर्य यह है कि शिवा-सन्त्र्यो जितना प्रवन्य करना है ब्यान उससे दशामांश के करीद की ही व्यवस्था है, सो भी पुरानी प्रवाली की है जिसे नई पद्धति के व्यवस्था दे, सो भी पुरानी प्रवाली की है जिसे नई

श्रव प्रश्न यह उठता है कि इतने शिल्ए वे लिए उपयोगी शिलित जन हमारे प्रान्त में हैं या नहीं। विद्यालयों से ख्रव्यापन के लिए हमारे शिज्ञकों की कितनी योग्यता होनी चाहिए, यह दुर्घी टीक-टीक यता सकोगी। मेरे स्वाल से प्रारम्भ में निम्नलिक्षित योग्यता के लोगों को शिज्ञा देकर शिज्ञण के उपयोगी बनाया जा सकेता।

दर्जा ४ तक के लिए मिडिल पास दर्जा ७ तक के लिए माध्यमिक पास माध्यमिक के लिए डिग्री पास

ग्रव देखना यह है कि इतनी योग्यतावाले कुल शिच्क हमे मिल सकेंगे या नहीं। आज कल प्रान्त भर में दर्जा ७ और ६ मे ६१६६५ छात्र है। इनमें लगभग ४०,००० छात्र तो पास करते ही हैं। श्रगर हम यह मान लें कि चार छाल तक के पाछ किये छात्रों की संख्या की उचित काम नहीं मिलता है तो भी कुल १६०,००० मिडिल पास नवजवान मिलेंगे। इनमें ऋध्यापन के योग्य मुश्किल से २० प्रतिशत होंगे। इस तरह दर्जा चार के शिज्ञण के लिए ३०,००० से अधिक नहीं मिलेंगे। मौज्दा शिच्कों में से मुश्किल से १०,००० शिचक अपने काम के होंगे । इस तरह हमे ४०,००० शिद्धक इस काम के लिए प्राप्त होंगे, श्रौर इमको चाहिएँ प्रलाख शिच्का । मैने कहा था कि इमारी योजना पूरी होते १५ साल लगही जायँगे। १५ साल में ४,६०,००० दर्जा ४ तक के लिए नये शिक्तक चाहिएँ यानी हर साल २१००० नये शिज्ञक मिडिल पास योग्यता बालों में से तैयार करना है। इसी प्रकार दर्जा १०,११, श्रीर १२ में स्त्राज कुल २१२६० छात्र हैं। इनमें १०,००० के करीब छात्र हर साल पास करेंगे। अगर यह मान लिया जाय कि ३ साल की पासशुदा आवादी बैठी होगी तो २०,००० शिचित जन मिलेंगे जिनमें ६००० से अधिक शिवक योग्य न होंगे। इस दर्जे के स्कूलों में आज २४२६ शिज्क मीजूद हैं जिनमें ज्यादा से ज्यादा ५०० अपने काम लायक होंगे।इस तरह ७ तक के स्कूलों के लिए श्राज हमको ६५०० शिल्क प्राप्य हैं,

जन-सेवा का कार्यक्रम

श्रीर इमारी योजना में ग्रावश्यकता है १३७००० शिक्षकों की, यानी हर साल हमें <००० शिक्तों की ग्रावश्यकता है। इसी प्रकार से माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्त-प्राप्ति की समस्या रहेगी। इन हिसाबों से तम को स्पष्ट हो जायगा कि प्रथम १५ साल शिक्षा-विभाग के सामने शिक्षक ट्रेनिंग की समस्या ही सबसे जटिल और महत्व की होसी ।

ग्रगर इतने में ही हमारी समस्या हल हो जाय तो भी गनीमत है। प्राथमिक शिद्धा के पहले दर्जों के लिए शिद्धक जुनने के बारे में मेरी राय तम की मालूम है। मेरी निश्चित धारणा यह है कि छोटे बच्चों की शिक्ता के लिए खियाँ ही उपयोगी हो सकती हैं। इस काम के लिए पुरुष शिक्तक नितान्त ऋयोग्य होते हैं। ऋतः प्रारम्भ में पुरुष शिक्तक से कार्यारम्भ करने पर भी कमशः स्त्री श्रध्यापिकाश्रों का प्रवन्ध करना होगा । ग्रन्छ। हो ग्रगर शितक सपत्नीक काम करने के योग्य हो । हम शिलक-देनिंग की जोभी योजना बनावें उसे ऊपर की बातों पर ध्यान देकर ही बनावें। इस तरह शिक्क-प्राप्ति की समस्या पर मैंने अपना विचार प्रकट किया। लेकिन श्रमर ऊपर लिखे सिद्धान्तानुसार १५ साल में भी योग्य शिक्षक तैयार नहीं हो सके तो क्या मामुखी पास्थादा लोगों से काम चलाकर अपनी योजना पूरी कर दें। मेरी राय यह है कि इस काम में जल्दी नहीं करनी चाहिए। शिवक का दृष्टि-कोण श्रीर योग्यता हमारी धारणा के अनुसार ही होनी चाहिए, चाहे इसके लिए हमारी गोजना की पति में देर हो जाय।

को बैसिक पद्धति के श्रनुसार चलार्वेया कुछ स्कूलों में नई तालीम का पाठय क्रम जारी करके वाकी को पूर्ववत् चलने दें ग्रीर क्रमशः नई तालीम के विद्यालयों की संख्या में बुद्धि करते चलें श्रथवा, जैसा कि मैं रखीवों में प्रयोग कर रहा था, पहले तमाम विद्यालयों में उद्योग का काम पढ़ाई के साथ शुरू किया जाय, और क्रमशः उद्योगका व्यावहारिक संगठन पूरा होने पर और औदोगिक वासुमंडल सहज हो जाने पर नई तालीम पूर्ण रूप से शुरू कराई जाय। मैं इस तीसरे प्रकार का मार्ग अच्छा सममता हूँ ! अथमतः शिक्तों को उद्योग का काम ग्रौर उत्तकी कला, कौशल तथा उपयोगिता के लिए योग्य वनाना ही बहुत बड़ा काम है। उस पर ग्रागर साथ ही साथ नई तालीम भी उन्हें संघटित करनी पड़ेगी तो दोनों में सामंजस्य न रख सकने के कारण श्रीद्योगिक उत्पत्ति को ऐसा बना देंगे कि उससे समाज का कोई लाभ नहीं हो सकेगा। फलस्यरूप शिद्धा इतनी खर्चीली ही जायगी कि व्यापक शिक्षा का प्रवन्ध असम्भव होगा। साथ ही नई तालीम के उद्योग से अनुवन्धित न कर सकने के कारण जनता में नई तालीम का टीक बोध न हो सकेगा। पिछले दिनों युक्तप्रान्त की कांग्रेस सरकार ने नई तालीम को चलाने में इसी तरह जस्दवाजी की। नतीजा यह हुन्ना कि लड़के न उचीग सीख पाये झौर न उनकी पड़ाई हो पाई । अतः मेरा प्रस्ताव है कि पहले उद्योग के संघटन की डोस बनाकर फिर नई तालीम की पद्धति जारी करनी चाहिए। साथ ही चुने हुए इलाकों मे पूर्ण रूप से नई तालीम का काम जारी कर देना चाहिए जिससे कम से कम शिचकों की ट्रेनिंग का काम चलता रहे ।

५६ । प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में कृषि तथा उद्योग-सम्बन्धि प्राथमिक और माध्यमिक शिला का प्रबन्ध आप से आप साधार्य पाठ्य क्रम के साथ हो जानमा । लेकिन उचत तथा विज्ञानिक दंग ते कृषि य आम-उद्योग के कार्य-संचालन तथा प्रयोग के लिए हमारे देहातों में विरोपहों को आवश्यकता होगी। कृषि तथा विभिन्न उद्योगों के प्रमांग और शिक्षा के लिए विरोप संस्वाच्छां की अकरत पहेगी। विशेष प्रमांग, प्रास्तीय निरीडण तथा कला विशारदों की शिक्षा निरोण कर्ता कि तथा प्रयोगशाला की त्यापना करनी होगी। उदले खलावा प्राम-सुवार कार्यकर्ताचों और कृषि तथा उद्योग के विरोपणों की शिक्षा के लिए प्रान्त मर में १० विशेष विशालय होने चाहिएँ और ज़िलों में कुशल कारीगरों के शिक्षाकेट्रों का संस्वान करने करना होगा। विशालकेट्रों का संस्वान करना होगा।

हमें इस प्रकार संपटन करना होगा कि मागीय जनता की शिक्षा तथा संस्कृति के बायुमंडल से लाम होगा रहे। त्यौहारों के संपटन की बावत् में क्षित्व सुका हूँ। इनके अलावा अलाड़ा और क्रवपरों के साथ रवाजी ह्य से नाटक-समाज, गजन मडली, माम-गोष्टी झादि संस्थाओं का संपटन करना बाहिए, जिसमें नाटक, भजन, बिमिन्न, विपयों पर विचार-विनिमय का कार्यक्रम समय-समय पर होता रहे। इनके उपरान्त प्रत्येक गांव के विद्यालय के साथ एक-एक पुस्तकालय का प्रवन्य करना अन्द्रा होगा।

२--प्रानायात--श्रात सेवाशाम तक पक्की सङ्क बन गई है। लेकिन बापू के बढ़ी जाने से पहले क्या हालत थी, तुमको साद होगा। जितने मित्र रचीनां जाते हैं वे बच से पहले एक बार कह ही

होता। दितने मित्र रखीनी जात है वे वस से पहले पह तर कह ही हालते हैं—'पह कहा खाकर खपना खाश्रम खोला है। यहाँ न सहक, न खरा(।। ऐसी बनाहों पर छादमी किस्तु तरह छायेना। ए॰ मेरी समम-में नहीं छाता कि वे मित्र चाहते क्या हैं। क्या धाम-गुजार का काम खराँ में किया जाय। यहातः खरार भारत के देहातों की खाँर देखां तो मालूम होगा कि देशतों में यातायात की किननी छातुषिया है। राजनीविक तथा ज्यापारिक छात्रस्वका के लिए विनिन्न खहरी को

मिलाने के लिए जो सड़ हैं बनी हैं उनके श्रास-शस में जी गोड़े बाम'

सौभाग्य से पड़ते हैं उनकी संख्या ही कितनी है ! सड़कों के बिना हमारे ग्रधिकांश गांव दुनियां से विल्कुल ग्रलगं रह जाते हैं। गांव में श्रीयोगिक श्रीर सांस्कृतिक विकास के साथ-साथ यातायात की सुगमता होना जरूरी है। अत्रयम भविष्य में सरकार की खोर से ग्राम-सुधार के लिए जो भी योजना वने उसमें यातायात की सुविधाका लाए प्रोग्राम रखना होगा। इस बात का ब्यौरा बनाना स्त्रभी मेरे लिए सम्भव नहीं है। उसे तो सारे प्रान्त के कुल गाँवों का नक्शा सामने रख कर ही बनाना होगा। लेकिन एक ग्रन्दाज तो हम अब भी लगा सकते हैं। युक्तप्रान्त में कुल १,०२,२८८ ग्राम हैं श्रीर चेत्रफल १०६२४७; यानी लगभग एक वर्ग मील प्रति थाम पहता है। स्नगर एक मील प्रति शाम की ग्रौसत के हिसाब से सड़क वन सकेती फिलहाल हमारा काम चल जायगा । शायद प्रारम्भिक योजना में इससे श्रधिक करना सम्भव भी नहीं है। ऋव इस बात पर विचार करना है कि सड़क कच्ची बने या पक्की। पक्की सड़क के लाग की वावत सव को मालूम है और सव उसे पसन्द करते हैं। लेकिन देहाती सड़क बनाते समय इस बात का ध्यान होना चाहिए कि सड़कों पर अधिकतर वैलगाड़ी ही चलेगी और उन गाड़ियों में खेती के बैल ही जीते जायेंगे। पक्की सड़क में चलने पर उनके खर घिस जाने की शंका बनीरहती है। अप्रार सारी सड़क पक्की बन जाय तो खेती वाले बैल, जो साल में बहुत काफी समय वेकार रहते हैं, गाड़ियों में काम नहीं आवेंगे । इसके उपरान्त एक लाख मील पक्की सड़क बनाने के लिए कितनी पूजी चाहिए दूसका हिसाब तो करो । बम्बई योजना बालों ने हिसाब लगाया है कि एक मील के लिए १०,०००) व्यवा की आवश्यकता होगी। इस हिसाव से एक अरव के ऊपर पूंजी चाहिए । यह प्रान्त की हैसियत के वाहर होगा । श्रगर हम कर्ची ं सड़क बनाते हैं तो भी समस्या -जटिल हो जाती है। मैंने कहा है उद्योग, शिक्षा और संरकृति के विकास के साथ यातायात की श्रिधिकता

8—ज्याधिक लेकदी—जहाँ हतने व्यापक रूप से उचांगी का संपटन करता होगा वहाँ समय समय पर लोगों को रुपयों की आवश्यकता होगी। समाज चाहे जितना व्यवस्थित हो उचांग के छलावा भी अवेर-संवेर लोगों को कुछ न कुछ लेन-देन करना है। आज देहातों के लाए भी कोई व्यवस्थित सपटन कावम करना है। आज देहातों के लोग गैसे भी कर्ज के भार से लदे हुए हैं। शावद ही कोई आदभी मिलेगा जिस पर कर्ज का बोक न हो। अतः सेन-देन दी संस्था काल करते ते पहले हमकी आज के कर्ज की समस्या हल करनी होगी। यिखेल दिनों, जब कांग्रेसी सरकार कावम थी, इस प्रश्न पर विचार हो रहा था। कुछ हिस्सों में कामून मी वन गया था। लेकिन यह काम पूरा नहीं हो सकता। वैचानिक समा तो समाज-स्ववस्था की प्रयोगशाला-मात्र हैं। एक कानून बनता है; उसका असर समाज पर क्वा पह न देखा जाता है। बाद को उस असर के आधार पर कानून की विभिन्न धाराओं में परिवर्तन किया जाता है। अतः यह कहना ग़लत न होगा कि कांग्रेस सरकार ने कर्ज की समस्या पर प्रयोग की अवस्था में ही पदस्थाग किया। जो हो, जितना हुआ उससे कम से कम आगे के लिए अनुभव प्राप्त तो हो ही जायगा।

में जहातक समभता हूं कर्ज के सम्बन्ध में हमको कोई मौलिक

परिवर्तन की अमबश्यकता नहीं होगी और न समाज का ढांचा बदलना पड़ेगा। हमें केवल आरज के लेनदेन के तरीकों का मुघार करना होगा। वस्तुतः श्राज जो लोग कर्जदार हैं उनमें बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने ऋत्यधिक सुद के वहाने ली हुई कर्ज की कई गुनी रकम सुका दी है। हमको व्यवहार के इन ग्रन्यायों को ठीक करना चाहिए। मेरी राय में इसके कुछ नियम इस प्रकार यन जायें तो श्रच्छा होगा ! जिन लोगों ने कर्ज पर सरकार-द्वारा निर्धारित दर से सद ग्रीर मूल धन वापस कर दिया है उन्हें ऋण्मुक माना जावे। जिनका सुर्व वाकी रह गया उनके लिए नया दस्तावेज निर्धारित युद के हिसाव से यनाया जाय । जो दिवालिया है उनका कर्ज रह हो । लीग कहेंगे कि यह दिवालियापन क्या वला है । यह कोई बला नहीं है । यह वही चीज है जो वड़े श्रादमी के लिए जायत थी लेकिन गरीवों के लिए नहीं। श्रमर भूतभुतवाला वालटीवाला देवालिया होने पर भी दोनों वक खाना खा सकता है, कोठियों में रह सकता है, झन्हा कपड़ा पढ़न सकता है और शायद मोटर पर भी बैट सकता है ती गरीय मामवासी को इतनी कानूनी रचा मिलनी ही चाहिए कि ये मी कर्ज से बरी होनर दीनों बक्त रता सकें, करड़े पहन सकें छीर धाने मकान में श्राक्षय ले सर्घे। मेरे कड़ने का तालार्य यह है कि जो की चुकता करने को वाकी रह जाय उसके लिए ऐसे नियम वर्ने जिसने महाजन कर्जदार को जिन्दा रहने के झावर्यक साधनी में हेचित न कर सर्वे।

लेकिन एक बार कर्ज की समस्ता इल हो जाने से ही स्थापी समाधान नहीं हो सकता। स्थापी समाधान तो ग्रामीण सहयोग समितिद्वारा कर्ज की व्यवस्था से ही होगा। श्रद्धान मितिका आपरेटिंग बेंक का संपटन होना चाहिए। धेंक की श्रीर से ऐसे
नियम बनाना चाहिए जिनमें लोग खामश्राह कर्ज न लें। व्यक्तिगत
महाजनी प्रया को तो समाप्त हो कर देना श्रेष होगा। महाजनी कोई
ऐसा काम नहीं है जिल्हे हटने से समाज को छुत्र आपन्ति ही सके।
ऐसा काम नहीं है जिल्हे हटने से समाज को छुत्र आपन्ति ही सके।
ऐसे काम में कुत्र लोगों के खास तौर से पड़े रहने से समाज में वामण
की ही शुद्ध होगी।

५-सधटन तथा श्रनुशासन-उपर्युक्त तमाम कार्यक्रमों के संघटन तथा संचालन के लिए कोई व्यवस्था कायम तो श्रवश्य करनी है। हमारा ध्येय तो स्वायलम्बन है, लेकिन ध्येय तक पहुँचने का कोई न कोई रास्ता तो बनाना ही होगा । सारे कार्यक्रमों को चलाने के लिए दो प्रकार के संघटन की आवश्यकता होगी-(१) प्रामीण व्यवस्था और (२) सरकारी महकमा । ग्रामीस व्यवस्था की रूपरेखा पर श्रपना विचार प्रसंगवश कई जगह मैं प्रकट कर चुका हूँ। इस संघटन की बुनियादी इकाई प्राम-समिति होगी। यह समिति प्राम-पंचायत का काम भी करेगी। बख्तः श्राम की सर्वार्गाण स्ववस्था इसी समिति के ग्राधीन होगी। इसके उपरान्त भिन्न-भिन्न उद्योगों के लिए विभिन्न तथा स्वतन्त्र सहकारी संस्थाएँ ऋलग रहेंगी। जैसे कृपक समिति, कताई समिति, बुनकर समिति, कागजी समिति स्रादि । इन समितियों के सदस्य व्यक्तिगत रूप से प्राम-समिति के श्रनुशासन में भी रहेंगे। इस प्रकार कुछ आम-समितियाँ मिलकर यूनियन और कुछ यूनियन मिलकर केन्द्रीय यूनियन का संघटन करेंगे। इन समितियाँ का विधान ऐसा हो जिससे फेन्द्रीय यूनियन में श्रीद्योगिक समितियाँ भी शामिल हो सकें। श्रीद्योगिक समितियों का सदस्य वही हो सबेगा जो स्वयं कारीगर हो और एक निश्चित रांख्या से अधिक हिस्सा

हप देना सम्मव नहीं होगा। इस पन्टह साल को भी पांच-पांच साल के तीन हिस्सी में बांटना होगा। प्रथम पांच साल में साध-नों की जांच, कार्यकर्ताक्री का जुनाव तथा विद्या और संपटन के लिए अनुकृत वातावरण पैदा करना तथा प्रारम्भिक व्यवस्था करने का बाम होगा। इसका मतलव यह नहीं है कि चोजना के काम की प्रमति कुछ भी नहीं होगी। इस बीच अवस्थ ऐसे जुने हुए चेजों में प्रयोग करना होगा। इस बीच अवस्थ ऐसे जुने हुए चेजों में प्रयोग करना होगा। बस्तावरण पहले से ही कुछ अनुकृत हो या जहा इस प्रकार के काम करने के लिए स्थानीय नेतृत्व मीजूद हो। दूसरे पांच साल में मांची के संपटनों की स्थापना और उनमें मीत देने वह काम होगा। इस पांच साल की अवस्थि में मूल योजना का काम गुरू हो जावाग। सीतरे पांच सालों में योजना के विभिन्न कार्यकर्मों के पूरा करने की चेघा होगी। इस प्रकार १५ साल के तीन हिस्सों के कार्य की आवश्यक्ता के दिसाव से सरकारी संघटन का स्वरूप तैयार करना पड़िगा।

पड़मां।
विद्यत्ति दिनों में कांग्रेस सरकार ने पहले ही कार्यकर्चाय्रों को भर्मी फरफे रंपटन कायम कर दिया; किर योगना बनानी ग्रुक्त की । उसके बाद कार्यकर्माय्रों की शिक्षा की श्वस्था करानी ग्रुक्त की । वह शिक्षा भी गहराई की नहीं हुई। नवीजा यह हुया कि किसी की समस्य करा है और कांग्रे हुछ ग्रन्दां आया पा कि देशा की समस्य करा है और कांग्रे हुछ ग्रन्दां भी कर सका तो उसकी सुम्म नहीं कि कैसे काम गुरू करें। ग्राप्त भविष्य में कभी सरस्य की सम्म नहीं कि कैसे काम गुरू करें। ग्राप्त भविष्य में कभी सरस्य की होगा । मेरी राय यह है कि पहले ही सरकारी संपटन कामम नहीं करना चाहिए। गुरू में दो प्राप्तीय कमेटिया बनानी चाहिए। एक काममुचार, जोन तथा अजना कमेटी ग्रीर हुएरी प्रयोग कमेटी। जान कमेटी ग्रान्त की परिस्थिनियों की जोन करके क्षीरियार चोनवा चनाविष्य। प्रयोग कमेटी प्राप्त की परिस्थिनियों की जोन करके क्षीरियार चोनवा चनाविष्यों। प्रयोग कमेटी प्राप्त की प्रयोग कमेटी अपन करेंग्रे प्राप्त भर के उन व्यक्तियों तथा संस्थाखों को हमस्य दे ईकर कार्य की

खरीदने का किसी को हर्क न हो। मैं इन स्मितियों के विभिन्न पहलुश्रों पर विधान का ढाँचा श्रमी नहीं बनाऊँगा; वह कुछ राजनैतिक बुद्धि वाले ही बना सकते हैं। इस दिशा में आवश्यक योग्यता का भी मुफर्मे ग्रभाव है। जब समय ग्राने पर वास्तविक योजना बनानी होगी तो इस काम को करने के लिए विशेषज्ञों की कमी न होगी। किस श्राधार पर संघटन वन सकता है उसका संकेत मात्र मैंने किया है! हाँ, एक बात जरूर विचारणीय है। हम एकाएक इतनी समितियाँ वनायेंगे तो ग्राज की स्वार्थमय सामाजिक-बुद्धिहीन जनता में धीर घरला तथा दृषित वातावरण हो छकता है। स्रतः वड़ी सावधानी से श्रागे बढ़ना है। मैंने पहले ही कहा है कि शुरू में ऐसा कार्यक्रम उठाना पड़ेगा जिससे गांव वालों पर पहले से जमे हुए स्थादी स्वार्य पर विशेष श्रापात न पहुँचे। इस विषय पर जिस सिलसिले ने कार्य-कमों का संपटन करना चर्ला-संघ तथा प्राम-उद्योग संघ के लिए वताया है वही सिलसिला सरकार के लिए भी जरूरी है। प्रथमतः चर्ला तथा ग्रन्य उद्योगी की समितियाँ बनाकर सहयोग का वायमहल तया व्यक्तिगत चरित्र पैदा होने पर कपक समिति और अन्त में माम-पंचायत का रंपटन करना चाहिए। इस सम्बन्ध में में शाना • विचार काफी मगट कर चुका हुँ, अतः यहां पर और बवान करना व्यर्थ होगा।

श्रव रही सरकारी संघटन की बात। मैंने कहा है, मेर नंकातुनार योजना का पूरे तौर पर संघटन करने में कम ने कम १४ मात हरी लागेंगे। यस्तुन: श्रवने टक्स से समाज को बनाने की नैपारी में रथ साल से कम नहीं लगना चाहिए। श्रिता के लिए १४ मात में उन्ती संघना में योग्य शिस्क मात कर लेना सन्देदनक ही हैं। दिस में योजना बनाने के लिए एक निर्देश काल की जीना हो बनानी ही एकेगो। मैं समस्ता हैं, प्रदम योजना १५ माल की बनानी हीक होगी क्योंकि उससे कम समय में किसी भी वार्यक्रम को कोई निरिया रूप देना सम्भव नहीं होगा। इस पर्टह साल हो भी पांच गांव के तीन दिस्तों में बांटना होगा। प्रथम पांच साल में साधनों भी जांच, कार्यकत्तांच्यों का जुनाव तथा कि ता और संपटन के लिए अनुक्ल पागावप्त पेदा करना तथा प्रारम्भिक व्यवस्था करने का काम होगा। इसका मतलद यह नहीं है कि बीजना के काम की प्रार्मिक तुझ भी नहीं हो हो दी हुए चे ब्रो में अपने करना होगा वहां बतावर का परते से ही कुछ अनुक्ल हो या जहां दस प्रकार के काम करने के लिए त्यानीय नेतृत्व मौजूद हो। दूसरे पांच साल में आभी के संपटनों की त्यापना और उनमें गांवि देने का काम होगा। इस पान काल की अवधि में मूल योजना का काम गुरू हो बादना। वीतिय वालों में योजना के विभिन्न कार्यकरों के पूरा करने की चेदा होगी। इस प्रकार १५ साल के तीन दिस्ती के धार्य की आवश्यक्ता के दिसाव ती सरकार १५ साल के तीन दिस्ती के धार्य की आवश्यकता के दिसाव ती सरकार १५ साल के तीन दिस्ती के धार्य की आवश्यकता के दिसाव ती सरकार स्थान का स्वस्त्य तैयार करना पड़ेगा।

िहले दिनों में कांग्रेस सरकार ने पहले ही कार्यकर्षाओं को भानीं करके रंपटन बायम कर दिया; किर योजना नगानी ग्रुप्त की। उसके बाद कार्यकर्ताओं की शिला की व्यवस्था करनी ग्रुप्त की। यह शिला भी गढ़राई की नहीं हुई। नवीजा यह हुआ कि किसी की समभ में कुछ नहीं आला या कि देहात की समस्या प्रथा है और कोई कुछ अपदान भी कर तका तो उपको सम्मान में कि कैते काम ग्रुप्त करें। यागर भविष्य में कभी एरका की और ने हमको बाम करने । योजना करी बाद कर । योजना करी होता होगा। मेरी राय यह है कि पहले ही सरकारी स्पर्यन वाम नहीं करना चाहिए। ग्रुप्त में दो प्राप्त में वर्गा करने वाम करने की समस्य प्रयास मिला हमेरी शाय कर ने वर्गा कमी श्री हमेरी प्रयास मिला कमी श्री हमी हमी गायन कमी श्री हमी हमी गायन कमी श्री हमी हमी गायन कमी श्री हमी करने की समस्य प्रयास कमी श्री हमी करने मेरी स्थास कमी स्थास करने की समस्य स्थास कमी स्थास कमी श्री हमी स्थास कमी श्री हमी करने स्थास कमी स्थास

समग्र ग्राम-सेवा की श्रोर

मगति करावे जो पहले से कुछ प्रयोग कर रहे हैं या नई योजना के साथ प्रयोग करने के योग्य तथा ऋपना समय देने के इच्छुक हों। इस कमेटी का काम यह भी होगा कि इन कार्यक्रमों का निरीक्ष करना तथा विभिन्न प्रयोगों के नतीजों को एक दूसरे केन्द्रों में पहुँचाना

चौर उनकी सम्मिलित रिपोर्ट योजना कमेटी के पास भेजते रहना। इनके साथ ही केन्द्रीय प्राम सुधार-शिक्तां निकेतन की स्थापना करनी होगी। इस संस्था में कृषि तथा ग्राम-उद्योग की विभिन्न प्रक्रियाश्रौ का प्रयोग और उन उद्योगों की मार्फत जिला तथा कमिशनरी के संचालकी की शिचा की व्यवस्था की जाय । इन्हीं संचालकों को कमिश्नरी तथा जिला शिक्ता फेन्द्र तथा स्थानीय ग्राम-सुधार योजना के संचालन का

काम करना होगा। जिले के विभिन्न चेत्रों के कार्यकर्ताओं को कमिश्नरी के शिक्षा-केन्द्रों में और कृषि तथा ग्राम-उद्योग की शिक्षा जनता तक पहुँचाने का काम जिला के विद्यालय की करना होगा। जन तक स्थानीय की ब्रापरेटिय यूनियन संघटित नहीं ही जाता तब तक ज़िले के विदालय की उत्पत्ति तथा विकी की व्यवस्था ठीक उसी

तरह करनी होगी जिस नरह चर्खा संघ खादी की उत्पत्ति-विकी भा काम करता रहा है। जाँच कमेटी का काम शायद २ या २॥ साल में पूरा हो जायगा और शिज्ञायेन्द्रों का सम्पूर्ण संघटन भ साल

में हो जायगा। लेकिन जिला का कार्य कम चौथे वर्ष से शुरू हो जायगा श्रीर दराम वर्ष में फेन्द्रीय विद्यालय-सहित जिले की मापूरी योजना की व्यवस्था का भार स्थानीय कोन्नापरेटिय सूनियन को सींप देना होगा। वाकी ५ साल में सरकारी महकमा की देखनेत में

जनके संपटन को मज़बूत बनाना होगा। बाद को सरकारी चेन्द्रीय संस्था का काम कमिश्नरी के विद्यालय के लिए प्रयोग और दिशेगरी , फे लिए उच्च शिक्षा की ब्यवस्था करने भर का रह जायगा। सरकारी पेन्द्रीय प्राम मुधार विभाग का काम पेवल इन खिद्या संस्थाओं तथा विभिन्न युनियनों की कार्यायली का निरीत्स श्रीर परीहरा परना रह

जावगा। सरकारी महकमा के कार्य के परीक्षण तथा निरीक्षण के लिए भी एक निरीक्षण कमेटी की स्थापना होनी जरूरी है लिएकी सदस्यता सुनियमों के और प्रान्तीय अनेस्थली के प्रतिनिधियों की की होनी निष्टिए । इस तरह हमारा काम ऐसा होना चाहिए जिसमें भागेंग संपटन तथा सरकारी संपटन दोनी एक टूकर के कामों की जाँच कर सह । अब प्रश्न यह उटना है कि उन सरबायों का क्या होंगा जिन्हें सुरू में सरकारी मदद से कायम किया गया था। इसके लिए में अगर कुछ भी न कहूँ तो भी तुम्हार सामने बान साक हो जायमी। जब हमारी सारी बोनना का ब्येय यह है कि उत्यक्ति, विक्री तया आगारिक समाज-संपटन और स्वयस्था एवं के लिए आमीए समाज त्यावलम्बी हो तो प्रारम्भ म प्रयोग के लिए जिन संस्थाओं की स्थानम की जायगी थे वस अपनिस संस्था से स्थानमा की जायगी थे वस अपनीस संस्था से स्थानीस संस्थानी

इस पत्र के माथ विभिन्न परिस्थितियों में ग्राम नुषार का का किस प्रकार का हो सकता है, उसकी वानत् मैंने अपना विचार एक प्रकार से समाप्त कर दिया। मैंने को कुछ जिला पन अपन करू के अनुभव पर आधारित हैं। सम्भव है सविष्य के अनुभव से कुछ राव बदल जाय। विकिन मार्क्य की बता मंदिष्य में देखी जायगी।

[ १५ ]

## योजना के लिए पूँजी

२१ सिनम्बर, १६४४

७ जुताई को आखिरी पत्र लिखा था। मुक्ते बर था कि १४ जुलाई को खुदकर बाहर के दलदल में न प्रेंस जाऊँ। देना नहीं हुआ। में रह गया। अब कम ने कम १४ जनवरी तक यहाँ ही पड़ा रहुँगा। इख्त पत्र भी लूँगा। इपर काफी दिन औंख के कारण पड़ना नहीं हो सक्त थर। दलकी पूर्ति भी कर लूँगा।

जायभी बैसे-येसे नई वस्ती भी वृद्धी जायभी । फिर क्रन्य आवश्यकताओं के लिए दूसरे उद्योगों का काम भी बद्धा जायगा । दूसरी वात यह है कि हमने जमीन की पैदाबार में जितनी इदि रक्षी है उचिन राघन से उससे अधिक भी हो सकती है । मैंने केमल सायभानी के लिए उतना ही रक्षा जितना आसानी से हो एकेगा । इस दृद्धि ते भी बृद्धी अधावादी का कुछ लाम होगा हो। लेकिन हसे उत्पत्ति की वोकना के लिए इसाम हो से सम्मता हूँ तुम्हारे स्वाल के लिए इसाम होना से से सम्मता हूँ तुम्हारे सवाल के लिए इसाम होने का कि है ।

श्रय श्रपनीयोजनाके श्रार्थिक पहलुद्यों पर विचार किया जाय । भयम प्रश्न यह है कि जब ग्राम सुधार के लिए इतना विस्तृत ग्रायोजन करना होगा तो उसके खर्च के लिए पैसा कहाँ से आवेगा। हम जब कभा कोई बड़ी बंजना बनाते हैं तो पैसे के प्रश्न पर ब्राकर हमारी गाड़ रुक जाती है। तुमको याद होगा, पिछले दिनों जब कांग्रेस सरकार थी तो कोई भी योजना उनके सामने ले जाने पर एक ही जवाब सब जगह मिलता था कि "हमारे प्रास पैता कहाँ ?" लेकिन राष्ट्रीय सरकार का श्रार्थिक दृष्टि-कोण पहले से निज्ञ होगा। पहले तो शासन विभाग ही सम्पूर्ण सरकारी विभाग समभा जाता था; सुधार-विमाग में पैसा नहीं होता था। श्रव तो हमारा वजट ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे शासन विभागों में खर्च कम करके सुधार विभागों में श्रिथिक खर्च करना संभव हो । फिर श्रव तक जमीन से प्रान्तीय सरकार को ५.६ करोड़ रुपये मिलते थे। जमींदारी प्रथा समाप्त होने पर लगान दस करोड़ के करीब मिलेगा। इस बढ़ती रकम में से तहसील का बदती खर्च पूरा करके भी करीब २-३ करोड़ रूपया सुधार-विभागों में खर्च किया जा सकता है। विछले दिनों इन विभागों में एक करोड़ के करीब खर्च होता था। वह ग्रीर शासन-सम्बन्धी विभागों में खर्च कम . करके एक करोड़ रूपया ग्रागर ग्रीर इस दिशा के लिए बचाया जाय . तो कुल ४ करोड़ रूपया सालाना खर्च सुपार विभागों में किया जा.

७ जुलाई के बाद २॥ महीने हो गये; मैंने कोई पत्र नहीं लिला। कुछ सुस्ती के कारण और कुछ इसलिए भी कि सोचता था ६ माह रहना ही है तो इस बीच २-१ पत्र श्रीर लिख लेना काफी होगा। ग्राम-मुधार की वातें तो प्राय: पहले ही समाप्त कर दी थीं, ग्रव लिलने को भी कुछ विशेष रह नहीं गया। पहले एक पत्र में मैंने जो समस्याग्री की बात कही भी उसमें से एक प्रश्न के सम्बन्ध में लिखने की रह गया था। यह यह कि हमारी सारी योजना चलाने के लिए पूंजी ग्रीर लर्चका क्या हिमाव हो । इस बीच तुम्हारा एक पत्र भी मिला। तुमने पूछा है कि १५ साल में जो आयादी बढ़ेगी उसके लिए श्रावश्यक सामान पाने की क्या योजना होगी ! हाँ, यह सवास माक्त ई श्रीर इस प्रश्न पर श्रपना विचार पढले ही प्रकट करना था। यह तो पिछले पत्र में लिखा ही या कि जो श्रावादी बढ़ेगी उसको सेती लायक परती से ही खंपना पोपण लेना होगा । श्रव सवाल यह है हि क्या नई जमीन तोड़ने के लिए इसको १५ साल इन्तजार करना होग या श्रभी ने उसका प्रोप्राम रखना होगा। में समझता हूँ, इस प्रश्न पर ज्यादा कुछ कहने की कोई बात नहीं है। आबादी सो बड़ेगी उसमें १५ साल के बाद एक दिन एकाएक बढ़ती तो नहीं हो जायगी। बढ़नातो द्राव भी जारी है। द्रातः हमको योजना के शुरू ने धीनई जमीन खेन में मिलाने का निश्चित कार्यक्रम बनाना चाहिए। इसके लिए जाँच करके एक नक्शा बनाकर निश्चित पर लेना चाहिए हि हमें कीन जमीन किम साल में स्पेती में मिलानी है। ये सी देने किशानों को देने होंगे जिनको आमानों ने कुमरी जगह नहीं निज सकती। यानी जिस इलाफे में इमारी योजना के दिसाद में श्रानिरिष्ट श्राबादी हो वहां के लोगों को ऐने न्सली चेत्रों में बमीन देवर बनाना होगा। पिर ये किसान स्थानीय किसानी की समिति में सामित हो सर्वेगे । मेरी राय में विस्थानी को बसावर ही नई अमीन होएना सन्तर द्येगा, सरवारी वान नहीं। इस प्रशास मेले जैने आगारी बड़ी

जायगी वैसे-वैसे नई बच्ची भी बद्दी जायगी । फिर छन्य खादर्यकताओं के लिए दूसरे उद्योगी का काम भी बद्दा जायगा । दूसरी दात यह है कि हमने जमीन की पैदाबार में जितनी दृदिरमंशी है उचिन साधन से उससे खाधिक भी हो कहती है । मैंने केवल सावधानी के लिए उतना ही रक्खा जितना खायानी से हो एकेगा । हस दृद्धि ते भी बद्दी खायादी का कुछ लान होगा हो । लेकिन हसे उत्पत्ति ही योजना के लिए इतना खायादी का कुछ लान होगा हो । लेकिन हसे उत्पत्ति ही योजना के लिए इतना संवत्त का कुछ लान होगा हो । से समझता हूँ हुम्हारे सवाल के लिए इतना संवत्त का की

ग्रव ग्रपनी योजना के ग्रार्थिक पहलुग्रों पर विचार किया जाय **।** प्रथम प्रश्न यह है कि जब ग्राम सुधार के लिए इतना विस्तृत आयोजन करना होगा तो उसके खर्च के लिए पैसा कहाँ से आवेगा। हम जब कमा कोई वड़ी योजना बनाते हैं तो पैसे के प्रश्न पर आकर हमारी गाङ् रुक जाती है। तुमको याद होगा, पिछले दिनों जब कांबेस सरकार थी तो कोई भी योजना उनके सामने ले जाने पर एक ही जवाब सब जगह मिलता था कि "हमारे प्रास पैसा कहाँ १" लेकिन राष्ट्रीय सरकार का आर्थिक दृष्टि-कोण पहले से भिन्न होगा । पहले तो शासन विभाग ही सम्पूर्ण सरकारी विभाग समका जाता था; सुधार-विभाग में पैसा नहीं होता था। ऋव तो हमारा वजट ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे शासन विभागों में लचं कम करके सुधार विभागों मे अधिक खर्च करना संभव हो । फिर अब तक जमीन से प्रान्तीय सरकार को ५-६ करोड़ इपये मिलते थे। जमीदारी प्रथा समाप्त होने पर लगान दस करोड़ के करीब मिलेगा। इस बढ़ती रकम में से तहसील का बढ़ती खर्च पूरा करके भी करीब २-३ करोड़ रुपवा सुधार-विभागों में खर्च किया जा सकता है। पिछले दिनों इन विभागों में एक करोड़ के करीत खर्च होता मा । यह और शासन-सन्वन्धी विभागों में खर्च कम ... करके एक करोड़ इपया ग्रागर ग्रीर इस दिशा के लिए बचाया जाय : तो कल ४ करोड रुपया सालाना स्तर्च सधार-विभागों में किया ला.

सकता है। अगर एक करोड़ रुपया नेघटन व्यय में लग जाय तो यात्री २ करोड़ हर साल पूँजी खर्च में लगाया जा सकता है।

शाम-एमितियों का व्यापार-सम्बन्धी खर्च तो व्यापारिक लान में होगा। शाकी जन-सेवात्मक काम के खर्च के लिए प्रत्येक गाँव आमी समिति को क्टरा है। ईन क्टरों में ते कुछ माग दुनिवमों को है हि हा नियम रखा जा रकता है। मैंने जो शाम-शांधी के खर्च को हि हा बनाकर मुमको में आ था उत्तमें देखोगी कि भित शाम १९०) क्टरा शाम-सिमित की मद में रक्खा गया है। शिद्या के खर्च के लिए भी अलग रक्षम रक्खी गई है। देखती समाज के आम्लारिक कार्यक्रमों के खर्च के लिए सिमितेयों के स्वाबतान्त्री हो जाने पर सरकारी संपद्म के लिए काम भी बहुत कम हो जाता है। इसलिए भी प्रान्तीय सरकार को खर्च की समस्या उतनी जटिल न मालूम होगी जितना स्वाल किया जाता है।

अब देखना यह है कि इतने काम के लिए जो पूँजी लगेगी बह कहाँ से आवेगी। इसके लिए यह आवश्यक है कि इस दिशाव लगावर जान लें कि हमकी पूँजी चाहिए कितनी। कितनी पंजी चाहिए, रिटा हिसाब एक दम प्रान्त भर का न करके अगर औरत प्रति प्राम का निकाल कर फिर कुल कितनी पूंजी शान्त को चाहिए, वह यदान जाय तो समप्रना आशान होगा। अतः प्रति प्राम की पूँजी का दिशा नीचे लिख रहा है।

१—स्तेती की सिंचाई-—हमारे प्राप्त के प्रति ग्राम ३४०.म ६४० जमीन पर खेनी होनी है जिसमें १४६-३ एकड़ पर स्विचाई की ब्वबस्यां आज मोजूर है। खता १मको २३१५५ एकड़ की सिंचाई नी स्वयस्यां करानी होगी । मेरी राय में इनमें ५५% होगी जमीन है किन पर नहर से स्विचाई हो मेरेगी जमीन १००० एकड़ जमीन को सिंचाई नरर में करनी होगी। इसके खताबा ६३ मी० = १५५० प्रकृत कुड़ी से खीर बाबी १२ मी० जमीन १००० हुई। से खीर बाबी १२ मी० वार्मा इसके अपना ६३ मी० = १५५० एकड़ की हिनाई स्वर्ण हो होगी।

तालाव में हो सकेगी श्रीर ६'= एकड़ अमीन ऐसी होगी जिस पर सिंचाई की श्रावश्यकता नहीं हैं | इननी सिंचाई की व्यवस्था के लिए निम्नलिखित हिसाव से पंजी चाहिए |

नहर—श्रभी श्री यय आदि ने जो वस्बई योजना वनाई है उसके हिसाब से प्रति एकड़ सिचाई के लिए नहर बनाने में ७०) पूजी भी आवश्यकता होनी है। इस हिसाब से ५७ ६ एकड़ की सिचाई के लिए ४०५३) की पजी चाहिए।

कुथाँ—कुथाँ का दिसान लगाना नहर जैना सरल नहीं है। इस विपन में सरकारी, गैर सरकारी, जिन्नो हिसान लगाने जाते हैं वे सन एकागी होते हैं। साधारखाद को हिसान लगाना जाता है उस तरह अगर हिसान बोड़ा जान तो प्रान्त की दिसीत इस मकार होगी।

"आत अपने पात्र में राज्य कि होता है। इतने कुएँ से प्रमुख्य प्रकड़ जमीन की लिचाई होती है। बानी लगमग प्रपत्न की लिचाई एक कुएँ से होती है। सरकारी विशेषकों की गय है कि कुओं का सुभार करके २० एकड़ प्रति कुएँ से लिचाई की व्यवस्था हो सकती है। अर्थात् कुओं की उन्नति करके २०,७७,२५५ एकड़ की लिचाई हो सकती है। अर्थात् कुओं की उन्नति करके २०,७७,२५५ एकड़ की लिचाई हो सकती है। अर्था नये कुओं की आवश्यकता

लेकिन वास्तविक समस्या इन तरह गणित से हल नहीं हुआ करती। व्यावहारिक काम फ़रने के लिए पहले परिस्थिति की जांच सरनी पड़ेगी। गांच में कुए कुछ समान दूरी पर में टे हुए नहीं हैं। ऐसा एक चक इलाका तुमको मिलेगा नहीं ५० एक इन कमीन के बीच १२ कुए होंगे तो कहीं १० एक इन के बीच ४ कुए होंगे तो कहीं १० एक इन के बीच ४ कुए होंगे तो कहीं १० एक इन के बीच एक भी कुऔं नहीं मिलेगा। इसका मतलव यह है कि कही तो कुए उदाने हैं कि कही तो कुए होंगे, तो कहीं भी अपत-यान की जमीन की पूरी सिंचाई हो सकती है और उन कुछों के सुधार में कमीन की पूरी सिंचाई हो सकती है और उन कुछों के सुधार में

खर्च करना वेकार है, कहीं की स्थिति ऐसी है कि अगर कुन्नों का सुधार कर दिया जाय तो उस चेन्न की सिचाई पूरी हो सकती है, और कहीं कुए कराई हैं ही नहीं और सिचाई के लिये नये कुए वनवाना आन्यस्प है। इसके खलावा एक स्थित और हो सकती है। कहीं ऐसा चेन्न भी देखोगे जहाँ कुए हैं लेकिन पूरे इलाके के लिए कार्य नहीं ज़ौर अगर उन कुन्नों की उन्नित की जाय तो पूरे चेन में दिवाई हो सकती है। किना दिकता वह है कि वहीं कुए इतनी जीसांक्या में हैं कि उनका सुधार होना सम्भव नहीं और बढ़ती जांगि की सिचाई के लिए नमें कुए वनाने पड़ेंगे। येसे तो कुन्नों कार्यन में सिचाई के लिए नमें कुए वनाने पड़ेंगे। येसे तो कुन्नों कार्यन देश सिचाई के लिए नमें कुन्नों कार्यन है। लेकिन देहात के अनुभव से एक हिसाब का अनुमान तो हम कर ही सकते हैं। हमारे आना की अधित स्थित को देखते हुए कुन्नों के लिए नम्नलिखन हिशाब

की श्रीसत स्पित को देखते हुए कुश्रों के लिए निम्निलिक हिंगक हो सकता है:—

प्रान्त के प्रति गाँव में १२१६ कुएं हैं। यह मान कर कि ११% कुश्रों को दसा ऐसी है कि उनका हुआर हो हो। मही एकता, इत ह-१ कुएँ ऐसे होंगे निनकी उन्नति करके रिचार का सेन बड़ायां जा सकता है। लेकिन उनमें १ कुएँ ऐसे होंगे जो इतने पात पात हैं कि उनके मुधार से कुन्न काम नहीं होगा। बाकी ६१ हुएँ प्री प्रति कुश्रों १६ एकड़ के हिमाद से ह७६ एकट् बड़ती जांगि भी विचाई की व्यवस्था की जा कहती है। बाकी ५७१ एकट् के लिए २१ नये कुश्रों की श्रावस्थकता होगी। श्रतः कुएँ के लिए एंडी की श्रावस्थकता इस प्रकार होगी।

६'१ दुएं की उन्नति के लिए मरम्मत प्रति कुन्नां १००) 🗴६'१

र=१०)

:

```
योजना के लिए पूँ जी
                                                         ७२१
२ ६ नये कुएँ के लिए खुदाई व बँधाई
                                         ,,
                                                        3.2 X
                                              २००)
                           रहेट
                                         ,,
                                             १७४०)
                                             3400)
    ताळाब---२२.१ एकड़ के लिए १२) प्रति
                                               २६५)
एकड़ से
     इस तरह सिंचाई के लिए श्रीसत
     विति ग्राम
                                       ७७८८) की पृंजी साहिए ।
     पशुग्रों का नरन-सुधार
     १६३ गाय-भेत आदि के लिए ५) प्रति पशु के हिसाव से ८१५)
     श्रीजार-मुधार
     ३७ हल 🗙 ३)
                          १११) }
                                                         234)
                           રપ્ર) (
     विविध
     खाद
     हड्डी व मांस के लिए
                                                         १५०)
     विविध
     नये खेत बनाना-
     ३५ एकड़ के लिए ६०) प्रति एकड़
                                                       ₹₹00)
     श्रर्यात् खेती-सुधार के लिए कुल पृंजी को श्रावश्यकता इस प्रकार
 होगी :-
     श्रीनत प्रति प्राम—
                सिंचाई
                                             ಅತಿ≂≂)
                पशुश्रों की उन्नति
                                              ⊏₹પ્ર)
                ग्रीजार-सुधार
                                               ₹₹६)
                खाद की व्यवस्था
                                               १५०)
                नये खेत बनाना
                                             ₹₹००)
```

जोड़ ११०६६) (१) उद्योग—विभिन्न उद्योगों के लिए श्रीमत प्रति ग्राम निम्नलिखित

हिसाय से पंजी की ऋावश्यकता होगी:--

| बाको आवश्यक<br>एजी प्रति शाम                            | (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (E)                                                     | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| मीजृद पूँजी पति प्राम<br>नवे कारखानी<br>की का कच्चा माल | \$ \$ 6 : : : \$ \$ \$ : : : \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| उपस्यित<br>कारखानो                                      | (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ं श्रीवश्यक पूँजी<br>प्रति परिवार प्रति गाम             | (0.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) |
| 偿                                                       | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| भौरा उद्योग परिवार<br>गुरु धाम                          | हें दे का महा  बाद भी वस्ती  पा मुक्ते की हैंकी  गात देशी का कीहरार  गात देशे  गात देशे  गात देशे  गात देशे  गात देशे  गात विकास का स्था  गात विकास का स्था  गात विकास का स्था  गात विकास का स्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

(\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$10) (\$ तोबारी क्रम्बार व मेश्र पालना पालना इंग्लाह संस्थाह खार माहली मोहन संसाह खार हाम बारि स्थाह साह शार स्थाह साह साह

|                         | :        | 150        | >          |          |          |               |
|-------------------------|----------|------------|------------|----------|----------|---------------|
| appet                   |          |            |            |          | :        | <del>ने</del> |
| _                       | (•••)    | द्वे हि    | ; ;        | <b>₽</b> | S        | <b>:</b>      |
| ह्य प्रनाना<br>नानपानिय |          |            | 9          | â        | Ê        | ~             |
| ant, son                | <u> </u> | हे दे      | <b>= =</b> | ÷ 🗦      | (III)    | €             |
|                         |          | ,          | 4          | Ę        | ે જ      | -             |
| ·                       | Ç.       | `<br>}     | 2 2        | <u></u>  | <u>~</u> |               |
| भूगोपी . ५<br>गुरु      | € :      | <u>}</u> : | : :        | :        | :        | : =           |
| ĮĮ.                     | F        | <u> </u>   | : 9        | : 3      |          | <b>E</b>      |
| यन्त्रद्वांस .१००       | 34.0     | 24.6)      |            |          |          |               |
| and dis-15.35%          |          | 43451)     | UE 311)    | \$40EHI) | (1507.5  | 305g)         |

| ३ - हमीम वैच डाक्टर प्रादि | गक्टर शादि    |           |       |      |       |                |
|----------------------------|---------------|-----------|-------|------|-------|----------------|
| e.                         | (%)           | 840). 80) | (0)   | (°,  | (ه ع  | E₀) [₹]        |
| 8 — (강력)                   |               |           |       |      |       |                |
|                            | प्रति स्कूल   |           |       |      |       |                |
| दर्जा ४ तक स्कृत १         | (00) (00)     | -         |       |      |       |                |
| 5 6 11 11 53 51            |               | _         | (07.3 | (98) | 350)  | (000           |
| माध्यमिक •०५               | 8000) 40)     | _         |       | :    |       |                |
| माम सेवक ( फेन्द्रीय       | TT (3.00.000) | 83) ·     |       |      |       |                |
| •                          | A 2,00,000)   | -<br>(e)  |       | :    | (0,2, | (3)            |
| িজ                         |               | (00)      |       |      |       | •              |
|                            | ~             | (१ हे ३)  |       |      | (028  | [2] (\$2.0     |
| ५ — घरेल सेवा              |               |           |       |      |       |                |
| परेल् नीकर त्यादि          | zł.           | (02       | F     | :    | æ     | F              |
| धोनी                       | •~            | (%)       | ับ    | ์น   | (a)   | ۶,             |
| नाई                        | ~             | 7         | જ     | • :  | ?     | ` <del>(</del> |
|                            | (q)           | 34)       | (x3   | থ    | (\$2  | (3) [F]        |
|                            |               |           |       |      |       |                |
|                            |               |           |       |      |       |                |

| ६ —सड़क        | . ( )                | (05       | 300)     | २२०)      | १७८०    |
|----------------|----------------------|-----------|----------|-----------|---------|
| ७ बनिगा        | 8· 400)              | 200)      | રપ્ર૦)   | ૪૬૦)      | . A'o   |
| ८शगवा          | તી રૂધ, ૨૦૦          | )         |          |           | २००     |
| ६ — सन्य       |                      | )         | ***      | ***       | 200     |
| इस प्रकार      | सारी योजना           | के लिए सं | रैसत मिर | ाग्राम के | निए कुल |
| पँजी की ग्राव  | <b>१२वकता</b> निम्नी | लेखित होग | î:       |           |         |
|                | बेती-सुधार           | -         | •        |           | ११,०६६) |
| 23             | <b>तम-</b> उद्योग    |           |          |           | ३,७८६)  |
|                | कीम वैचादि           |           | ′        |           | (ەع     |
| ¥{i            | शका                  |           |          |           | ७४३)    |
| 4              | परेलू सेवा           |           | ***      | ***       | (3)     |
| <b>ξ</b> 8     | रहक                  |           |          |           | \$000)  |
| ·<br>          | रनिया.               |           |          |           | 40)     |
| <b>5</b> —3    | समदानी               |           |          |           | 200)    |
| ڊ <u>—</u> ع ' | प्रन्य फुटकर         | •••       | **-      |           | 200)    |
| . १०           | -मकानादि             | ₹ × 3     | रप्र     |           | EUX0)   |
|                | -शिशु-विहार          |           |          | '         | ₹,,,)   |
|                |                      | लाङ्      |          |           | =010)   |
|                |                      |           |          |           |         |

े ह्यर्थात् प्रान्त भर के लिए २८६,७८,८७,८८०) वानी २८६०

थह करोड़ रुपये की पूँजी चाहिए। यब प्रश्न यह है कि हतना दश्या आये कहीं से। पूँजी के लिए गांव में हमकी अधानतः निम्नलिसित जरियों का दिनाय देखना होता:---

१--गाँव में भाषा कच्चा नाज २--सोगों के पास की नकट् ३---धर्मगोला में रिजर्वरकम

४—ग्रामवासी की वचन में से

१. उद्योगों के लिए जो बच्चा माल लगता है और जो गांव में मिल सकता है उन्हें तो उद्योग की पूँजी के हिताब में ते ही पढ़ा दिवा गया है। अतः यह मद केनल मकान और शिद्यु निवहार के हिसाव से ही पढ़ेगी। मेरे स्थाल से मकान के लिए लगभग ७०० प्रति के हिसाव से सामान गांव में होगा और शिद्यु निवहार का ५०) का का सामान मीजूद होगा। इस तरह मकानादि में (३० ×७०) +५० = २१५०) कुँ की गोजूद हो।

२---गांव की परिस्थिति की देखते हुए यह कहना गलत न होगा लोगों के पास लगभग २०००) प्रतिशाम मौजूद होगा। इसमें से

पूँजी के काम में १०००) करीब मिल सचेगा।

२ — पिठुले पत्र में भैंने अनाल का हिसाद काते समयवताया पा कि धर्ममोला में लगा सामान का दाम कुल पैदाबार का ४ से कड़ा होता है और कुल पैदाबार का दाम २०००) है। इस तरह हम स् में प्रति प्राम वार्षिक लगा २०००) है। पूरी पैदाबार प्रधम से ही नहीं होगी। अतः हमें आधी रकम ही प्राप्त होगी। इस तरह इस मद से ६००) द्रेष साला = ६०००) मिल सुकैगा।

४—िक्सानों की ब्रामदनी एक्च का जो हिसाब किया है उससे ६०) प्रति परिवार की बच्त दिखाई देती है। लेकिन खेती कैसे श्रमिश्चित उद्योग में ब्राक्तिमक खर्च काफी होता है। दूबरे उप्योग मेर ०) प्रति परिवार बचत होगी, ऐसा श्रन्दाक किया जा सकता है।

स हिराब से १८८०) प्रति साम बचत होगी। इसमें से १०००) फे करीब पूँजी के लिए प्राप्त हो सकती है। ग्रुरू में ने बचा नहीं होगी, बह मानकर कुल ६००) × १५ साल = १०००) इस मद से मिल सकता है।

श्रतः गांव में प्राप्त पूंजी श्रीसत इस प्रकार होगी:---

## समग्र ग्राम-सेवा की ग्रीर

| र मंग्रानादि के लिए मौजूद सामान   | २१५०) |
|-----------------------------------|-------|
| २—नेकद                            | १०००) |
| ३—धर्मगोला में रिजव               | (٥٥٥ع |
| २—वमगारा पारपप<br>४—शमबासी की बचत | (•••3 |

यानी प्रान्त भर के देहातों से प्राप्त पृंती २१६,५५५,०६,२००) ≔लगभग २१६-५५ करोड़ ।

इसके उपरान्त जैता कि मैंने इस पन के पहले ही कहा है सरकारी वजह से १ करीड़ रुपया सालाना पूंजी खर्च में लगाना कठिन न होगा। इस तरह १५ साल में ४५ करोड़ दपया सरकारी वजह से लगाया जा सकेगा। इस पूजी को अगर जोड़ा जाया तो प्राप्त पूंजी २११ ५५५ करोड़ रुपया होगी। इस हुल २०६,५५५ करोड़ दपया की लहरत है। बाकी १५ करोड़ बानी सालाना १ करोड़ दपया शहरों से उपार लीन पड़ेगा।

में समफता हूँ, धाम-सुघार के करीव तभी प्रश्नों पर श्रांका विचार कुल पत्रों में प्रकट कर दिवा है। इपर कई महीनों से बाहर सारे बंहार से बोजागाओं की भरमार हो रही है। माल्यू नहीं मेरे लेत सामुली शामितक का श्रातंत्रक श्रातंत्रक शामित के ला श्रातंत्रक श्रातंत्रक से ला कि का श्रातंत्रक श्रातंत्रक होने वेचा पातंत्रव हो वादों की विशेषमूच्य भी न होगा। लेकिन इसते हमें बचा पातंत्रव। तुमने मेरे श्रातंत्रकों की कहानी संत्रकों भी। मेंने उत्ते कि ने बातंत्रकों हो तो श्रातंत्रकों की स्वातंत्रकालीन महारावंत्रक हमें हमें नहीं। लेकिन मेरा विश्ववात है कि श्रातंत्रकों की श्रातंत्रक के श्रातंत्रकों की श्रातंत्रक से से विचार के कि श्रातंत्रकों की श्रातंत्रकों की श्रातंत्रकों की श्रातंत्रकों की श्रातंत्रकों की श्रातंत्रकों की श्रातंत्रकों के श्रातंत्रकों के श्रातंत्रकों के श्रातंत्रकों के श्रातंत्रकों है। भी इस्तंत्रकों के सीतंत्रकों है। से इस्तंत्रकों है। से इस्तंत्रके स्तंत्रकों है। से इस्तंत्रकों है। से इस्तंत्रके स्तंत्रकों है। से इस्तंत्रके स्तंत्रकों है। से इस्तंत्रकों है। से इस्तंत्रके स्तंत्रकों है। से इस्तंत्रकों हो। से इस्तंत्रकों है। से